# ॥ मानवश्रोतसूत्रम् ॥

# THE MĀNAVASRAUTA SŪTRA

belonging to the MAITRĀYAŅĪ SAMHITĀ

edited by

Dr. Jeannette M. van Gelder

NEW DELHI, 1961

# Published by the INTERNATIONAL ACADEMY OF INDIAN CULTURE J22 Haus Khas Enclave New Delhi 16 (India)

Price Rs. 35

Printed by
The Academy's own printing works
The Arya Bharati Mudranalaya
New Delhi 16

# SATA-PITAKA SERIES

#### INDO-ASIAN LITERATURES

Volume 17

## Reproduced in original scripts and languages

Translated, annotated and critically evaluated
by
specialists of the East and the West
in a Series of Collectance

Founded by

#### RAGHU VIRA

M.A., Ph.D., D.Litt. et Phil., M.P.
EDITOB-IN-CHIEF

शतपिटक-माला

# आचार्य-रचुचीर-समुपकान्तं

# जम्बुद्धीय-राष्ट्राणां

(भारत-नेपाल-गान्धार-शूलिक-तुरुष्क-पारस-ताजक-भोट-चीन-मोंगोल-मञ्जु-उदयवर्ष-सिहल-सुवर्णभू-श्याम-कम्बुज-चम्पा-द्वीपान्तरादीनां )

एकैकेषां समस्रोतसां संस्कृति-साहित्य-समुच्यय-सरितां सागरभूतं

शतापिटकम्

# **VEDA-PITAKA**

being
the Vedic Collectanea
in
the series of Indo-Asian Literatures
forming
the Satapitaka

# Vol. 1 THE MĀNAVA-ŚRAUTA-SŪTRA

# शतपिटके

# वेद-पिटकम्

तत्र प्रथमं प्रसूनं **मानवश्रौतसूत्रम्** 

तच्च

य. एम. फ़ान् खेल्डर् देव्या सम्पादितम्

To the memory of

WILLEM CALAND

## CONTENTS

| Preface                        |                         | page              |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| prāksomaļi                     | 1.                      | •                 |
| daršapaurņamāsau               | 1. adhy. I-4.           | u                 |
| agnyādheyam                    | 1, 5.                   | 35                |
| agnihotram                     | 1. ,, 6. kh. 1-3.       | ₹¥                |
| agrayanain                     | 1. ,, 6. kh. 4.         | ₹5                |
| punarādheyam                   | 1: 6. kh. 5.            | χο.               |
| cāturmāsyāni                   | 1. ,, 7.                | ¥2.               |
| pasuh                          | <b>,</b>                | ક.<br>૧           |
| agniștomaț                     | 1. ,, 8.<br>2.          | <b>ب</b> د<br>بات |
| prāyaścittāni                  | 3.                      | ب.<br>ولا         |
| pravargyalı                    | 3.<br>4.                | ८२<br>१०६         |
| iețikalpah                     | 5.                      | १७५<br>११४        |
| _                              |                         |                   |
| cayanam                        | 6.                      | १४२               |
| vājapeyaḥ                      | 7.                      | १६०               |
| dvādašāhah                     | 7. adhy. 2. kh. 1-4.12. | १६४               |
| gavāmayanam                    | 7. ,, 2. kh. 4.13-8.26. | १६८               |
| anugrāhikaḥ                    | 8.                      | १७४               |
| rājasūyaḥ                      | 9.                      | १८५               |
| aśvamedhab                     | 9. adhy. 2.             | 135               |
| ekāhāḥ                         | 9. ,, 3.                | १६७               |
| ahīnāḥ                         | 9. " <i>4</i> .         | २०₹               |
| sattrāņi                       | 9. " 5. kh. 1-4.        | २०७               |
| gonāmikam                      | 9. " 5. kh 5-6.         | 282               |
| kulbasütram                    | 10.                     | २१४               |
| vaispavam                      | 10. adhy. 3.            | <b>२२१</b>        |
| parićistani                    | 11.                     | 255               |
| pravarah                       | 11. adhy. 8.            | 240               |
| $\acute{	ext{srā}}	ext{ddham}$ | <b>11</b> . " 9.        | 388               |
| Index of Proper Names          |                         | र५७               |
| Index of Words                 |                         | 240               |
| Detailed Contents              |                         | 358               |

#### PREFACE

At last the whole Mānava-Śrautasutra will be published. The first five parts were edited by Dr. Friedrich Knauer, St.Pétersbourg, 1900-3. His untimely death however prevented him from finishing his task. As his work is since long unavailable it was necessary to reprint these five parts and to give the whole text, including the sixth part I had edited in 1921 at Leyden.

The following manuscripts contain the whole text

- M2. Bavarian State Library at Munich, Skr. ms. 48 (codex *Hang* 53) on 268 leaves, 9 lines on a page, 1864. An inaccurate copy of Ba. The sequence of the parts of the text is given according to this ms. The *iraddha* is missing.
- N. India Office Library at London. A copy made by Bubler in 1864 of a ms. in Nāsik. No 45: praksoma, 48 leaves. No.44: cayana, vājapeya, prāyascitta, pravargya, rājasūya, agnistoma, isti, 40+38+49+26 leaves. In one volume together. no.41 sulba, no.42 rulbabhāsya, no 35 anugrāhika, no.38 pratigraha, no.39 pravara, no.40 srāddha, 12+31+12+8+10+4 leaves. No.43 isti. (Where no. 43 differs from no.44 it is called N2, no 44 N1.)
- S. Strasbourg University Library. Ms. of the coll. Goldstucker, a copy of the same ms. in Nasik, written by four different hands, with corrections and with red accentuation of the verses, on 177 leaves, 15 lines on a page, sake 1785. The contents are: fraddha, 2 leaves; grhyasūtra with commentaries, 15+18+3+5 leaves; praksoma, agnistoma, isti, vājapeya, cayana, pravara, prayascitta, pravargya, rājasūya, sulba, sulbabhāsya, anugraha, rudrajapa 16+10+9+3+5+3+3+3+6+5+11+4+3 leaves, śrautasūtravrtti, prāksomabhāsya, 23+30 leaves. (Beside this whole ms. S2 gives khanda 4-8 of the pravargya and rarely differs therefrom.)
- Ba. Ms. of a brahman in Baroda on 163 leaves, 11-12 lines on a page, 1850, written by one hand. The \*\(\frac{a}{r}\)\(\text{a}\)\(\delta\)\(\text{a}\) is missing. (This has been used for the parts 1-5.)
- B2. Asiatic Society of Bombay. II 176, 15-16 lines on a pige. Nos. 526-531 prāksoma with the bhāṣya of Kumāra, agnistoma; no. 526 šake 1587, no. 529 at least 300 years old, no. 531 š4ke 1597, no. 532 istikalpa; no. 533 cayana, vājapeya, prāyašojtta; no. 534 anugrāhika, no. 535 pravargya, rājasūya; no. 536 šulba, no. 537 šulbabhāsya, šake 1776, no. 538 pravara, šrāddha. (This has been used for the parts 7-11; 11. 1-7 are missing.)
- B1. Bombay University Library. No. 757 on 237 leaves, 9 lines on a page, sake 1772. The sequence is the same as in M2. Some sections are worm-eaten, so that the sixth part of the ms. cannot be read. (This has been used for the parts 8.10, leaves

166-222.)

These six mss, form one group; they often have the same mistakes.

Only the praksoma contain:

- M1. Bavarian State Library at Munich. Skr. ms. 45 (codex Haug 50) on 46 leaves, 12-13 lines on a page, written in 1600 at Ahmedabad by Modhajñātīya Yājñikanārāyaņa. It is the best ms. for the prāksoma.
- C1. Sanskrit College Library at Calcutta. Ms. 626 on 78 leaves, 7-10 lines on a page, samvat 1722. From the same source as M1 and just as good, but partly illegible by moistness.

Only the agnistoma contain:

- I. India Office Library at London. Ms. 599b on 37 leaves, 10 lines on a page, samvat 1643. It is the best ms. for the agnistoms, with corrections and with a good punctuation.
- Bn. Sanskrit College at Benares. A copy of a ms, there by A. Venis on 26 pages. It is completely in accordance with L.

The cayana, vajapeya and praya citta form the ms.

C2. Asiatic Society of Bengal at Calcutta. Ms. 763 (III D 76) on 18 leaves, 13 lines on a page, samvat 1746. It is remotely connected with the other mas, and has its own mistakes, but often where the others are corrupt it gives the right reading, so that it is of great value for these parts.

C2 has probably been copied from

C4. National Library at Calcutta. Ms. 373 on 37 leaves, 10 lines on a page. Much is missing, viz. leaves 2-15, 20 i.e. cayana 6.1.2.8-2.5.32, vājapeya 7.1.3.9-2.1.4. (This last piece is also missing in C2 but there the numbering continues, which proves that C4 is the older one.) It is literally the same as C2, but sometimes it has the better reading and then it is quoted.

Only the sulha contains:

C3. National Library at Calcutta. Ms. 184 on 14 leaves, 6 lines on a page, no date. It belongs to the same group as the other sulba mss.

The result of this manuscript material is that for the pravarqya (but see P3), the isti, anugrahika, rajasuya, kulba, parikista there are only mss of the modern very corrupt group, so that in these parts it is at times difficult to conjecture what the reading may have been,

Commentaries on the praksoma:

- Nc. By Mira Balakrsva in three copies of a ms. at Nasik, made in 1863-4:
  - (a) Ind. Off. Libr. ms. 47, coll. Bühler on 63 pages, 9 lines on a page;
  - (b) Bav. State Libr. Munich, skr. ms. 105a (cod. Hang 161 a) on 39 pages, 17 lines on a page:
  - (c) the comm. mentioned under S. This is very good.
- Gc. By Kumara in three copies:

- (a) Ind. Off. Libr. ms. 17, facsimile of Goldstücker on 121 pages, 9 lines on a page, samvat 1643:
- (b) Ind. Off. Libr. ms. 46, coll. Bühler, a copy of a ms. at Nasik on 98 pages, 1864;
- (c) Bav. State Libr. Munich, skr. ms. 105b (cod. Haug 161b) on 52 pages, 17 lines on a page. 1864. The pasu is missing.
- Bnc. Mānavasūtravrtti by Mi'ra Balakrsna, a copy of a ms. at the Benares Sanskrit College on 31 pages. It is identical with Nc.

Commentary on the agnistoma:

- Lc. Agnistomabhas ya by Agnistomm. Ind. Off. Libr. ms. 1158c on 103 pages, 10 lines on a page; with many mistakes. According to the text it belongs to L and Bn.

  Commentaries on the sulla:
- Siv. Mānava Sulbabhāsya by Sivadāsa son of Nārada. Asiatic Society of Bengal, ms. G 10519 (II 492) on 32 leaves, 10-12 lines on a page, nāgara of the 17th century. Good and important. (Cf. N.K.Mazumdar, J. Dep. Letters Univ. Calcutts, 8, 1922.)
- Samk. Maitrayanīya Sulbabhāsya by Samkara son of Narada in three copies: N no. 42, S, B2 no. 537. Rather had mss., treating of a somewhat different text.

Both commentaries only deal with the sulba in its limited sense, not with the several agnis nor with the bricks.

#### Resources.

- Kc. Fragments from the Mānava., Kāthaka- and other sūtras collected by A. Weber from comm. on the Kāty. Śr., giving many quotations from the prāksoma and also from the prāksoma in the prāksoma and also from the prāksoma in the prāksoma and also from the prāksoma in the prāksoma and also from the prāksoma and also from the prāksoma in the prāksoma and also from the prāksoma also from the prāksoma and also from the prāksoma
- Pa. Padārthānukrama on Pur. II of the Mānava-gṛhyasūtra; it contains a paddhati on 1,1,2,1-30 and on 18,
- P2. Paddhati on Pur. II of the Man. Gr., with many quotations from the Man. Śr.
- P3. Paddhati on the agnistoma, a copy from a ms. of the Calcutta Sanskrit College, with quotations from the praksoma and quoting nearly the whole pravargya, for which it is the best ms.
- P4. Manavasutrapaddhati on praksoma 1.1-6 probably by Mira Balakrena; valuable.
- Maitr Kar. Maitrayanīśakhāyam Karikā on the Man.Gr., often with reference to the Man.Sr.

As told above the sequence of the eleven parts is given as in M2. But other mss, have other sequences. The original one must have been different from that in M2, but cannot be reconstructed with such a certainty that a change in the text was recommendable, Moreover the given sequence has long been in use and also Bloomfield's Concordance follows it.

The subscriptions under the parts give information about the sequence. M2 N S Ba B1 B2 read under the praksoma ।।इति मानवसूत्रे प्राक्सोमनाम्नि प्रथमपंचित्रभागे ऽष्टमो ऽष्टायः ।।८।। इति प्राक्सोमः (B1 °मे) प्रथमविभागः समाप्तः ।। B2 N S add: अग्निष्टोमः ।। २ ।। इष्टिकल्पः ।। ३ ।।

बाजपेयः ॥४॥ चयनः ॥५॥ एते पंच विभागाः ॥ M1 reads ॥ मानवसूत्रे ऽष्टमे ऽघ्याये प्रथमः पंचभागः प्रावसोमाल्यः समाप्तः ॥ C1 reads ॥ इति मानवसूत्रे प्रावसोमाल्यं प्रथमप्रभृतिसमानपंचम-विभागे अष्टमो ऽघ्यायः समाप्तः ॥ Hence the prāksoma is the first of five parts, and B2 N S mention also the other four parts. —Under the agnistoma L reads ॥ मानवसूत्रस्य अग्निष्टो-माल्यस्य पंचमभागस्य पुस्तकमलेखि ॥ This makes sure that the agnistoma is a fifth part, but whether it is the second or another fifth part, it does not tell; it could also mean that it is the fifth part.

Interesting are the subscriptions in C2 and C4. Under the cayana both read ।। इति मैत्रायणीशालायां मानवसूत्रे पंचमविभागे चयने प्रथमो घ्यायः ॥ resp. द्वितीयो घ्यायः समाप्तः ॥ (प्रथमो missing in C4), under the vajapeya ।। मानवसूत्रे पंचपंचमविभागे चयने चतुर्थो ध्यायः ।। under the prayascitta !! . . . मानवसूत्रे चयने पंचमी ध्यायः ।। सूत्रवेदसर्व अंगस्वहस्तेन संपूर्ण समाप्तः ।। संवत् १७४६ वर्षे पसस्दी ३ ॥ प्राक्सोमः ॥ १ ॥ इष्टिकल्पः ॥ २ ॥ अग्निष्टोमः ॥ ३॥ राजसूयः ॥ ४ ॥ चयनम् ॥ ४॥ (The end of the prayascitta with this subscription is missing in C4.) Hence the fifth of the five parts consists of cayana, vajapeya, prayakcitta. Under the vajapeya N B2 give a remainder of this classification ॥ ३॥ तृतीयो ध्याय: ॥ resp. ॥ इति वाजपेयश्चतुर्थो घ्यायः ।। M2 ।। इति वाजपेयेश्चतुर्थो ध्यायः ॥ and under the provascitta M2 Ba N S give 11 इति मैत्रायणीये मानवसूत्रे प्रायश्चित्ताघ्यायः पंचमः 11 As C2 and C4 are so much better than B2 NS and as the five adhyayas of the fifth part are so clearly stated in C2 and partly confirmed by the other mss., we may trust that also the names of the five parts in C2 are the right ones. S confirms this for the ightalpa by telling that it is the second of the five parts | इति मानवसूत्रे पंचानं (r.°नां) द्वितीयभागः समाप्तः । - Moreover, (as the vajapeya and the rajasuya contain much more than these two parts alone) with the five parts of C2 the śrautasūtra is so to say complete, with those of B2 N S it is not complete at all.

In consequence the Mānava-śrautasūtra would have comprised five parts of resp. 8, 2, 5, 6, 5 adhyāyas. Not comprised herein are the pravargya, anugrāhika, sulba, parišiṣṭa. Maybe the pravargya originally belonged to one of the five, for N nos. 44-45 connects these six (eight) (in reversed sequence), B2 no. 535 connects the pravargya and the rājasūya, so that perhaps the pravargya has been considered as a section of the rājasūya, but it seems more probable that it has been a later addition. The sulba and the pravara may, according to their contents, have been supplements. The anugrāhika and the other parišiṣṭas do partly not at all, partly not necessarily belong to a śrautasūtra; but because it is better to publish them, they are added, as was also the intention of Knauer, who gave their mantras to Bloomfield.

Now the initalpa differs from the other four parts in the fact that it only has two adhyāyas and that each adhyāya has many khanlas. This may seem unimportant. But there are internal difficulties too, namely there are places in the second adhyāya presupposing that the rajasūya or the cayana are already known. Thus the whole khanla? gives iṣṭis from the rājasūya, sū. 10.9 refers to the agnicayana, 11.46 to the aśvamedha, 15.29 and 16.21-23 to the cayana. Do these places belong to sections that somebody afterwards

has added, overlooking the fact that the rajasuya and the cayana had still to be treated of in the text? This is not impossible, for the later part of the istikalpa does not exactly deal with istis and is somewhat irregular in its sequence. The i-tis connected with a wish are given 5.1.5-2.3,5,6; between these khanda 4 gives the one sautramani, the other one only follows in 11. Between them khandas 8-10, 12, 13 deal with the palubandha; of them 9 and 13 belong together. Khandas 15-16 describe the task of the brahman. Therefore it would not be impossible that e.g. khan las 7-10, 12-16 were later additions,—Now there is also the question that S gives after khanda 14 its own khandas 15-16, containing the gonamuka, which is not to be found here in the other mas. M2 N B2 B1 however bring this in the rajasuya, thrown in at two places, even in the midst of a word and incomplete. It is clear that it does not belong here, and it has nothing to do with the sattras treated of there. Therefore these two places (plus the end of the gonāmika, given only in S) are lifted out and put at the end of the rajusuya. But it seems that the placing in S is rather the right one, so that the gonamika should have been placed as khendas 15.16 of the istikalpa, the brahmatvam as khandas 17.18.1 The gonāmika begins with the four-hot; formula, which links it with hot; formulas in khanda 14. Besides, M2 N B2 B1 already begin their insertions in sū,14.14, which proves the connection of khanda 14 with the gonāmika also in these mss.—This gonāmika question shows an uncertainty in the sequence of the later khandas of the istikalpa, the irregular sequence in the second adhyaya does the same in a different way. Therefore it seems more probable that the references to the rajasuya and to the cayana belong to later additions than that the istikalpa should not have been originally the second of the five parts.

The anugrāhika brings additions to the frauta ritual, but also sections that do not belong to it. Now it contains a sūtra, 8,18,1, that refers to the aivamedha, (that is only treated of afterwards in the rājasūya 9,2.) and that thereupon refers to the purusamedha, that is nowhere dealt with in the Mānava-śrautasūtra. This confirms a supposition that the anugrāhika has been a later addition or a combination of additions.

The so-called parisistani given in the text as one part, do not have this collective name in the mss, and according to them they are three different sections. The first section is 11.1-7. Above it S reads ।। इति मानवगृह्मपरिशिष्ट रहजपविषानप्रारंभः ।। N ।। अय प्रति-प्रहक्तपप्रारंभः ।। It is hardly numbered, only put together in the mss. The subscriptions and the numbers are given in the text just as the mss, have them. The second section is the pravara, that is nowhere called parisista. This text is so similar to the Katyayana pravara ed. by A. Weber, that both may be remote mss. from the same original. The third section is the iraddha, in N B2 connected with the pravara; under the sraddha N even reads !! इति प्रवराध्याय समाप्तः !! In S it is given before the grhyasūtra, in M2 Ba B1 it is missing. It is not called parisista, but it has its own parisista in the 4th khanda.

Parts 1.5 are reprinted as Fr. Knauer edited them. The few times where I changed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This supposition is confirmed by the sequence of the Vārāha Śr. pariśistas, ed. by Raghu Vira, Journal of Vedic Studies, Lahore I-II 1934-5.

something in the text, Knauer's reading is given in the note. Of the detailed reviews of Prof. Dr. W. Caland is made a grateful use. (Deutsche Literaturzeitung 1901, Göttinger gel, Anz. 1902 and 1904.) The manuscript material is given in the notes according to Knauer, for I did not examine the mss. of these parts. The notes are shortened or changed, when this seemed to be better, added are many references to other places in the work. In the text the sandhi is restored at the semicolon when Knauer did not give it there.

For the whole text it must be mentioned that final -c and -as before an accentuated initial vowel are changed in -a in the mantras where the mss. do so after the rule for the Maitr. Samh. The cch within a word is written ch as the mss. do. The anunāsika, always given by Knauer, has been preserved everywhere, although in the later parts the mss. seldom use it. Knauer had divided the text in sūtras with numbering. As this method furthers the understanding I retained it in spite of the minor disadvantage that it sometimes removes the sandhi. There are interesting little known words or words with a special meaning, but, as the mss. of many parts are so bad, there may also be some that are mistaken; these dubious ones are not given in the index.

Most closely allied to the Man.Śr. is certainly the Ap.Śr.; in the contents there is a very great resemblance, but not in the words. As the Man, is so short, the Ap. very often clarifies the meaning, but not everywhere. For the Man, is based on a somewhat other tradition than the Ap. Whether the origin of the Man, is older than that of the Ap. seems not to be provable, since there are so many possibilities of relation within the different existing traditions. An original interdependance is not to be supposed.—Only the later mss, often changed words or expressions according to the Ap.Śr.

I am greatly indebted to  $Prof.\ Dr.\ J.\ Gonda$  for the vivid interest he took in this edition and for the valuable help he gave for its progress and by examining my text of the parts 7 and 11. My sincere thanks are due to  $Dr.\ J.\ O.\ Heesterman$ , who studied with great accuracy and ingenuity my text of the parts 8, 9, and 10 and to  $Sri\ O.\ G.\ Kashikar$  for his rectifications in the so difficult sulba. Finally I have to express my thanks to  $Mr.\ S.\ C.\ Sutton.$  to the librarians in Bombay, Calcutta and Munich and to  $Prof.\ Dr.\ V.\ Raghavan$  for their help to procure the manuscript material, and last but not least to  $Prof.\ Dr.\ Raghu\ Vira$  for his kind readiness to publish the work.

Wassenaar (The Netherlands), February 1959.

J. M. van Gelder

# ॥ मानवश्रीतसूत्रम् ॥

## ॥ ओम् ॥

उत्तरतजपचारो विहार: । १ । अन्तराणि यज्ञाङ्गानि कर्तु: । २ । चत्वारिचत्वारि कर्माणि प्रसंप-ध्यन्कुर्यादा चतुर्थात्कर्मण. । ३ । मन्त्रान्तेन कर्मादिँ संनिपातयेत् । ४ । आदिनोत्तरस्य पूर्वस्यान्तें विद्यात् । ५ । यज्ञोपवीती दक्षिणाचार: प्राङ्गन्याय्य कर्मोपौशु यजुर्वेदेन कुर्यात् । ६ । दर्शपौर्णमासयो-धंर्मा. साधारणा । ७ । निर्देशाद्व्यवतिष्ठेरन् । ८ । चत्वार ऋत्विजो ऽध्वर्युर्होता ब्रह्माग्नीध्रः । १ । अनादेशे ऽध्वर्यु कुर्यात् । १० ।

उपवत्स्वशने भुक्ते गार्हपत्यादाहवनीयं ज्वलन्त प्रणयति । ११ । देवा गातुविदो गातु वित्तवा गातु यज्ञाय विन्दत ।

मनसस्पतिना देवेन वाताद्यज्ञ प्रयुज्यताम् ॥

इति जिपत्वा व्रतोपेतस्य शाखामछैति पर्णशाखाँ शमीशाखाँ वा प्राचीमुदीची बाहता बहुशाखां बहुपर्णामशुष्काग्रामसुषिराम्। १२ ॥ इषे त्वेति छिनति । १३ ॥ ऊर्जे त्वेत्यनुमाष्टि । १४ ॥ सुभूतायेति सनमयित । १४ ॥ वायव स्थेति शाखया वत्सानपाकरोति त्रीन्यजुषा तूष्णीं त्रीन् । १६ ॥ अपाकृतानामेक शाखया तूष्णीमुपस्पृशित । १७ । दर्भपिञ्जूले सह शाखया "देवो वः सविता प्रापंयितित गाः प्रापंयित । १८ ॥ आप्यायध्वमध्न्या देवेभ्या इन्द्राय भागिमतीन्द्रयाजिनो ॥ महेन्द्रायेति महेन्द्रया-जिन । १९ ॥

शुद्धा अप सुप्रपाणे पिबन्ती शतिमन्द्राय शरदो दुहानाः। रुद्रस्य हेति परि वो वृणक्तु।।

इति व्रजन्तीरनुमन्त्रयते । २० ॥ ध्रुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात बह्वीरिति यजमानस्य गृहानिभपर्यावतंते । यजमाने वा प्रेक्षमाणो जपति । २१ । अग्निष्ठे उनस्यग्यगारे वा " यजमानस्य पश्न्माहीति प्रत्यगद्यां शाखामुपकर्षति । २२ । उत्तरतो गार्हपत्यस्य " देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इत्यसिलमादत्ते । २३ ॥ गोष-दसीति गार्हपत्यमुपतिष्ठते । २४ ॥ उर्वन्तरिसँ वीहीति व्रजति । २४ ॥ प्रत्युष्टे रक्ष इत्याहवनीसे निष्ट-पति । २६ ॥ प्रेयमगादिति जपति । २७ । प्रागुदग्वाभिप्रव्रज्य बहिरछैति । २८ ॥ देवानां परिष्तुतम-

<sup>1</sup> Cf. MS. I.1.1, 2, IV.1.1, 2, 7) M1 S दर्शपूर्ण (thus Kn.)
Ap. Sr. 1.1-5, A. Hellebrandt, 11) M1 उपवस्स्वदने C1 corr.
Das altindische Neu- und Voll-mendsopfer 1879 p.1-8. 12; 5-1.5.58.

<sup>12)</sup> mss. exc. Go মান্তবাৰী"; mss. ৰাহলা, mss. exc. C1 Go ভুবিবাৰ, 17) মুজীৰ not M1 C1 Gc.

सीति दर्भान्त्रस्तराय परिष्वति । २६ ।। विष्णोः स्तुप इति दर्भस्तम्बमिम् शति । ३० ।। अतिसुष्टो गवां भाग इत्येकान्तमतिसुजति । ३१ । शेषं प्रस्तराय । ३२ ।। माधो मोपरि परुस्त ऋध्यासमिति जपति । ३३ ।। देवस्य त्वा सवितुः प्रमव इति विशाखानि प्रति लुनाति संनखं मुष्टिम् । ३४ ॥ पृथिव्याः संप्चस्पाहीति तणमन्तर्धाय प्रस्तरँ सादयति । ३५ । अकल्माषान्दर्भाल्लुनाति प्रभुतानप्रधनयन् । ३६ ॥ आछेता ते मा रि-षमिति जपति । ३७ ।। अतस्त्वं बर्हिः शतवल्गं विरोहेत्यालवानिभमुर्शात । ३८ ।। सहस्रवल्शा वि वयं रुहेमेत्यात्मानं प्रत्यभिमृशति । ६६ ।। अयुपिता योनिरिति शुल्वं प्रतिदधात्ययुग्धातु प्रदक्षिणम् । ४० ॥ अदित्या रास्नासीति शुल्बमनुलोमं त्रिरनुमार्ष्टि । ४१ । यथालुनममुत्रो वा " सूर्यभूते त्वा संभरामीति शुल्बे बहिस्त्रिः संभरति । ४२ ॥ अयुपिता योनिरिति प्रस्तरम् । ४३ ॥ इन्द्राण्याः सनहनमित्यन्तौ समायम्य '' प्रषा ते ग्रन्थिमिति प्रदक्षिणमावेष्टयति । ४४ ॥ स ते मास्थादिति पश्चात्प्राञ्चमुपक-र्षति । ४५ ।

> आपस्त्वामश्विनौ त्वामृषयः सप्त मामृजुः। बहिः सूर्यस्य रिमभिरुषसां केतुमारभे ॥

इत्यारभते । ४६ ॥ इन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामुखछ इत्यु छते । ४७ ॥ बहस्पतेर्मध्नी हरामीति मुर्धन्यादधा-ति । ४८ ॥ उर्वन्तरिक्षं वीहीत्येति । ४६ ॥ अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयामीति पश्चादपरस्य सादयत्यंनी ऽधो वा । ५० ।। बहिरसि देवंगममित्युपर्यादधाति । ५१ । सम् लैदंभैं: पालाशं खादिरँ रौहितकँ वाष्टाद-शदार्विध्में संनह्यति । त्रीरैक्च परिधीन्यो यज्ञियो वक्षस्तस्य । स्थविष्ठो मध्यमो द्राधीयान्दक्षिणो ऽणी-यान्ह्रमिष्ठ उत्तरः । ५२ । उपरीध्ममादधाति । ५३ । ।। १ ।।

चन्द्रादर्शने ऽमावास्यायामिध्माविहः संनद्यापराह्णे पिण्डपित्यज्ञेन चरन्ति प्राग्दक्षिणाचाराः । १ । प्राचीनाववीत्युत्तरतः पश्चादृक्षिणाग्नेः सँस्तीर्य पात्राणि प्रयनिक्त पवित्रं कृष्णाजिनमलखलं मसलँ शूर्पमुदङ्कीमायवनं दर्वी स्प्यमेकेकं दक्षिणंदक्षिणम् । २ । दक्षिणतो ऽग्निष्ठमारुह्योदङ्क्यामेकपवित्रम-वधाय प्रियत्वा बिलं निर्माष्टि । ३ । कृष्णाजिने पत्न्यवहन्ति । परापावमिविवेचयन्सकृत्फलीकरोति । ४। दक्षिणाग्नाबुदङ्कीमधिश्रित्य पवित्रान्तिहिते ऽप आनीय तण्डलानोप्य मेक्षणेन प्रसन्यं पर्यायव-ञ्जीवतण्डुलँ श्रपयति । ५ । घृतेनानुत्पृतेन नवनीतेन वोत्पृतेन शृतमभिषार्यं दक्षिणत उद्वासयति । ६ । दक्षिणतःपुरस्ताद्दक्षिणाग्नेस्त्रिषु प्रक्रमेष्वपरिमिते वावकाशे स्पयेन सकृत्परमुद्धत्यावसिञ्चति । ७ ।

<sup>34)</sup> mss. exc. P4 सनखं.

<sup>35)</sup> cf. MS IV: 123.8.

<sup>37)</sup> mss. exc. P4 ਸਾਖ਼ਿ°.

<sup>38-39)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc °वलिश resp. °शा.

<sup>46)</sup> M2 Ba ° भरते.

<sup>51)</sup> mss. exc. C1 P3 देवंगमित्यु°.

<sup>52)</sup> M1 Gc रौडीनकें.

<sup>2</sup> Cf. MS. I.10.8, 19; Ap.Sr. 3) M1 C1 Pa P2 देववा the oth. 1.7-10; W. Caland, Altindischer Ahnencult 1893, p. 209 seq.

<sup>2)</sup> NS C1 No प्राचीनाबीत्यु°, of. 1.7.6.27, 38; M1 Pa Gc 6) M1 Pa किनम°.

<sup>े</sup>ल खलमुसले: M1 C1 'दंबी' the 7) M1 Be M2 'ब्रिया'. oth. दकी (Nc उदकी = स्थाली).

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>दक्या<sup>°</sup>: Gc Pa निधाय; M2 Ba निर्मार्षिट.

<sup>4)</sup> mss. वेचयन, r. वेचम् ? as Āśv.Sr.2.6.7.

# अपयन्त्वसुराः पितृरूपा ये रूपाणि प्रतिमृच्याचरन्ति । परापूरो निप्रो ये हरन्त्यग्निष्टानस्मात्प्रणनोत्त लोकात् ॥

इत्यग्निं प्रणयति । ८ । अग्रेणोद्धतमवोक्षिते सादयति । ६ । समुलेब्बन्यानुपसँयम्य त्रिः ' कर्ष्मग्निं च ंप्रसव्यम्द्धावं त्रिः परिस्तीर्यं कर्ष्वामृद्धवानास्तृणाति । १० । प्रतिपरिक्रम्य सव्यमन्वेकैकमाहरत्यायवनं दर्वीमोदनमाञ्जनमभ्यञ्जनमूर्णास्तुकमुदकुम्भम् । ११ ॥ एत पितरो मनोजवा आगन्त पितरो मनोजवा इ यावाहयति । १२ । परिश्रयेद्यद्यादित्यः सकाशे स्यात् । १३ ।। परेतन पितरः सोम्यास इत्युदकुम्भेनाग्नि प्रसब्यं त्रिः परिषिञ्चन्पर्येति । १४ ॥ अया विष्ठेन्येतया निधाय निधाय त्रिरपरिषिञ्चन्प्रतिपर्येति । १४ ॥ शुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां पितामहाः शुन्धन्तां प्रपितामहा इति मूलदेशे बहिषस्त्रीनुदकाञ्जली-न्निनयति । १६ । मेक्षणेनोपहत्य " सोमाय पितृमते स्वधा नम इति जुहोति । १७ ॥ अग्नये कव्यवाह-नाय स्वधा नम इत्यसँसक्तां दक्षिणार्धपूर्वार्धे द्वितीयां हत्वा मेक्षणमन्वध्यस्यति कञ्चकानि पवित्रं च । १८ । दर्व्योद्धत्योद्धवेषु पिण्डान्निदधाति । पितुर्नाम्नासावेतत्ते ये चात्र त्वानु तस्मै ते स्वधेति प्रथमं ' पिताम-हस्य नाम्ना स्थवीयाँसं मध्यमं 'प्रपितामहस्य नाम्ना स्थविष्ठं दक्षिणम् । ५६ । द्वयोः परयोनीमनी गृह्ण-न्मुलदेशे लेपं निमाष्टि । २० । लुप्यते जीवत्पितुः पिण्डनिधानं जीवत्पितामहस्य वा । न जीवन्तमितद-द्याद्यंदि दद्याद्येभ्य एव पिता दद्यात्भयो दद्यात्। २१। यदि बन्धुनाम न विदिन "स्वधा पिनृभ्यः पथिवीषद्भय इति प्रथमं पिण्डं निदध्यात्स्वधा पितभ्यो उन्तरिक्षसद्भय इति द्वितीयं " स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्य इति नृतीयम् । २२ ।। यात्र पिनरः स्वधा तया यूयं मादयध्वमिति दक्षिणां दिशमन्वीक्षमाणो जपति । २३ ॥ येह पितर ऊक्तंस्यै वयं ज्योग्जीवन्तो भूयास्मेत्य्क्त्वावर्तते । २४ । आ तिमतोरास्ते दक्षिणाग्निमन्वीक्षमाणः । २५ । व्युष्मस् पिण्डेष्वैमीमदन्त पितर इति प्रतिपर्यावर्तते । २६ । वासस ऊर्णा दशा वाभ्युक्ष्य पिण्डदेशे निद्धाति । २७ । लोमोत्तरवयसिक्छन्वा वाससो वा दशामतो नो ज्यत्पि-तरो मा योष्टेति निदध्यातु । २८ ॥ आङक्ष्वासावित्याञ्जनस्य प्रतिपिण्डं लेपं निमाष्टर्यं भ्यङक्ष्वासावित्य-भ्यञ्जनस्य । २६ ॥ मार्जयन्तां पितरो मार्जयन्तां पितामहा मार्जयन्तां प्रपितामहा इति प्रतिपिण्डं त्रीनुदकाञ्जलीन्निनयति । ३०।

> आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम् । यथा पुमान्भवेदिह तथा कृणुतोष्मपाः ॥

<sup>8)</sup> mss. प्रयानीक्त.

<sup>(</sup>Ne Ge उद्धावम्=उद्ध्योद्धयः उद्धा-

वान्=उद्धननावशिष्टान्).

<sup>15)</sup> M1 C1 निधायंनिधायं, so also 1.7.6.53; 1.8.3.22.

<sup>18)</sup> M1 Pa कंद्रकानि, C1 कंद्रकानि.

<sup>20)</sup> M2 Ba N Kc No इयोरपरयो°. 10) M1 ° इ. वन् M2 Ba NS ° दावें स्त्रिः 22) M2 Ba NS विंदते Kc विधात् mss. exc. M1 प्रथिवीस

<sup>24)</sup> mss. exc. P2 येहि N ए.हि; M1 कर्कतस्य NS उर्ग M2 Ba द्र्ग.

<sup>26)</sup> M2 Ba प्रपर्या°.

<sup>27)</sup> Gc वासमः = कम्बलात्परिकादेवी.

<sup>28)</sup> No वामसी दशां वा; 193 व्ंटित Ml युंद्रति the oth. युंद्रति.

<sup>29)</sup> mss. महस्वा°, °त्यं जनस्य (thus Kn.), cf. sū. 11; M2 Ba निर्मार्ष्टि.

इति मध्यमं पिण्डं पत्नी प्राश्नीयात् । ३१ । अग्नावितरावादध्याद् ब्राह्मणो वा मक्षयेदंप्सु वा गमयेत् । ३२ । उद्धवाननुप्रहृत्य " वीरं नो दत्त पितर इत्युदङ्कीमविजिन्नेतु । ३३ । अप उपस्पृश्य " नमो वः पिनर इति नमस्करोति । ३४।। एषा युष्माकं पितर इति दिशमन्दिशती मा अस्माकमितीतराः । ३५ ॥ जीवा वो जीवन्त इह सन्तः स्यामेति जपति। ३६ ॥ परेतन पितरः सोम्यास इति प्रवाहयति । ३७ ॥ प्रजापते न त्विदित्येतयोपोत्तिष्ठित । ३८ ॥ अक्षन्नमीमदन्तेति पूनरेति । ३६ । मनस्वतीर्जपन्नैंग्ने तमद्ये-त्येतया गार्हपत्यमुपतिष्ठते । ४० । अभ्यक्ष्य पात्राणि द्वेद्वे प्रतिपरिहरति । ४१ । अप्यनाहिताग्निना कार्यः । ४२ । ।।२॥

वेदं करोति वत्सज्ञु ' प्रसव्यमावेष्टच त्रुँदेक्षिणोत्तरिणं । तृत्रेषु शुरबं प्रतिनिधाय त्रिरावेष्टच संनद्यत्युत्तरमुत्तरं प्रदक्षिणम् । १ । प्रादेशमात्रे शुल्बात्परिवास्योत्करे मूलानि गमयति । तूलानि निद-भाति । २ । वेदं कृत्वा वेदि करोति पूर्वेद्युरमावास्यायामीत्तरस्मात्परिग्रहात् । ३ । अन्तर्वेदि शास्त्रायाः पलाशानि विशास्य मुलतः परिवास्य तस्यान्तर्वेदि न्यस्येत् । ४ । उपवेषं च कूर्यात्तेन च कपालान्युपद-धाति । ५ । दर्भमय पवित्रं त्रिगुणरज्जु शास्त्रायामनुलोममवसुजेद्ग्रन्थिमकूर्वन् । ६ ।

> एता आचरन्तीर्मधुमद्दहानाः प्रजावरीर्यशसे विश्वरूपा.। बह्वीभंवन्तीरुपजायमाना इह व इन्द्रो रमयत् गावः ॥

इह वो महेन्द्रो रमयत् गाव इत्यायतीरनुमन्त्रयते । ७ । यवाग्वैतौ रात्री यजमानो अग्निहोत्रं जुहोति । तस्याः पिण्डं निदध्यात् । = । परिस्तुणाति पूर्वमिनमपरौ च । ६ । उत्तरतो गाईपत्यस्य सँस्तीणें देदे प्रयुनिक्त कृम्भ्यी शासापवित्रं निदाने दोहनं प्रोक्षणीम् । १० । बहिषः पवित्रे कृष्ते प्रादेशमात्रे समे ऽप्रक्रिन्नप्रान्ते । ११ ॥ ओषध्या वैष्णवे स्य इति छिनत्ति । १२ ॥ विष्णोर्मनसा पूरी स्य इत्यद्भिस्त्रिर-नुमाष्टि । १३ । अपः स्रुच्यासिच्योत्तानौ पाणी कृत्वाङ्गब्ठेनोपमध्यमया चादाय "देवो वः सवितोत्पुना-त्वित्येतया पच्छो ऽप उत्पुनाति । १४ ॥ शुन्धम्बमिति पात्राणि प्रोक्षति । १५ । दोहनं निदाने गोदुहे प्रदायोपसुष्टां मे प्रबृताद्विहारं च गां चोपसुष्टामन्तरेण मा संचारिषुरिति ब्र्यात् । १६ ॥ उपसुजामी-त्युक्ते" पोषाय त्वेति वत्समवसुज्यमानमनुमन्त्रयते ।

अयक्ष्मा वः प्रजया सँसुजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः।

6.12: 72 4.

<sup>32)</sup> M1 C1 अग्नाइत.°

<sup>1.6, 11-14,</sup> Hell. p.9-15.

<sup>11)</sup> Ke समे अखिन्न°.

<sup>38)</sup> M1 C1 °दंकी° the oth. °दकी°. 2) M1 °त्करे बा.

<sup>14)</sup> unto 1.2.2.1 not Ge; cf. Ap-Śr.1.11.10; MS.I.1.5:3.8.

<sup>38)</sup> mss. exc- M1 C1 पतिष्टति 4) mss. exc. C1 न्यसेत्.

<sup>(</sup>No तस्मात्स्थानात्); of. MS. II. 6) mss. <sup>०</sup>रउजुः (NC त्रिगुवारउजुमदृ-राम्), Ko वसङ्ज°, perhaps

<sup>16)</sup> दोहनं निदाने without च, as often occurs in Man.

<sup>3</sup> Of. MS. I.1.3, IV.1.3, Ap. Sr.

<sup>°</sup>बमजे° is right.

इति संगछमानामंदित्या रास्नासीति निदीयमानाम् । १७ ॥ उपसीदामीत्यक्ते

ऊर्जं पयः पित्वमाना घतं च जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥

इति जपति । १८ ।। वसनां पवित्रमसीति शाखापवित्रमादते ।। श्रीरसि पृथिव्यसिस्युवाम् । १६ ॥ मातरिहवनी वर्म इत्यिषश्रयति । पवित्रमवदघाति । २० । अन्वारभ्य वार्षे यस्त्रति । २१ । प्राक्तायं पवित्रमादघाति तिर्यक्प्रात । २२।

> उत्सं दहन्ति कलश चतुर्विलिमडां धेनं मधमती स्वस्तये। तदिन्द्राग्नी पिन्वतां सन्तावसञ्जमानममतत्वे दघात ।।

इति धाराघोषे जपनि । २३। दुग्ध्वानयति कूम्भ्याम् । २४ ॥ बौहचेमें यज्ञं पृथिवी च सद्हातां घाता सो-मेन सह वातेन वायुर्यजमानाय द्रविणं दघात्वित्यासिच्यमाने जपति । २४ ।। कामघक्ष इति पुछत्य-मूमितीतरः । २६ ॥ सा विश्वायुरस्त्वसाविति गोर्नाम गुह्णाति "सा विश्वभूरिति द्वितीयस्यां" सा विश्व-कर्मेति तृतीयस्याम् । २७ । समानं दोहनम् । २८ । तिसुषु दुग्धास् " बहु दुग्धीन्द्राय देवेभ्यो हिबरिति त्रिरुक्त्वा वाचे विसुजते ।। महेन्द्रायेति वा । २६ । विसुब्दवागनन्वारभ्य तुष्णीमत्तरास्तिस्रो दोहयति । ३० ।। हुत स्तोक इति । ३ । सर्वासु दुग्धासु जपति । ३१ ।

> संप्च्यध्वमृतावरीरूमिणा मधुमत्तमाः । पञ्चती. पयसा पयो मन्द्रा धनस्य सातये ॥

इति दोहनसंक्षालन कुम्भ्यामानयति । ३२ ॥ दुँह गा दुँह गोपति मा वो यज्ञपती रिषदित्युदग्वासयति वर्त्म कुर्वन् । ३३ । शीतीभूतमन्निहोत्रोच्छेषेण दध्ने न्द्राय त्वा भागे सोमेनातनच्मीत्यातनिकत ।। महेन्द्रायेति वा । ३४ ।। अदस्तमिभ विष्णवे त्वेति यवाग्वाः पिण्डमवदधाति । ३५ ।। विष्णो हव्ये रक्षस्वेत्युपर्यादघाति । ३६ ॥ आपो जागृतेति मोदकेनापिदघाति दारुपात्रेणायस्पात्रेण वा । यदि मृन्मर्ये स्यात्तृण दारु वान्तदंध्यात् । ३७ । प्रातर्दोहाय वत्सानपाकरोति । ३८ । उपसर्जनप्रभृति समानमोद्वास-नातु । ३६ । गार्हपत्ये हवो पि श्रपयत्या हवनीये जहोति । ४० । नाग्निभ्यो व्यावर्तेता विपरिहरन्क्यात् । ४१ । शुल्बार्थे प्रदक्षिणे शुल्बे ' रज्ज्बर्थे प्रदक्षिणा रज्जुः । ४२ । प्रोक्षणमृत्पवने संमार्जनमिति त्रिः । ४३। दभें. कूर्याद्वैहारिकाणि वैहारिकाणि । ४४। ।।३।।

# ।। इति मानवसत्रे प्राक्सोमे प्रथमोऽध्यायः ।।

# श्वोभूते पश्चाद्गार्हपस्यस्योदीच उद्ध्य सँस्तुणाति । १ । संततामुलपराजिं स्तुणाति दक्षिणैन वि-

18) mas. exc. P4 बत्सदेमexo. M1 रिषमि°, r.°त्युदगुदासयति,

1 Of. MS.I.1.4, 5, IV.1.4, 5,

26) mss. exc. P4 असुमि°. 82) mss. exc. O1 मेंद्रा.

of. st.39. 35) of, su.8.

Āp.Śr.1.15-18, Hill. p.15-26. 2) mss. exc. M1 ° नीयत्यापूर्वार्थां .

39) of. st. 16-33.

<sup>83)</sup> mss. exo. P4 गोपतिमां, mss.

हारमाहवनीयस्य पूर्वार्धाद्दितीयामुत्तरेण विहारमंग्रेणाहवनीयं दक्षिणैरुत्तरानवस्तृणाति । २ । दक्षिणा वेद्यंसाद्ब्रह्मणे सँस्तुणात्यंपरं यजमानाय ' पश्चार्घे पत्न्ये । ३ । उत्तरतः सँस्तीर्णादृक्षिणा पवित्र-चमसस्पयकपालाग्निहोत्रहवणीशूर्पकृष्णाजिनशम्योल् खलम्सलद्षद्रपलवेदकुटरुस्वजुहुपभृद्ध्रुवाप्राशित्र-हरणेडापात्र्याज्यधानपात्रीसँवपनपात्रीः प्रक्षाल्य सँस्तीर्णे द्वेद्वे प्रयनक्ति । कुटर्वन्तान्यपराणि । ४ । खादिरँ स्फ्यसुवं ' पालाशी जुहुराश्वन्ध्युपभृद्धैकङ्कृती ध्रुवा । ५ । मृलतो ऽरितनमात्रदण्डा: पाणितलमा-त्रभुष्करास्त्वचोबिला द्वचङगुलखाताश्चतुरङगुलोच्छ्याः । प्रादेशमात्राणि प्रस्नवणानि । [सर्वा अरत्निमात्रा वा] । ६ । स्पचो भृष्टिलो । वरणस्य शस्या । ७ ॥ वेषाय वामिति पाणी प्रक्षाल्य चमसेनापः प्रणयति । काँस्येन ब्रह्मवर्चमकामस्य ' गोदोहनेन पशकामस्य ' मात्तिकेन पुष्टिकामस्य प्रतिष्ठाकामस्य वा । ८ ॥ वानस्पत्यो ऽसीति चमसमादत्ते " नाईस्पत्यमसीति काँस्यं " पाथिवमसीति मात्तिकं च । ६ ॥ देवेभ्यः शुन्धस्वेति चमसं प्रक्षालयित "देवेभ्य: शुम्भस्वेति काँस्यं मार्त्तिकं च । १० । उत्तरतो गार्हपत्यस्य पवित्रवति

यद्वो रेवती रेवत्यँ यद्वो हविष्या हविष्यम् ।

यद्व ओजो यच्च नुम्णं ते व ऊमि मधुमन्तम् " देवयज्यायै जुब्टं गृह्णामीत्युपिबलं चूमसं पूर-यति । ११ ॥ देवीराप इत्यपो ऽभिमन्त्रयते । १२ ॥ ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि " यजमान वाचँ यछेत्युक्त्वा वाचँ यछित । १३ ।। को वः प्रणयित स वः प्रणयतु " कस्मै वः प्रणयित तस्मै वः प्रणयतु " बृहस्पितर्वः प्रणयत्विति मनसा प्रणयति । १४ । स्पयमुपयामं कृत्वा समं प्राणैर्धारयमाणः " को वो युनिक्त स वो युनक्तु " कस्मै वो युनक्ति तस्मै वो युनक्त् " बृहस्पतिवों युनक्तिवित युनक्ति । १५ ।। विश्वेभ्यः कामे-भ्यो देवयज्यायै प्रोक्षिताः स्थेत्युत्तरतः पूर्वस्य सादयति । १६ । उलपराज्यावस्तुणाति । १७ ॥ यजमाने प्राणापानौ दधामीत्यादाय पवित्रे यथायतनँ स्पयपवित्रं निधाय "सँसीदन्तां दैवीविश इति पात्राणि सँसा-दयति । १८ । संततामुलपराजिमपरस्मादध्या पूर्वस्माद्यंजस्य संततिरसि यज्ञस्य न्वा संतरये स्तुणामीति स्तृणाति । १६॥ वानस्पत्यासीति स्रुचमादत्ते ॥ वर्षवृद्धमसीति शूपम् । २०॥ उर्वन्तरिक्षं वीहीति व्रज-ति । २१ ।। प्रत्युष्टॅ रक्षः [प्रत्युष्टारातिः] इत्याहवनीये निष्टपति । २२ । दक्षिणनःपश्चादपरस्याग्निष्ठा-न्निर्वपति । पात्र्या वा स्पयमुपकृष्यानोमन्त्रांस्तु जपेत् । २३ ।। धूरसीति धुरमभिमृगत्यु तरां च । २४ । उद-ङङतिक्रम्य " देवानामसि विद्वितमित्युत्तरामीषामारभ्य जपति । २४ ।। विष्णोः क्रमो ऽसीति दक्षिणं

बा not C1.

23) mss. exc. M1 C1 P2 पात्र्याँ,

1I) पवित्रवति...चमसं means पवित्रवित चमस श्रासिब्चन्पूरयति, cf. 1.2 3.25;

cf. KS.I.8: 4.3.

24) No वा. 26) No दक्ति ग्राचकी दक्ति गां पादमादथाति. cf. Ap.Sr. 1.17.8.

cf. Ap.Sr.1.18.7.

18) mss. स्फ्यं पवित्रं (thus Kn.).

8) प्रिटकामस्य not M1; प्रतिष्ठाकामस्य 22) [ ] not M1 O1, of. 1.1.1.26.

<sup>4)</sup> Kc संयवनपात्री.

<sup>6)</sup> mss. exc. M1 P2 ° ब्रायाः ; [ ] not M1 C1.

<sup>7)</sup> रक्यो मृष्टिलः given by No in su. 5 after रम्यस्त्वम्.

चके पादमादघाति । २६ ॥ अह्नुतमसि हविर्घानमित्यारोहति । २७ ॥ उरु वातायेत्यवसारयति । २८ ॥ मित्रस्य वश्चक्षुषा प्रेक्ष इति हविष्यान्प्रेक्षते त्रीहीन्यवान्या । २६ । शूर्पे स्नुचमाघायं स्नुचि पवित्रे [निधाय] " यजमान हिवनिर्वप्स्यामीत्युक्त्वा हिविनिर्वपत्यांन इति प्रवसतः । ३० ॥ देवस्य वः संवितुः प्रसव इत्यग्निहोत्रहवण्यां हविष्यान्मुष्टिना त्रिरावपति । तूष्णीं चतुर्थम् ॥ ३१ । एवं द्वितीयम-ग्नीकोमीयं पौर्णमास्या मैन्द्राग्नममावास्यायामसंनयतः। ३२। संनयत इन्द्रं वा संनयत इन्द्रं महेन्द्रमेकेवामि-न्द्रॅं उजेत बुभूषन् । ३३ । सोमयाजिनां महेन्द्रो देवता । सोमयाजिनां गतश्रीरौर्वो गौतमो भारद्वाजस्ते महेन्द्रं यजेरन् । ३४ । अथेतरे सँवत्सरिमन्द्रिमिष्ट्वाग्नये व्रतपतये ऽष्टाकपालं निरुप्य ते महेन्द्रं यजेरन् । ३५ ।। इदं देवानामिति निरुप्तानिभमृशती दमु नः सहेति शेषान्यतो ऽधि निर्वपति । ३६ ।। दृ हन्तां दुर्या इत्यवरोहति । ३७ ॥ स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यामिति जपति । ३८ ॥ निवंष्णस्य पाशादिति नि:-सर्पति । ३६ ।। स्वरभिव्यक्शमित्यभिवीक्षते ऽग्निमादित्यँ वा । ४० ।। उर्वन्तरिक्षँ वीहीत्येति । ४१ ।। अदित्या व उपस्थे सादयामीति पदचादपरस्य सादयति । ४२ । ॥१॥

अनिर्मृष्टायामासिच्य '' विष्णोर्मनसा पूते स्थ इतिप्रभृतिभिर्व्याल्यातमुत्पवनम् । १ । उत्पूरा ननये वो जुष्टान्प्रोक्षामीति यथादेवतँ हिवष्यान्प्रोक्षत्यर्नाभप्रोक्षन्नपरम् । २ ।। अग्ने हर्व्यं रक्षस्वेत्यग्रेणापरँ हिवष्यानुपसादयति । ३ ।। यद्वो ऽशुद्ध इति पात्राणि प्रोक्षति । ४ । उत्तानानि पर्याबृत्य प्रोक्ष्य पूर्वाणि प्रतिपर्यावृत्यासंचरे स्र्चं निधाया दित्यास्त्वगसीति कृष्णाजिनमादत्ते ग्रीवातः । ५ ॥ अवधूते रक्ष इत्युद-वशसनमुस्करे त्रिरवधूनोति । ६ ।। अदित्यास्त्वगसीति पश्चादुत्करस्यास्तृण।ति प्रत्यग्ग्रीवमुत्तरलो-मम् । ७ । प्रतीचीं भसदं प्रत्यस्यति । ८ । न रिक्तमवसृजित । ६ ।। पृथुयावासीत्युलूखलमादधाति । १०।। अग्नेजिह्वासीति हविष्यान्मुष्टिना त्रिरावपति ' तूष्णीं चतुर्थम् । ११ ।। बृहद्ग्रावासीति मुमलमा-दत्ते । १२ । हिवष्कृता त्रिरवघ्नन्नाह्वयति । १३ । वाचँ विसृजते 'यजमानश्च । १४ ॥ हिवष्कृदेहीति जा-ह्मणस्य । हिवष्कुदागहीति राजन्यस्य । हिवष्कुदाद्ववेति वैश्यस्य । १५ । पत्न्यवहन्ति पिनष्टि च । १६ । आग्नीध्रो दृपदुपलँ समाहन्ति ।। कुटरुरसीत्यक्ष्मानमादत्त ।। इषमावदेति पूर्वार्घ " ऊर्जमावदेति पञ्चार्घे '' रायस्पोषम।वदेत्युपलामेवं नवकृत्वः संपातयति । १७ । जाततुषेषु '' वर्षवृद्धमसीति पुरस्ता-त्प्रत्यक्शूर्पमुपोहति । १८ ।। प्रति त्वा वर्षवृद्धं वेत्त्वित्युद्वपति । १६ ।। परापूर्तं रक्ष इत्युत्करे निष्पुनानि

M1 C1 °वधनोति.

6) mas. उदकरवसनम् (Go No बधा-

वधूयमानस्य उदीचीं प्रति मांसी भवति),

cf. Ap.Sr. 1.19.3; mas. exc.

<sup>27)</sup> M1 N S °रोहयति, cf. sti. 37.

<sup>30)</sup> mes. exc. P4 स्नूचमादाय, cf. Ap.Sr.1.17.10; [] not M1 C1 ( No: प्रवसतो यजमानस्य गृहे (r.

गृहाद ) यजम नेति पदरथाने अपने इति पदं बदेत् ).

<sup>33)</sup> mss. 449d.

<sup>35)</sup> mss. exc. M1 C1 निरूप्य.

<sup>40)</sup> mss स्वरभिन्ये°.

<sup>2</sup> Cf. MS.I.1.6, 7; IV.1.6, 7; Ap.Sr.1.19-21; Hill. p.26-38.

<sup>1)</sup> cf. 1.1.3.18, 14.

<sup>5)</sup> r. °पर्यावर्त्यं°: C1 मीनतः.

<sup>13)</sup> mss. इबिक्कदा. 2) mss exc. M1 C1 यथादेवते.

<sup>17)</sup> P2 °पलमेवं, संयातयति C1 संपाद-यति.

। २० ।। प्रविद्धो रक्षसां भाग इति तुषान्प्रविध्यते । २१ । पूरोडाशकपाले तुषानोप्ये दमहैं रक्षो ज्वबाध इदमहं रक्षो अवमं तमो नयामीत्यवस्तात्कृष्णाजिनस्योपवपति । २२ ॥ वायर्व इष ऊर्जे विविनन्तित्वति विविनन्ति । २३ ।। देवेभ्यः शुन्धध्वमिति त्रिः फलीकरोति । २४। आदानात्प्रमिति कृष्णाजिनस्य समान-मास्तरणान्नं भसदं प्रत्यस्यति । २४ । न रिक्तमवसुजति ।। धिषणासि पार्वतीति कृष्णाजिने दृषदमाद-घाति । [न रिक्तमवसुजित] ।। धिषणासि पार्वती प्रति त्वा पार्वती वेत्त्वित दृषद्यपलाम् [आदघाति] । २६ ॥ अदित्याः स्कम्भो उसीत्युदक्शीव्णीं शम्यां पश्चाद्रपकर्षति । २७ ॥ धान्यमसि धिनुहि देवा-निति त्रिरिधवपति । २६ ।। प्राणाय त्वेति प्राचीमुपलां प्रोहत्यंपानाय त्वेति प्रतीचीं प्रतिकर्ष-ति ।। व्यानाय त्वेति मध्यदेशे व्यवगृह्णाति । २१ ॥ दीर्घामन् प्रसुतिमिति संततं प्राञ्चं दीर्घं पिनटिष । ३० ॥ मित्रस्य वश्चक्षषावेक्ष इति पिष्टान्यवेक्षते । ३१ ॥ देवो वः सविता हिरण्यपाणिरुपगह्णात्विति पिष्टान्यवशीर्यमाणान्यन्मन्त्रयते । ३२ ॥ अणिन कृष्तादिति प्रेष्यति । ३३ ॥ धिष्टरसीत्यपवेषमा-दत्ते। ३४। 11511

" निर्देग्षे रक्ष इत्यङ्गारमवस्थापयति । १ ॥ ध्रुवमिस पृथिवी द्रैहित तस्मिन्कपालमुपश्लाबान्वार-भ्यौपाग्ने अग्नमामादं जहीस्यङ्कारं बहिर्भस्म निरस्यति । २ ॥ अग्ने देवयजनै वहेत्यन्यमधिकृत्यौत्सुजति । ३ ।। धरुणमस्यन्तरिक्षं दुरैहेति पूर्व " धर्त्रमसि दिवं दुरैहेति पूर्वार्ध " धर्मासि विश्वा विश्वानि दुरैहेति मध्यमाहक्षिणं " चिदसीति पश्चार्धादृत्तरमध्यर्षं " परिचिदसीति पूर्वार्धाहक्षिणं " विश्वास् दिक्षु सीदेति पश्चार्घाहक्षिणे " सजातानस्मै यजमानाय परिवेशयेति पूर्वार्घादत्तरमध्यर्धम । ४ । एवमेकादशकपालस्य समानं त्रयाणामुपधानम् । ५ । एकमात्रे मध्यमादृक्षिणे ' तथोत्तरे । ६ । चतुर्थेन मन्त्रेण दक्षिणयोः पूर्व-मुपदधाति 'पञ्चमेनोत्तरयोरपरें 'बष्ठेन दक्षिणयोरपरें 'सप्तमेनोत्तरयोः पूर्वम् 'नमेन शेषानि कृष्ठासु प्रदक्षि-णम् । ७ ॥ वसूना रुद्राणामित्यङ्कारानभ्युहति ॥ तप्येथामिति द्वे " तप्यस्वेत्येकम् । = । तप्ताभ्यो ऽधि-श्रित्य प्रातर्दोहं दोहयति । ६ । निष्टप्योप्यमानायां पात्र्यामवधाय पवित्रे "देवस्य वः सवितुः प्रसव इति पिष्टानि त्रिः सँवपति तृष्णीं चतुर्यम् । १० । वाचैं यक्टत्याभिवासनात् । ११ ॥ पिष्टलेपं निधायोत्पूय तप्ता " हर्योष्ट्वा वाराभ्यामुत्पूनामीति पिष्टान्युत्पूनाति । १२ । वेदोपयामः स्रवेण प्रणीतानामाहरति ॥ समापा ओषधीभिरित्यासिञ्चति । तप्ताश्च । १३ ॥ अद्भयः परि प्रजाताः स्य समद्भिः पुच्यध्वमिति तप्ताः परिसारयति । १४।। सीदन्तु विश इति पिष्टानि संनयति । १५।। मखस्य शिरो ऽसीति पिण्डमिभमुशति

25) cf. su. 5-7.

<sup>21)</sup> M2 Ba प्रद्वा: Ko प्रविध्यन्ते.

with धिवसासि.

<sup>13)</sup> mss. exc. M1 C1 °तानामप

<sup>22)</sup> cf. MS.I.2-16: 26.14.

<sup>3</sup> Cf. MS.I.1.8, 9; IV.1.8, 9; Āp.Śr.1.22-25; Hill. p.36-43.

माइ°; M1 P2 Ko समाप; Ko तप्ताभ्यस्याद्रयः.

<sup>26) [</sup>न रि°] not M1; [माद°] not 2) M1 C1 बिर्मरमं.

M1 C1; Kn. began su. 26 9) M1 ART.

। १६ ॥ पूषा वाँ विश्ववेदा विभजत्विति समी विभजति । १७ ॥ अग्नये त्वेति दक्षिणं पुरोडाशमभिमुशति । यथादेवतमुत्तरम् । १८ ॥ इदमहें सेनाया अभीत्वर्या मुखमपोहामीति वेदेन कपालेभ्यो भस्मापोहति। १६॥ घर्मो ऽसि विश्वायुरित्यधिश्रयत्ये वसुत्तरम् । २० । एकैकं कर्मोभयोः कूर्यात् । २१ ।। उरु प्रयस्वेति याव-त्कपालं पूरोडाशं कुर्माकृति प्रथयति । २२ ॥ सं ते तन्वा तन्वः पच्यन्तामिति पिष्टलेपेनाविक्षारयैस्त्रिः परिमार्ष्टि । २३ । दक्षिणाग्नावाज्ये विलाप्य गार्हपत्य उपाधिश्रित्य संपूर्य वैद्योपयामी " ऽदितिरज्ञनान्धि-न्नपत्रेत्याज्यस्थालीमादत्ते । २४ । दक्षिणा गार्हपत्यात्पवित्रवति " पुरुत्याः पयो उत्त्यग्रेग्वस्तस्य ते अ्ती-यमाणस्य पिन्वमानस्य पिन्वमानं निर्वपामीत्याज्यस्थाल्यां पवित्रवति निर्वपति । २५ ॥ परि वाज-पतिरिति हवी वि त्रिः पर्योग्न करोति । २६ ॥ देवस्स्वा सविता श्रपयत्वित्यल्मकेनाभितापयित । पिण्ट-लेपं च । २७ ।। अग्निष्टे तन्वं मा विनैदिति दर्भेस्त्वचं ग्राहयति । २८ । न ज्वालानपोहति । २६ ।। अग्ने बह्य गृह्णीष्वेति वेदेन साङ्गारं भन्मनाभ्युहति । ३० ।। अविदहन्तः श्रपयतेति प्रेष्यति । ३१ । वार्षे विसुजते ' यजमानश्च । ३२ । ॥३॥

पश्चादाहवनीयस्य यजमानमात्री वेदि मनसा परिमिमीते ' यथा हवी पि संभवेयुस्तया तिरहच्यं-णीयसीं पुरस्तात् । १ । पूर्वार्धे वेद्या विद्तीयमात्रे प्रागदीचीः स्पयेन तिस्रो लेखा लिखति । २ ॥ एक-नाय स्वाहा द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहेत्येतै रसँस्यन्दयंत्लेखास पिष्टलेपं निनयति । ३ ।

> अयँ वेद: पृथिवीमन्वविन्दद्गृहाहितां निहितां गह्वरेष । स मह्यं लोके यजमानाय विन्दत्विद्ध यज्ञं भरिरेताः कृणोत् ॥

इति वेदमादत्ते । ४।

वेदेन वेदिँ विविद्: पृथिवी सा पत्रये पृथिवी पार्थिवाय। गर्भं बिर्भात भवनेष्वन्तस्ततो यज्ञस्तायते विश्वदानीम ॥

इति वेदेन वेदि प्राची त्रिः समन्माष्टि । ५ । उत्तरतो गार्हपत्यस्य " देवस्य त्वा सवितः प्रसव इति स्प्यमादत्ते । ६ ।। इन्द्रस्य बाहरसीत्योषध्यानुमाष्टि । नाग्रं प्रत्यिभम्शति । ७ । उत्तरतो लेखानामाग्नीध्रः प्रक्रममात्र उत्करे पाणिकोष्ठं कृत्वोपविशति । = ॥ पृथिव्या वर्माक्षीति लेखान्ते तृणं तिर्येग्निदशाति । ६ ॥ पृथिवि देवयजनीति स्पयेन तियंकिछिनत्ति । १० ॥ वर्ज गछ गोस्थानमिति सतृणान्यांसनपादते

<sup>18)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc बधादेवत°. 19) mss. सेनावामी (but P3 quo-

tes : सेनाया । इति).

<sup>24)</sup> mas. exo. P4 (°च्या) बिलाय (thus Kn.) No बिलीय, P4 °पत्ये उपाधि° the oth. 'पत्योपाधि': M1 °शस्य; N S °यामा ऽदि M1 °याम

मादि M2 Ba C1 वामादि (comm. prefer here °यामम् ); cf. Ap.Śr. 2.6.1.

<sup>25)</sup> पवित्रवति sc. पात्रे, cf. 1.2.1.11; 4.5) cf. KS.31.14:16.12, 20. of. KS.J. 10:5.3.

<sup>30)</sup> N B No सांगार as compos. 4 Cf. MS I.10: IV.1.10. Ap.Sr.

<sup>2.1-3;</sup> Hill. p.43-57.

<sup>1)</sup> mss. exc. M1 G Go deceno.

<sup>3)</sup> mss. °सॅरपंदयन् Ko °संस्वंदयंति.

<sup>5)</sup> mss. exc. C1 वहस्त्वायते.

<sup>7)</sup> M1 C1 °स्वीवध्या°.

<sup>10)</sup> mes. exc. Go प्रथिनी.

। ११ ।। वर्षेतु ते पर्जन्य इति वेदि यजमानं च प्रेक्षते । १२ ।। बधान देव सवितरिति पाणिकोप्ठे निवप-ति । १३ ।। मा वः शिवा ओषघय इति द्वितीयं " द्रप्सस्त इति वृतीयँ । समानमन्यत्तू क्णीं चतुर्थम् । १४ । स्पर्येन वेदि परिगृह्णाति '' वसवस्त्वा परिगृह्णन्त्विति दक्षिणतो '' रुद्रास्त्वेति पश्चादा"दित्यास्त्वे-त्युत्तरतः । १४ ॥ अपारहं पृथिव्या इति खनति द्वचङ्गलं चतुरङ्गलं वा । १६ । उद्धतादाग्नीध्रस्त्रिहंर-ति। १७।

देवस्य सवितुः सवे कर्म कृष्वन्तो मानुषाः । मा हिँसीस्त्वमोपधीः शिवाः ॥ इति स्पयेन मुलानि छिनत्ति । सतृणान्पांसुन्हरति । १८।

इमां नरः कृणुत वेदिमंतद्देवेभ्यो जुष्टामदित्या उपस्थे । इमां देवा अजुषन्त विश्वे रायम्पोषाय यजमानं विशन्तु ॥

इति करोति मध्ये संनतां प्रागुदक्प्रवर्णां इलक्ष्णां साधुकृतामं साभ्यामाहवनीयं परिगृह्णाति । श्रोणि-भ्यां गार्हपत्यमा हार्यपुरीषां पशुकामस्य । १६ । स्पयं प्रक्षालयत्यप्रतिमृशन्नग्रम् । २० । अवोक्ष्य वेदि ब्रह्माणमामन्त्र्योत्तरं परिग्राहं परिगृह्णाति " सत्यसदसीति दक्षिणत " ऋतसदसीति पश्चाद् " घर्मसद-सीत्युत्तरतः । २१ ।। पुरा क्रूरस्येति स्फ्येन वेदि प्रतीचीमनुर्मार्ष्ट वर्त्म कुर्वन् । २२ । पश्चार्षे द्वेद्या वि-तृतीयमात्रे तिर्यञ्चँ स्पर्यं स्तब्ध्वा "प्रोक्षणीरामादयेध्माबहिरुपसादय स्नुचः समृइढि पत्नी सनह्याज्येनोदे-हीति सँशास्ति । २३ । दक्षिणेन प्रोक्षणीरभ्यदानयत्यंत्रमुपनिनीय स्पर्यमुद्यछति । २४ । वर्त्मनि सादयति प्रोक्षणीरंभिपूरयति । २५ ॥ द्विपतो वधो ऽसीति पुरस्तात्प्रत्यङमुखः स्वयेनोत्करमभिहन्ति । २६ । अभ्युक्ष्य प्रत्यासादयित । २७ । उत्तरत आहवनीयस्येष्मार्बीहरुपसादयेदक्षिणिमध्ममुत्तरं बहिः । २८ । सुवै संमाष्टि सुचः प्राशित्रहरणं च । २६।

"प्रत्युष्टॅ रक्ष इत्याहवनीये पात्राणि निष्टपति । १ । वेदप्रलवान्प्रतिविभज्याविभज्य वाभ्याहवं तिरुचीः स्रुचः संमाष्टंचग्रैरग्राणि मूलैदंण्डान्संमृज्याभ्युक्ष्याग्नौ प्रतपति । २ ।। स्रुवो ऽस्यनाधृष्टः सपत्नसाह इति स्वमादत्त ।। आयू: प्राणं मा निर्मार्जी रिति संमाध्टि यथा जुहूं प्राशित्रहरणं च । ३ ।। जुहूरस्यना-धृष्टा सपत्नसाहीति जुहुमादत्ते ॥ चक्षुः श्रोत्रं मा निर्माजीरिति प्राचीमन्तरतः प्रतीची बाह्यतः संमाष्टि । ४ ॥ उपभृदस्यनाघृष्टा सपत्नसाहीत्युपभृतमादत्ते ॥ वाचं पशून्मा निर्मार्जीरिति प्रतीचीमन्तरतः प्राचीं बाह्यतः । ५ ।। ध्रुवास्यनाघृष्टा सपत्नसाहीति ध्रुवामादत्ते ।। यज्ञं प्रजां मा निर्माजीरिति सर्वेतः

<sup>19)</sup> mss. exc. C1 नेदिमेतदेवेश्यो; cf. 24) unto 1.2.5.7 not Gc. KS.1.9:4.18.

<sup>2)</sup> M1 C1 वेदिप्ररवा°.

<sup>23)</sup> M2 Ba स्नुचरच N S स्नृवं च स्र चरच (as Ap.Sr. 2.3 11).

<sup>5</sup> Cf. MS I.1.11, 12; IV1.12, 13; Ap.Sr. 2.4-8; Hill. p.57-64.

<sup>3)</sup> M1 C1 °नाकुन्द्रः, thus always N S C1 स्नूबँ संमार्ष्टिः

<sup>4)</sup> मंगार्ष्ट not M1 C1.

प्राचीम् । ६ ।। प्राशित्रहरणमस्यनाषुष्टं सपत्नसाहमिति प्राशित्रहरणमादत्ते ।। रूपाद्वणं मा निर्मृक्षं वाजि त्वा सपत्नसाहँ संमाज्मीति संमार्ष्टि । ७ ।

दिवि शिल्पमवततं पृथिव्याः ककृभिः श्रितम ।

तेन सहस्रकाण्डेन द्विषन्तं तापयामसि । द्विषन्तस्तप्यन्तां बहु ॥ इति संमार्जनान्यवसुज्याभ्यक्ष्याग्नावध्यस्यति । ८ । संमुष्टा यथास्थानमुत्तानाः सुचः सादयति । ६ ॥ पितन पत्नीलोकोपस्थानं कुविति प्रेष्यति ।। पत्नि पत्न्येष ते लोको नमस्ते अस्तु मा मा हिँसीरिति दक्षिणतः-पश्चादपरस्य पत्नीलोकमपस्थापयति । १० ।

अग्ने गृहपत उप मा ह्वयस्व 'देवानां पत्नीरुप मा ह्वयध्वम् । अदितिरिव त्वा सपुत्रोपनिषदे येयमिन्दाणीवाविधवा ॥ इत्युपविश्वति जानुनी प्रभुज्य । ११।

> आशासाना सौमनसं प्रजां पृष्टिमथो भगम्। अग्नेरन्वता भत्वा संनह्ये सुकृताय कम् ॥

इत्यन्तरतो वस्त्रस्य योक्त्रेण पत्नी संनद्धा प उपस्पृश्य वेदोपयामा दब्धेन त्वा चक्षुषावेक्ष इति पत्न्याज्यम-वेक्षते । १२ ॥ तेजो ऽसीत्याज्यं गार्हपत्ये ऽधिश्रयति । १३ ॥ तेजोऽसि तेजो उन्प्रेहि वायुष्ट्वान्तरिक्षा-त्पातु सूर्यो दिव इत्याहवनीय प्रति हरति ।१४ ।। अग्निष्टे तेजो मा विनैदित्याहवनीये ऽधिश्रयित । १५ ।। इदं विष्णुर्विचक्रम इत्येतयोत्तरतः प्रोक्षणीनां सादयि ' वेदं च । १६ ।। तेजो ऽसीत्याज्यं यजमानो ऽवेक्षत उत्रूतमनुत्पूतं वा ।१७ ॥ देवस्त्वा सवितोत्पुनात्वित्येतया पच्छ आज्यमुत्पुनाति ॥ देवो वः सवितेति प्रोक्षणीः। १८।। धामासीति स्रवेणाज्यानि गृह्णाति चतुर्जृह्वामंष्टौ कृत्व उपभृति कनीयः ' पञ्च-कृत्वो ध्रुवायां भृयिष्ठम् । १६ । आज्यस्याली स्त्रवं वेदं च गार्हपत्यान्ते निदधाति । २० । दर्भमुष्टिमुपादा-यार्धं वेदेर्दक्षिणतः प्रक्षिप्य "देवीराप इति प्रोक्षणीरुदीरयति । २१ । प्रोक्षणीरपादाय वेद्यां पदानि लो-भयन्ति । २२ । उत्करे लोभनानि प्रविध्याप उपस्पृश्य विषायेध्ममपादाय परिधीन्ब्रह्माणमामन्त्र्य प्रोक्ष-ति " कृष्णो ऽस्याखरेष्ठ इतीध्में " वेदिरसि बहिषे त्वेति वेदि " बहिरसि वेद्ये त्वेति बहि: । २३ । प्रोक्ष्य पश्चार्धे वेद्या वितृतीयमात्रे बहिः सादयति । २४ । पुरस्ताद्ग्रन्थिं निदधाति । २५ । अग्राणि प्रो-क्षणीवूपपाययति । २६ ॥ स्वाहा पितृभ्यो धर्मपावभ्य इति मुलदेशे बहिषः प्रदक्षिणं प्रोक्षणीर्निनयति

<sup>7)</sup> M2 Ba C1 'निमृ चहाचियत्वा N 8) C1 Ba S मृतं N शृतं M2 मृशं 11-12) cf. KS.1-10:5.5-8-निमृ चनाचियत्वा S निमृ चंदाचियत्वा M1 सृतं; mss. तेना; mss. exc. M1 निमृ ध्यदाचत्वा (Kn. निमृ च-C1 तप्यतां. ( । दा°); M1 C1 संमार्घीत (thus 10) M2 Ba परिनलोको . Kn.); cf. 1.3.1.9: 1.3.4.2. . . 11) M1 S सपत्री°: mas. योयमि°.

<sup>14)</sup> आहवनीयं प्रति not M1 C1. 22) Gc P3 °रुपादाय.

<sup>23)</sup> mss. exc. C1 °खरेष्ठा. 24) mas, exc. M1 C1 बहिरासादयति.

। २७ । उदुह्य स्नुचमादाय पवित्रे दक्षिणतः परिकम्य " पूषा ते ग्रन्थिं विष्यत्विति बर्हिषो ग्रन्थिं वि-ष्यति । २८ । ।।५।।

" विष्णोः स्तुपो उसीति प्रस्तरमपादत्त । १ ॥ यजमाने प्राणापानौ दधामीति पवित्रे प्रस्तरे विमृजित । २ । अग्रेणाहवनीयं पर्याहृत्य प्रस्तरं ब्रह्मणे प्रयद्धित यजमानाय वा । ३ ॥ पुष्टिरिस पोषाय त्वा
रियमन्तं त्वा पुष्टिमन्तं गुह्णामीति मुखतः प्रस्तरं गुह्णाति । ४ । नोन्मृज्यान्नावमृज्यान्न विधूनुयाद्यंपुन्
तिष्ठेत्तदुपसंगृह्णीयात् । ४ । विस्तस्य शुल्बं [दक्षिणतो ये दर्भा उदीरणसमये प्रक्षिप्तास्तेषां] दर्भाणामुगसँयम्य वेदि दक्षिणार्षे स्रृणाति । ६ ॥ उक प्रथस्वेति वेदि स्रृणात्यपरमपरमयुग्धातु बहुलभनारोकम् । ७ । अपरेण वेदि परिक्रम्य प्रस्तरं धारयन्परिधीन्परिदधाति " गन्धवों उसीति मध्यमिनंद्रस्य
बाहुरसीति दक्षिणं " मित्रावरुणौ त्वेत्युत्तरम् । ८ । अव्यत्यादधत्संदधात्यंभिहिततमं दक्षिणं परिधिसंधि करोति । ६ । इध्मदार्वादाय " नित्यहोतारं त्वेत्याघारसिमधमादधाति " विष्ठे अघि नाक इति
द्वितीयाम् । १० ॥ सूर्यस्त्वा रिक्षमिभित्यादित्यं पुरस्तात्परिदधाति । ११ ॥ विश्वजनस्य विधृती स्य
इति तृणे तिरश्ची सादयति चतुरङ्गलमात्रमन्तरा । १२ ॥ वसूनां रुद्राणामिति विघृत्योरुपिर प्रस्तरं
सादयति । १३ ॥ द्यौरिस जन्मनेति जुहूं प्रस्तरे सादयति । १४ । न रिक्तमवसृजित । सम मूलैदेण्डं करोति । १४ ॥ अन्तरिक्षमिस जन्मनेत्यधस्ताद्विधृत्योरुपभृतं " पृथिव्यसि जन्मनेत्युपरिष्टाद्विधृत्योर्भुवामंसँसक्ताः सुचो ऽनूचीः सादयत्यंभिहिततमां जुहुम् [करोति] । १६ ॥ इदमहं सेनाया अभीत्वर्या मुखमयोहामीति वेदेन पुरोडाशयोर्भस्मापोहति । १७ । वेदोपयाम आज्यस्थाल्याः स्रुवेण

आप्यायतां घृतयोनिरिग्नहं व्या नो मन्यताम् ।
"समझक्ष्व त्वचमझक्ष्व सुरूपं त्वा वसुविदं पशूनां तेजसाग्नये त्वा जुष्टमभिघारयामीत्याग्नेयं पुरोडाशमिभघारयित यथादेवतमुत्तरम् । १८ ॥ स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य घारया सुशेवं कल्पयामीति पात्र्यामपस्तणाति । १६ ॥

आर्द्रः पृथुस्नुर्भुवनस्य गोपाः शृत उत्स्नातु जनिता मतीनाम् । इत्युदञ्चमुद्वासयति । २० । वेदेनापभस्मानं करोत्यनभिष्नन्याणिना वेदशिरसा च । २१ । तस्मिन्सीदामते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेथः सुमनस्यमानः ।

<sup>28)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc उद्धा. **6** Cf. MS- I-1-12; IV.1-13; Āp-

Sr 2.8-11; Hill. p. 64-72.

<sup>1)</sup> mss. exc- M1 C1 Gc मस्तर-

<sup>6) []</sup> not M1 C1 P3, probably a gloss: बेंदि not M1 C1 P3.

<sup>11)</sup> Gc : sc. mentally.

<sup>13)</sup> उपरि not M1 C1 P3.

<sup>16) []</sup> not M1 C1.

<sup>17)</sup> mss. सेनावामी° (°मि°).

<sup>18)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc यथादेवत° of. 1.8.4.37.

<sup>19)</sup> mss. exc. M1 Kc पात्रीमु°.

<sup>20)</sup> C1 খুখন্দু the oth. exc. M1 Gc সখন্দু; C1 ধিন.

<sup>22)</sup> M1 °तीदामीते (thus Kn.) C1 Gc °मिते (corr. 'मृते) the oth. 'मृते; M1 C1 °तिष्ठन्मी' (thus Kn.).

इत्युपस्तीर्णे सादयति ।। यवानां मेध इति यवानाम् । २२ ॥ इरा भृतिः पृथिव्या रसो मोत्क्रमीदिति प्रथ-मोपहिते कपाले ऽभिघारयति । २३ ॥ तृष्तिरसि गायत्रं छन्दस्तर्पयं मा तेजसा ब्रह्मवर्चसेन "तृष्तिरसि त्रैष्टुभं छन्दस्तर्पय मेन्द्रियेण वीर्येण " तृष्तिरसि जागतं छन्दस्तर्पय मा प्रजया पशुभिरित्यलंकरोति स्व-क्तमनिष्काषमपषन्तमपर्यावर्तयनंघस्ताच्चोपानक्ति । २४।

> यस्त आत्मा पश्य प्रविष्टो दिवो वाभिष्ठामन् यो विचष्टे। आत्मन्वान्सोम घृतवानिहैहि दिव गछ स्वविन्द यजमानाय महाम् ॥

इति दोहावलंकरोति । २५ । अभ्यदाहरति हवी वि । २६ ॥ ऋषभो ऽसि शाक्वर इति दक्षिणतो जुह्नाः पूर्णस्व सादयत्यंग्रेण ध्रवां वेदम् तरेण ध्रवामाज्यस्थालीमंपरेण स्नग्दण्डान्पात्री। दक्षिणस्यां वेदिश्रोणी सायंदोहम् तरस्या प्रातदोंहम् । २७ । वेदिं स्तृणात्यनिधस्तृणन्नन्तान् । २८ । पश्चाद्धोत्रे त्रिधातूपस्तृणा-ति' दक्षिणातूलान्मध्ये । २६ । अप उपस्पृष्य '' ध्रुवा असदन्नित्याज्यानि संमुशति संमुशति । ३० । ॥६॥ ।। इति मानवसुत्रे प्राक्तोमे द्वितीयो उध्यायः ।।

होतर्यवस्थिते " ऽग्नये समिध्यमानायानुब्रहीत्युक्त्वा [होतू: ] प्रणवेप्रणवे समिधमादधाति । १ । आनुयाजिकी शिष्ट्वा नेध्मस्यातिरेचयति । २। इध्मसंनहनै विस्नस्यैकप्रनियं संमार्गं करोति । ३। ओढासू देवतास्वप उपस्पृक्ष्य वेदेनाग्नि त्रिरुपवाजयत्यग्रं वेद्याः समुजन् । ४ । पूर्णस्रुवं ध्रुवायामवनीय तस्योप-हत्य वेदोपयाम उत्तरं परिधिसिषं स्पर्शयित्वोत्तराधं ऽभ्याहितस्य प्राचीनं मनसा " प्रजापतये स्वा-हेति ज्वलति जुहोति । ५ । संपातेन ध्रुवामाप्याय्य यथास्थानं स्रुवं वेदं च निद्धाति । ६ ।। अग्नीत्परि-धीँ रचाग्नि च त्रिस्त्रिः संगडढीति प्रेब्यति । ७। आग्नीधः संमार्ग स्पयमूपसँयम्य यथापरिधितमनुलोमं त्रिः संमाष्टि । = ।। आजि त्वाग्ने सरिष्यन्तं सनि सनिष्यन्तं देवैभ्यो हव्यं वक्ष्यन्तं वाजिनं त्वा वाजिजत्यायै संमाज्म्यंग्ने वाजं जयेत्यते स्पयादग्निमुपक्षिपँस्त्रिः समुन्माष्टि । ६। अपहरति । १०। उत्तानौ पाणी कृस्वा जुहूपभृनोरग्रे " सूयमे मे उद्य स्तमिति जपति । ११ ॥ जुह्वे ह्यग्निष्ट्वा ह्वयति देवान्यक्यावो देवयज्याया इति जुहुमादत्त ।। उपभुदेहि देवस्त्वा सविता ह्वयति देवान्यक्ष्यावो देवयज्याया इत्युपभृतम् । १२ । समा-दाय सुचावंग्नाविष्ण् विजिहाथामिति दक्षिणातिकामित । १३ । आस्पृष्टं सब्यं पादमवस्थापयत्यंन्तर्वेदि दक्षिणे ।। विष्णोः स्थामासीति जपति । १४ । दक्षिणं परिधिसंधिं स्पर्शयत्वा दक्षिणार्घे उभ्याहित-

<sup>24)</sup> mss. °निकाष°, of. 1 7.4.7, MS. I.10.15·155.6: M1 °प्रशंतम° C1 °निमृशंतम° the oth. °निमृषंतम°.

<sup>°</sup>दिदिंबं).

<sup>27)</sup> Ke पूर्व सूदं ; Ge स्र्वंड Ke स्वाडात्.

<sup>8)</sup> mss. exc. M1 P3 °परिदित्त°, cf. 1.3.4.2: mss. exo. M1 Ge समुन्मार्ष्टि,

<sup>25)</sup> mss. exc. M1 बामिष्ट्वा°; mss. exc. M1 C1 जात्मवा°; mss. exc. M1 °निहीहिदिनं (M2 Ba

<sup>1</sup> Cf. MS. I.1.13; IV. 1.14; 9) mss. exc. C1 बाजित्यायै: M1 Ap.Sr. 2.12-16; Hill. p. 73-93. 1) [ ] not M1 C1.

संमार्थ्यग्ने (thus Ka.).

<sup>11)</sup> unto 1.3.5.20 not Ge.

स्यो धर्वो अध्वर इति संततं प्राञ्चं दीर्घमृजुमुर्ध्वमिविख्निनमाघारमाघारयति । १५ । प्रयाजेभ्यः शिष्ट्वा भूयिष्ठमाज्याहतीनां जहोति । १६ । आघार्यानुप्राणिति । १७ ।

पाहि माग्ने दृश्चरितादा मा सुचरिताद्भज।

इत्यसँस्पर्शयन्स्रुचावत्याक्रामति । १८ ।। सं ज्योतिषा ज्योतिरिति जुह्वा ध्रवां त्रिः समनक्ति । जुह्वाप्या-ययति ध्रुवाम् । १६ । यथास्थानं स्नुचौ सादयति । २० ।। उन्नीतं राय इति ध्रुवायाः स्नुवेणोन्नयति ।। सुबी-राय स्वाहेति जुहमाप्याययति । २१ ।। प्राणेन प्राणः संतत इति ध्रवार्यां सुत्रं निदधाति । २२ । समिधः शकलमादायावतिष्ठते । २३ । प्रकृष्य दक्षिणं पादं बहिषस्तृणं संततम्पोद्यम्य " ब्रह्मन्प्रवरायाश्रावयि-ष्यामीत्युक्त्वो" श्रावयेत्याश्रावयति । २४ । स्फ्यसंमार्गपाणिराग्नीध्रः पश्चादुत्करस्योर्ध्वस्निष्ठन्नँस्तु श्रौष-डिति प्रत्याश्रावयति । २४ । प्रत्याश्रते "ऽग्निर्देवो दैव्यो होता देवान्यक्षद्विद्वारिचिकत्वान्मनुष्यद्भरतवद-मुवदमुवदित्युर्ध्वान्यजमानस्यर्षीन्प्रवृणीत एकं हो त्रीन्पञ्च वा ॥ ब्रह्मण्वदा च वक्षदबाह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितार इति जपति । होत्रा वियुक्तस्तस्योगाँशु नाम गृहीत्वा ''मानुष इत्युच्चै: । २६ । शकल-मग्नावध्यस्यति । २७ । यद्यब्राह्मणो यजेत पुरोहितस्य प्रवरेण प्रवृणीयात् । २८ । जुहम्पभृतो उग्रेणा-वदध्यादुद्धरेच्च । २६ । दक्षिणेन [पादेन] दक्षिणातिकामित 'सब्येनोदक्। ३० ।परिधिसंधी अन्ववहार-मासीन उत्तरतो जुहोति स्वाहाकारवती र्वषट्कारवतीर्दक्षिणतः प्रागृदङमुख ऊर्ध्वस्तिष्ठन् । ३१। आ-श्राव्य न विचेष्टेदा होमात् । ३२ । समं प्रतिवषट्कारं वषट्कृते वा जुहोति । ३३ । मन्द्रेण स्वरेणाज्यभागाभ्यां प्रचरति ' मध्यमेनानुयाजेभ्य ' उत्तमेना शैयोः । ३४ । ।।१॥

"घृतवती अध्वर्य इत्युच्यमाने स्रुचावादाय दक्षिणातिकामति । १। अभिकाममाश्रावं पञ्च प्रयाजान्य-जति ।। सिमधो यजेति प्रथमं " यज यजेत्युत्तरान् । २ । त्रिभिः प्रचर्योपभृतस्य जुह्वामानीय समानत्र जुहो-ति । ३ । अत्याकम्याभिघारयति ध्रवां दक्षिणं पूरोडाशं पूनर्ध्वामुपौशयाजायोत्तरं पूरोडाशेँ सायंदोहं प्रा-तर्दोहम् पभुतमन्ततः । ४ । स्रवेणावद्यति चतुः पञ्चकृत्वो जामदग्न्यस्य छन्पञ्चावत्तं जामदग्न्यमामन्त्र्य कुर्वीत । ५ । आज्यभागौ यजत्या गनेयमुत्तरार्धे सौम्यं दक्षिणार्धे समावनक्ष्णया । ६ । ध्रौवस्यावदाय

आप्यायतां ध्रुवा घृतेन यज्ञं यज्ञं प्रति देवयद्भयः ।

सूर्याया अधरदितेरुपस्थ उत्सो भव यजमानस्य धेनुः ॥

इत्यवदायावदायाज्यस्थाल्या ध्रुवां प्रत्याप्याययति । ७ ।। अग्नये ऽनुबृहीत्यनुवाचयति । ८ । अनुवाक्यायाः

छिन्न°

<sup>24)</sup> cf. MS.I.4.11:59.20.

<sup>26)</sup> M1 C1 No यजमानस्य ऋषी° (thus Kn.); M1 C1 च वस° the oth. चत्त°.

<sup>28)</sup> S यद्भाद्याची.

<sup>15)</sup> mss. exc. C1 Nc Kc ° मब- 30) [] not M1 C1 Kc.

M1 C1 नान्ववहार श्रासीन Kc नाचवहार श्रासीन N S नान्ववहर 2) mss. exc. M1 C1 °श्रावयन्. त्रासीन M2 Ba नान्बहर श्रामीन, cf. 1.7.1.46.

<sup>2</sup> Cf. Ap.Sr.2.17-21; Hill, p.94-

<sup>31)</sup> mss. exc. M1 C1 Kc °मंबि: 1) mss. exc. M1 C1 Kc Nc पत-वतीमध्वयं.

<sup>5)</sup> mss. exc, M1 C1 Kc चतुःकृत्वः.

<sup>7)</sup> mss. exc. M1 C1 जभोदि° (M2 उद्योदि°).

प्रणवेन सँसुत्याश्रावयति । ६ । प्रत्याश्रुते " ऽग्निँ यजेति प्रेष्यति । १० । एवँ सौम्येन प्रचरित । ११ । उपस्तीर्याप उपस्पृत्य दक्षिणस्य मध्यान्माँ भैर्मा सँविक्था मा त्वा हिँसिषं " भरतमुद्धरेम " वनुष-त्यवदानानि ते प्रत्यवदास्यामि " नमस्ते अस्तु मा मा हिँसीरित्यभिपरिगृह्णसाँहताभ्यामङगुलीभ्याम-ङगुष्ठेन चाङगुष्ठपर्वमात्राण्यवदानान्यवद्यति मध्यात्पू विधिद्द्वितीयं । पश्चार्धातृतीयं यदि पञ्चावदानस्य । १२ । अवत्तमभिषार्य

यदवदानानि ते ऽवद्यन्विलोमाकार्षमात्मनः।

आज्येन प्रत्यनज्मि तत्त आप्यायतां पूनः ॥

इति पुरोडाशं प्रत्यभिधारयति । १३ ॥ अग्नये उनुब्र हीत्यनुवाचयित । १४ । आश्राव्या गिनं यजेति प्रेष्यित । १४ । अन्तराज्यभागावाहुतीः प्रागुदीचीरपायातयित । १६ । ध्रौवस्यावदायोपांशुयाजावंग्नीषोमीयं पौणं-मास्यां वैष्णवममावास्यायामु पांशु देवते निर्दिशति । १७ । एवमुत्तरस्यावदाय यथादेवतं प्रचरित । १८ । संनयत उपस्तीयं यथावदानं समवद्यति पुरोडाशस्य दोहयोशचे न्द्रायानुब्रूहीत्यनुवाचयितः महेन्द्रायेति वा । १६ । सांनाय्यचनपशुपुरोडाशानां पार्श्वेन जुहुयाद्देवाणां प्रस्नवणेन । व्याख्यातं प्रचरणम् । २० ।

ऋषभँ वाजिनै वयं पूर्णमासँ हवामहे । स नो दोहताँ सुवीरैं रायस्पोर्षे सहस्त्रिणम् ॥ ''पूर्णमामाय सुराधसे स्वाहेति पौर्णमास्याँ स्रुवेण जुहोति ।

अमावास्या सुभगा सुशेवा धेनुरिव भूय आप्यायमाना ।

मा नो दोहतां सुवीरं रायस्पोषं सहस्रिणम्।।

"अमावास्यायं सुराधसे स्वाहेत्यमावास्यायाम् । २१ । स्विष्टकृते समवद्यत्युत्तराधित्मकृद्दिमात्रं । दिवीं यदि पञ्चावदानस्य । २२ । अवत्तं द्विरिभघायं नात ऊर्ध्वं हवीं षि प्रत्यिभघारयित । २३ । अग्नये स्विष्ट-कृते उनुबूहीत्यनुवाचयित । २४ । आश्राव्य [प्रत्याश्रुते] " अग्निं स्विष्टकृतं यजेति प्रेष्यित । २५ । असै-सक्तमुत्तरार्धपूर्वार्थे जुहोति । २६ । अत्याक्रम्य यथास्थानं सुचौ सादयित । २७ । ॥२॥

प्राशित्रहरणमुत्तरस्य पश्चात्परिधिसंधेर्व्युद्धौषधीरवोक्षिते सादयति । १ । तस्मिन्प्राशित्रम-वद्यति दक्षिणस्य मध्याद्यवमात्रमं ऋगुष्ठेनोपमध्यमया चादायाभिघारयति । २ । निष्टप्येडापात्रीं तस्यामुपस्तीर्येडायै द्विद्विरवद्यति स्थवीयो दैवतेभ्यः । ३ । दक्षिणस्य भक्षानवद्यति । ४ । दक्षिणस्य

<sup>12)</sup> cf. Āp.Śr.2.18.9; Ke पञ्चाव- 3 Cf. Āp. दानः स्थाद , of. Man.Gr. 2.2.16.

<sup>3</sup> Cf. Ap.śr.3.1-4; Hill. p.119- 2) M2 Ba बादावा°. 184. 5) mss. exc. M1 °मैडमसंभि, cf.

<sup>18)</sup> mss. exc. M1 Kc वथादेवतं.

<sup>1)</sup> mes. exc. M1 C1 M2 °=4 (1)°;

Hill. p.122 n.5.

<sup>25) []</sup> not M1 C1.

mss. exc. C1 Nc ° बोचते.

दक्षिणार्घादवदाय पूर्वार्घाद्यजमानभागमणं दीर्घमाज्यलेपे पर्यस्य वेदे निद्धाति । मध्यादद्वितीयमैडें संभिन्द-न्नवदानानि । ५ । घ्रौवस्यावदायानुपूर्वमितरेषाम् । ६ । इडामभिघार्यं प्रत्यङङासीनो होत्रे प्रयस्रति । ७ । अन्तरेण होतारिमडां चाध्वर्युर्दक्षिणातिकामित । ६ । परिप्रगृह्णाति होताननुसुजन् होतूरङगुलिपर्वणी अनक्त्यन्तरमग्रे ऽथ बाह्यम् । १ । होतू: पाणौ द्विरूपेनोपस्तृणाति । १० । अवदानै होता रन्धयति । तद-न्यच्च लेपादुपस्नीर्यं लेपाद्द्विरभिघारयति । ११ । उपहयमानायामृत्विजो ऽन्वारभन्ते यजमानश्च । १२। उपहूतां पृथक्पाण्योराग्नी ध्रायावद्यति । १३ । संप्रेष्यति । य उत्तरतस्तान्दंक्षिणतः परीतेति ब्र्यांचे वा दक्षिणतस्तानु तरतः परीतेति । १४। उपहतां प्राक्नन्त्यृतित्रजो यजमानव्य । १४ । होता प्रथमो भक्षयते पृथिक्यास्त्वा दात्रा प्राश्नाम्यन्तरिक्षस्य त्वा दात्रा प्राश्नामि दिवस्त्वा दात्रा प्राश्नामि दिशां त्वा दात्रा प्रा-श्नामीति प्राश्नात्याग्नीधः । १६ । शाखापवित्रं विस्नंस्य होताग्निहोत्रहवण्यामत्रधायान्तर्वेदि निदधाति । १७ । तत्रापोहिष्ठीयं जपन्तो मार्जयन्ते । १८ । ब्रह्मभागं स्थवीयांसं यजमानभाग।दवदायाज्यलेपे पर्यस्य वेदे निदधाति । १६। दक्षिणं [पूरोडाशं] चतुरन्तं कृत्वा बहिषि सादयति ।२०। अभिमृष्ट पात्र्यां निद-धाति । २१ । प्राशित्रहरणमग्रेणाहवनीयं पर्याहत्य ब्रह्मणे प्रयछति । २२ । वेदेन भागौ पर्याहत्य ब्रह्मणे प्रयस्त्रति यजमानाय च । २३ । प्रति । प्रति । यद्यास्यानं वेदं निद्धाति । २४ । दक्षिणाम्नावोदनं शृतं महान्तमभिषायिपरेण सुरदण्डानुदञ्चमुद्वासयित । दोहौ पात्रीं च । २४ ।

आनुयाजिकी समिधमादाय " ब्रह्मन्त्रस्थास्यामः [इति ब्रह्माणमःमन्त्र्य] " समिधमाधायाग्नी-त्परिधी रचाग्नि च सकृत्सकृत्सं मृड्ढीति प्रेष्यति । १। आग्नीधः संमार्गं स्क्यमुपसँयम्य यथापरिधितमनुलोमँ सकुरसंमाष्ट्यां जि त्वाग्ने सस्वांसँ सनि ससनिवांसं देवेभ्यो हव्यमोहिवांसँ वाजिनं त्या वाजिजते संमाज्म्यंग्ने वाजमजैरित्यग्निम् । २ ।

> यो देवानामसि श्रेष्ठ उग्रस्तन्तिचरो वषा । मुड त्वमस्मभ्यं घद्रैतदस्तु हुतं तव । स्वाहा ।।

इति संमार्गं विस्नॅस्याभ्युक्ष्याग्नावध्यस्यति । ३ । औपभूतं जुह्वामानीयाश्रावं त्रीतन्त्र्य'जान्यजति ।। देवान्य-जेति प्रथमें " यज यजेत्युत्तरौ । समिषः प्रतीचः । ४। पश्चार्धादुत्तमेन प्राञ्चादनुसंभिनत्ति । ४ । अत्या-क्रम्य यथास्यानं सची सादयति । ६ । यजमानी " वाजस्य मा प्रसवेनेति दक्षिणेनोत्तानेन पाणिना

9) mss. exc. M1 C1 Kc परिगृहाति. 25) mss. exc. M1 C1 शतमोदनं. 9-11) cf. 1.3.5.7.9.

11) दिर not Ke nor 1.8.5.9.

14) य not in the mss. exc. M1 C1 No: ये वा not M2 Ba.

18) cf. MS II.7.5:79.16.

20) [ ] not M1 C1.

4 Of. MS.I.1.13: IV-1.14: Ap. Sr.3.4-8; Hill. p.184-150.

1) mss. exc. M1 C1 अनुवाजि°, as 1.8.6.1; [] not M1 C1; M2 Ba समिधमादायाग्नी°, as 1.8.6.1.

1.2) cf. 1.3.1.7-9.

2) O1 8 °परिक्तिम° M2 Ba °परि-थिम°; C1 सहत्, not M1, the oth. हि सकत्सकत: Kn. संमाष्ट्य मने.

4) mss. exc. M1 °भावयन् , of. 1.3. 2.2; O1, No Ko. समिथि.

7) M1 जहांसप्रस्तरम्°.

जुहँ सप्रस्तरामुदगृह्णात्यंथा सपत्नानिन्द्रो म इति नीचा सब्येनोपभृत निगृह्णात्य् द्वाभश्च निप्राभ-व्चेति व्युद्गृह्णाति । ७ ॥ अथा सपत्नानिन्द्राग्नी म इति व्यद्वहति प्राची जुह प्रस्तरा त्र्रतीचीमुपभृतं । बहिर्वेदि निरस्यति । ८ । अभ्यक्ष्य प्रत्यासादयति ' न जुह प्रस्तरे । १ । जुह्वानिक परिधीन्वैसुर-सीति मध्यममु पावसुरसीति दक्षिण " विश्वावसुरसीत्युत्तरम् । १० । मध्यमे सुचो औं सभाय स्नुख्रण्डे प्रस्तरस्याग्राण्यु असँयम्याश्रावयति । ११ । प्रत्याश्रृत " इषिता दैव्याहोतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः स्कतवाकाय सुक्ता बृहीनि प्रेष्यति । १२ । प्रस्तरमपादत्ते । १३ ।। यजमाने प्राणापानौ दधामीति बहिषि विधृती प्रत्यवस्जत्या युवे त्वेति तुणे सेंसुजित । १४ ।। अन्तुभी रिहाणा व्यन्तु वय इति स्रुक्षु प्रस्तर-मनक्त्यग्राणि जुह्वा मध्यात्युपभृति मुलानि ध्रुवायाम् । १५ । तुष्गी जुह्वामग्राण्यक्त्वा " वशा पृश्निर्भू-त्वेत्यनतिहरनप्रस्त रस्याप्राण्यादीपयति । १६ ॥ आशास्ते ऽयं यजमान इत्यच्यमाने सह शाख्या प्रस्तर-मनुप्रहरति । १७ ।। अग्नीद्गमयैति प्रेष्यति । १८ । प्रस्तरमाग्नीध्यस्त्रि पाणिना गमयति । १६ ।। अनुप्रहर सँवदस्वेति चाह । २० ।। ततो नो वृष्टचावतित तृणमग्नावध्यस्यति । २१ ।। त्रतिष्ठासीति पृथिवीमाल-भते। २२।

> पुनर्यमञ्चक्ष्रदात्पूनरग्नि पुनर्भग। पुनर्मे अश्विना युव चक्षुराधत्तमक्ष्णो ॥

इति चक्षुपी अभिमृशति । २३ । अप उपस्पृश्य मध्यम परिधिमन्वारभ्या गानग्नीदित्याहा गन्नित्या-ग्नीध्र ॥ श्रावयेत्यव्वर्षु ॥ श्रीषडित्याग्नीध्र । २४ ॥ स्वगा दैव्याहोतृभ्य स्वस्तिर्मानुषेभ्य शैयोर्बृहीति प्रेष्यति । २५ ।। तञ्ज्ञाँयोरावृणीमह इत्युच्यमाने मध्यम दक्षिणं चादाय ।

> य परिधि पर्यधत्था अग्ने देव पणिभिवीयमान । तं त एतमन् जोषं भरामि नेदेष युष्मदपचेतयातै ।।

'यज्ञस्य पाथ उपसमितमित्यधस्तात्प्रस्तरस्याक्ष्णयोपकषंति । २६ । उपभृतो ऽग्रं जुह्वामाधाय " सँस्नाव-भागा स्थेति परिधीनभिजुहोति । २७ ॥ घृताच्यौ स्थो यजमानस्य धुर्यौ पातमिति वेद्यसयो. सुचौ वि-युञ्चति । कस्तम्बदेशे वा "यतो युञ्जानस्ततो विमुञ्चामीति विमुञ्चति । २८ । न विमुक्ते **बाँ**हिषि प्रत्या-सादयति । २६ । स्रुव जुहं चादायाध्वर्य प्रत्युपक्रामति । बहिषस्तृणं वेद च होता । आज्यस्थालीबाग्नीध्रः पश्चाद्गार्हपत्यस्य प्राक्तुले तुणे सादयति । ३० । अन्तरेण होतारमग्नि चाध्वर्युः प्रत्युपकामति । ३१ । मध्ये होतासीनो ध्वानेन पत्नी सँयाजयति । ३२ । ॥४॥

<sup>8)</sup> mss. विष्यी after शति, taken 17) M2 Ba "नहरति.

from MS.I 1 13 8.16, Ko ब्यूहति. 23) mss. exc. M1 C1 पुनर्ने रिव°, 11) M1 C1 सभास्य.

<sup>13)</sup> mss exc. M1 Kc Cl corr. 24) mss exc. M1 °गादरनीदि°.

No "Hui".

M1 °दल्यो . of. TS 3.2 5 4.

<sup>26)</sup> Kn. वाथाय, P4 वादाय, mss.

पर्यथत्ता, वातैर्वज्ञस्य.

<sup>27)</sup> mss exc. P4 औपभतो.

<sup>28)</sup> mss. exc. M1 C1 44. M1

वेदोपयामो ज्वद्यन् सोमायानुबृहीत्यनुवाचयति । १ । उत्तरार्धे सोमँ यजति । दक्षिणार्धे त्वष्टारम् । २ । परिश्रित्याहवनीयतो देवानां पत्नीर्यंजित । ३ । पूरास्ताद्देवपत्नीनां सिनीवालीं पशुकामस्य यजे-दु'परिष्टाद्वाकां वीरकामस्य ' कूहं प्रतिष्ठाकामस्य । ४ ॥ सं पत्नी पत्या सुकृतेषु गछतामिति पत्न्यन्वा-रम्भँ सुवेण जुहोति । ४ । परिश्रयणमुपोद्धत्याग्निं गृहपतिँ यजित स्विष्टकृत्स्थाने । ६ । दशकृत्वो ऽव-दाय होताननुसुजन होतुरङगुलिपर्वणी अनिक्त बाह्यमग्रे ऽथान्तरम् । ७ । होतुः पाणौ द्विलेंपेनोपस्तुणाति । ५ । अवदाने होता रन्धयति । तदन्य च्च लेपाद्रपस्तीर्यं लेपाद्दिरिभघारयति । ६ । उपह्रयमानायां पत्न्यन्वारभत आग्नीध्रक्च । १० । उपहृतां प्राक्नीतो होताग्नीध्रक्च । ११ । दक्षिणाग्नाविध्मपरिवासनान्यप-समाधाय ' चतुर्गृहीत आज्ये फलीकरणान्योप्य " या सरस्वती वेशयमनीति जुहोति । १२ । तस्यां पुन-र्गहीत्वा पिष्टलेपं द्विरवत्तमभिघायं ।

> उल्बले मुमले यत्कपाल उपलायां दुषदि धारियप्यति । अवप्रुषो विप्रुष: सँसुजामि विश्वे देवा हविरिदं जुषन्तां । स्वाहा ।।

इति [जुहोति] । १३ । वेदेन निर्मज्याज्यस्यावदायं "न्द्रोपानस्यकेहमनसो वेशान्कृत् सूमनसः सजा-तान्स्वाहेति ग्रामकामस्य जुहोति । १४ । पत्न्यै वेदं प्रयछति ।। वेदो ऽसि वेदो मा आभरेति जपितृ । १५ ॥ तुष्ताहं तुष्तस्त्विमिति प्रतिगृह्णात्य पस्थे पुत्रकामा निदधीत । १६ ।

> इमें विष्यामि वरुणस्य पाशें यज्जग्रन्थ मविता सत्यधर्मा। धातूक्च योनौ मुकृतस्य लोके ऽरिष्टां मा सह पत्या दधात् ॥

इति योक्त्रपार्गं विषाय सयोक्त्रमञ्जलि कृरुते । १७ ।

समाय्षा सं प्रजया समग्ने वर्चसा पुन. । सं पत्नी पत्याहं गछे समात्मा तन्वा मम ॥

इत्युदकाञ्जलि निनीय मुर्खे विमुद्धे । १८ । होता देदै स्तृणाति गार्हपत्यादिष संततमाहवनीयात् । १६ ।। अयारचाग्ने उसीति ध्रौवस्य सकृदवत्तं जहोति । २० । सकृदध्रवामाप्याय्य बहिषो दर्भम्बिटमपादायान्तर्वेद्य-ध्वंस्तिष्ठं-देवा गातुविद इति ध्रवया संतते समिष्टयजुर्जुहोत्या मन्त्रस्य समापनात्प्रांवस्वाहाकाराहर्भ-मुष्टिमनुप्रहरति । २१ ॥ यानि घर्में कपालानीत्येतया कपालानि विमुङ्चति । २२ । संख्यायोदीचीनान्यु-ढ्रामयति " ये घर्म इति द्वे " यद्घर्म इत्येकम् । २३ ।। को वो विमुञ्चतीति प्रणीता मनसा विमुच्याग्रेणा-

<sup>5</sup> Cf. MS.I. 4.3, 8; Ap.Sr. 3.8-15; Hill. p.151-170.

<sup>3)</sup> mss. exc. M1 C1 No परिश् (N °¾°)

<sup>7.9)</sup> cf. 1.3.3.9-11.

<sup>13)</sup> mss. exc. M1 C1 Kc मॅयजामि:

<sup>[]</sup> not M1 C1 Nc.

<sup>14)</sup> mss. exc. P4 ऐंद्रो°; mss. बेशां, सजाताँ (°तां).

<sup>15)</sup> M1 C1 4, as 1.4.1.18.

<sup>16)</sup> mss- exc. M1 C1 No तृष्तीइ;

mss. exc. M1 C1 निद्धाति.

<sup>18)</sup> M2 °जलीनि° M1 °जलीनि° C1

<sup>°</sup>जलीन्न°,

<sup>21)</sup> NS भुवाया: M2 Ba भुवायां; M1 °यज्भि ज्हो°,

<sup>22)</sup> of. MS-I.1.8:4.14.

<sup>28)</sup> mss. exc. C1 No संख्यवी°.

हवनीयं पर्याहृत्य " पोषाय त्वेत्यन्तर्वेदि निदधाति । २४ ॥ दिवि शिल्पमवतर्तामःयेतया बर्हिरनुप्रह-रति। २४।

> स्तृणीत बहिः परिधत्त वेदिं जामि मा हिँसीरन या शयाना । दर्भेः स्तृणीत हरितैः सूपर्णेनिष्का ह्येते यजमानस्य ब्रध्नम् ॥

इति होतृपदनैवेदि संछादयति । २६ ॥ ब्राह्मणाँस्तर्पयेति प्रेर्ष्यात । २७ । पौर्णमासी संस्थाप्येन्द्राय विरमेत् । २६ । अदित्य घृते चरुरंमावास्यामिष्टवा पश्कामः पश्कामः । ३० ।

।। इति मानवसुत्रे प्राक्सोमे ततीयो ऽध्यायः ॥

पूर्णे चन्द्रमस्युपवसेत्पौर्णमासीमंदर्शने उमावास्याम् । पूर्वे वा । १ । केशक्मश्रु यजमानो वापयते दक्षिणोपक्रमान्केशान् । २ । सन्योपक्रमान्नखानध्यातमं किनिष्ठिकातः कारयते । न कक्षौ । ३ । पत्नी नखाँक्च कारयीत । ४।

> पयस्वतीरोषध्यः प्रयस्वदीरुधां प्रयः । अपां पयसो यत्पयस्तेन मामिन्द्र सँसजस्व ॥

इति पाणी प्रक्षाल्योपवत्स्वशनमञ्जीतो उन्यन्माषेभ्यो माँसाच्च सर्पिष्मत् । १ । पौर्णमास्यां भुक्त्वामावा-स्यायां न सुहितौ स्याताम् । ६।। ममाग्ने वर्च इत्याहवनीये सिमधमादधाति पुरस्तात्प्रत्यक्रमुख ऊर्ध्वस्ति-प्ठेंस्तू क्णीमपरयोः । ७ । हस्ता अवनिज्य दक्षिणतो व्रतमुपैति । ८ ।। अग्ने व्रतपते व्रतमालप्स्य इत्याहव-नीयमुपतिष्ठते ।। सम्राडसि व्रतपा असि व्रतपतिरसीत्यादित्यम् [उपतिष्ठते] । यद्यस्तमितः स्यादाहव-नीयम् । ६ । वासे प्राइनीयातामारण्यस्य । यस्य च क्वो यक्ष्यमाणः स्यान्न तस्य सायमक्नीयातु । १० । त्रत-चार्याहवनीयागारे ऽधः शयीत' गाहंपत्यागारे पत्नी । ११ ।। इयं वः पात्रमनया वो गृह्णामीति प्रणीतास् गृह्यमाणास्विमां मनसा ध्यायेत् । १२ ॥ अग्निं होतारमुप तें हुव इति निर्वय्स्यमाने सूचें शूपं चाभिमृशे-त्कियमाणे क्रियमाणे । १३ ।। यज्ञस्य त्वा प्रमयाभिमयेति वेद्यां परिगृह्यमाणायां जपति । १४ ॥ पञ्चानां त्वा वातानां धर्त्रीय गुह्णःमीत्याज्येषु गृह्यमाणेष्वान्तादनुवाकस्य । १५ ॥ युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येनेति परिधिषु परिधीयमानेषु । १६ । चतुर्होत्रा विह्व्येन च हवी ध्यासन्नान्यभिमृशेत् । १७ । अग्रेण

```
26) cf. KS.31.14:16.14.
```

<sup>28)</sup> M2 Ba निर्वपेदशकपालं निर्वपेद .

<sup>30)</sup> mss. exc. M1 C1 No "मावा- 3) M2 Ba S "कांत:. खायामि°.

<sup>1</sup> Cf. MS.I.4.1, 3-5, 8, 9, 11;

Ap.Sr.4.1.9.

cf. 1.7.1.6; 8.10.

<sup>2·4)</sup> cf. 2.1.1.26-29.

<sup>5)</sup> C1 °पवत्स्यरा° corr. °पवत्स्यदश

Kc प्रचाल्यीपवसध्यमश<sup>2</sup>, cf. 1.1.1. 11.

<sup>9) 1</sup> not M1 C1 Nc.

<sup>10)</sup> mss. exc. C1 Gc P2 बाचेत, cf. 1.5.1.33.

<sup>14)</sup> जपति not M1 C1 No.

<sup>16)</sup> M1 C1 No "मायोप (as MS.I. 4.5:53.1).

<sup>2)</sup> mss. exc. M1 C1 Kc 'रनभ , 8) cf. MS.I.4.5:52.14.

स्रुचो उन्तर्वेदि दक्षिणं जान्त्राच्याध्यञ्जलौ वेदमादाय "वेदो उसि वेदो मा आभरेति जपति । १८ ॥ तृप्तो ऽहं तृप्तस्त्विमिति प्रतिगृह्णाति । १६ । दशहोतारं जपेत्पुरस्तात्सामिधेनीनाम् । २० ।

समिद्धो अग्निराहतः स्वाहाकृतः पिपर्त् नः । इति समिद्धे । २१ ॥ मनो ऽसि प्राजापत्यं मनसा मा भृतेनाविशेति स्रुवेणाघार्यमाणे । २२ ॥ वागस्यैन्द्री सपत्नक्षयणी वाचा मेन्द्रियेणाविशेति स्त्रीचे । २३ ॥ देवाः पितर इति प्रवरे प्रवर्यमाणे प्रागितिकरणात् । २४ । चतुर्होतारं जपेत्पुरस्तात्त्रयाजानाम् । २५ । आश्राविते " मह्यं देवानिति अयात्र्रत्याश्रुते "मह्यं देवँ यजेत्युक्ते " यथाभागं देवता: प्रति मातिष्ठिपन्निति । वषट्कृते " स्वर्गे लोक इति । २६ । प्रया-जेषु '' वसन्तमृतूनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणात् वसन्तस्याहं देवयज्यया तेजस्वान्पयस्वान्भूयासं ।। ग्रीष्ममृतूनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणात् ग्रीष्मस्याहं देवयज्ययौजस्वान्वीर्यवान्भ्यासँ ।। वर्षा ऋतूनां प्री-णामि ता मा त्रीताः त्रीणन्तु वर्षाणामहं देवयज्यया पुष्टिमान्यगुमान्भ्यासँ ।। शरदमृतुनां त्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातू शरदो उहं देवयज्ययान्नवान्वर्चस्वान्भ्यासँ।। हेमन्तशिशिरावृत्नां प्रीणामि तौ मा प्रीतौ प्रीणीतां हेमन्तशिशिरयोरहं देवयज्यया सहस्वांस्तपस्वान्भ्यासिमत्येकैकेन पर्यायेण पृथक्न्थ-क्प्रयाजाननुमन्त्रयते । २७। प्रयाजानुयाजविवृद्धौ सर्वानभ्यस्येदंपि वोपोत्तममुंत्तममन्ततः । २८। ।।१॥

"अग्निना यज्ञश्चक्षुष्मानभ्नेरहं देवयज्यया चक्षुषा चक्षुष्मान्भूयासमित्याज्यभागमनुमन्त्रयते ॥ सोमेन यज्ञश्चक्षुष्मान्सोमस्याहं देवयज्यया चक्षुषा चक्षुष्मानभ्यासमिति द्वितीयम् । १। पञ्चहोतारं जपेत्पुरस्ता-द्धविषाम् । २ ॥ अग्निरन्नादो ऽग्नेरहं देवयज्ययान्नादो भृयासमिति हविराहतिम् । ३ ॥ दब्धिर्नामास्यद-ब्धो ऽहं भ्रातृत्यं दमेयिमत्युपाँशुयाजौ । ४।। अग्नीषोमौ वृत्रहणावग्नीषोमयोरहं देवयज्यया वृत्रहा भूया-समित्यग्नीषोमीयम् । ५ ॥ इन्द्राग्न्योरहं देवयज्ययेन्द्रियनान्वीर्यवान्भयासिमैन्द्रस्याहं देवयज्ययेन्द्रिय-वान्भुयासं ॥ महेन्द्रस्याहं देवयज्यया जेमानं महिमानं गमेयिमिन्द्रस्य वैम्घस्याहं देवयज्ययासपत्नो भूयासँ ॥ सवितुरहं देवयज्यया सवितुप्रस्तो भूयासँ ॥ सरस्वत्या अहं देवयज्यया वाचमन्नाद्यं पुषेयं ॥ पूष्णो ऽहं देवयज्यया पृष्टिमान्पशमान्भयासम्गनीन्द्रयोरहं देवयज्यया वीर्यवानिन्द्रियवान्भयासँ ॥ विश्वेषां देवानामहं देवयज्यया प्रजाति भूमानं गमेयं ।। द्यावापृथिक्योरहं देवयज्यया प्रजनिषीय प्रजया पशुभिवनस्पतेरहं देवयज्ययास्य यज्ञस्याग्र उद्वमशीया स्य यज्ञस्याग्र उद्वमशीयेत्यनाम्नातेषु । ६ ॥ अग्निः स्विष्टकृद्यज्ञस्य प्रतिष्ठा तस्याहं देवयज्यया यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्यग्निं स्विष्टकृतम् । ७ ॥ अग्निमा दूरिष्टात्पात् सविताघशँसा द्यो नो अन्ति शपति तमेतेन जेषमिति प्राशित्रमवदीयमानमनुमन्त्रयते

Kār.

दव° twice.

6) mss. exc. M1 C1 प्रजापति (for

प्रजाति): mss. exc. C1 यशस्यागुर-

<sup>18)</sup> M1 C1 4, as 1.3 5.15.

<sup>21)</sup> mss. exc. C1 समिद्धोग्न°.

mss. exc. M1 C1 °भ्यमेद°: M1 N °बोत्तम°.

<sup>22)</sup> मा only M1 C1; mss. भृतेमा°. 2 Cf. MS.I-2 4; 4.1, 5, IV.2.5;

<sup>24)</sup> C1 प्रतियमाचे.

Ap.Sr.4.9-13.

<sup>98)</sup> mss. exc. M1 C1 Nc °याजबुद्धी; 1) बद्धवा twice only M1 C1 Maitr.

। ६ । इडायास्तूष्णीम् । ६ । उपहवे " वसीयस्येहि श्रेयस्येहीति जपित ॥ विदिस मनासि धीरसीत्युच्वेर्" घृतेन मा समुक्षतेत्यन्तर्मंस्मास्वन्द्र इन्द्रियं दघात्वित च । १० ॥ ब्रध्न पाद्वीति चतुरन्तमिभमृषिति । ११ ॥ प्रजापतेर्भागो उन्यूजंस्वान्ययस्वान्प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे पाह्युदानरूपे मे पाह्युपंस्यूजं मिय घेह्यक्षितो उस्यक्षित्यं मा मे क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिल्लोक इह च प्रजापितरहं त्वया साक्षावृध्यासमित्यन्वाहा-यंमासन्त्रमन्त्रयते । तदृत्विग्स्यो दक्षिणां दद्यात् । १२ ॥ सं मे भद्राः संनतयः संनमन्तामितीध्मसंनहने हुते । १३ । सप्तहोतारं जपेत्पुरस्तादनुयाजानाम् । १४ ॥ बहिषो उहं देवयज्यया प्रजावान्भूयासं " नरार्शं-सस्याहं देवयज्यया प्रजावान्भूयासमं । त्रिष्मास्त्रम् दिवष्टकृतो प्रमयमित्युत्तमम् । १५ ॥ अग्नेष्ठजितमनूज्जेषं " सोमस्योज्जितिमनूज्जेषिमत्याज्यभागप्रमृत्या स्विष्टकृतो उनुमन्त्रयते उन्यदुपांशुयाजौ मूक्तवाके । १६ ॥ सा मे सत्यागीदेवान्गम्यादिति प्रस्तरे प्रह्रियमाणे । १७ । तत्र यमिछेत् वरं वृणीते । १८ ॥ विष्णुः ग्रंयुयंक्षस्य प्रतिष्ठा तस्याहं देवयज्यया यक्षेन प्रतिष्ठा गमेयमिति ग्रंयोविके । १६ ॥ वि ते मुञ्चामि रशना वि रश्मीनिति परिाधषु प्रह्रियमाणेषु । २० ॥ इष्टो यक्षो भृगुभिरिति सँस्नावभागेषु । २१ ॥ अदो मागछत्वदो मागम्यादित्यन्ततो वरान्वृणीते । २२ ॥ ॥२॥

"सोमस्याहं देवयज्यया विश्वँ रेतो घेषीय "स्बष्टुरहं देवयज्यया सर्वाणि रूपाणि पशूनां पुषेयं " देवानां पत्नीनामहं देवयज्यया प्रजनिषीय प्रजया पशुभी "राकाया अहं देवयज्यया वीरान्विन्देयँ " सि-नीवाल्या अहं देवयज्यया पशून्विन्देयं " कुह्वा अहं देवयज्यया प्रतिष्ठां गमेयमंग्निगृंहपतिर्यंजस्य प्रतिष्ठां तस्याहं देवयज्यया यज्ञेन गृहैः प्रनिष्ठां गमेयमित्यग्नि गृहपतिम् । १।

इडास्माननुबस्तां घृतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः । वैश्वानरी शक्वरी वावृधानोप यज्ञमस्तु नो वैश्वदेवी ॥

इतीडाम् । २ ॥ या सरस्वती वेशभगीनेति मुखँ विमृष्टे । ३ ॥ निद्धिष्त्तं निरराति दहेति वेदं स्तीयंमा-णमनुमन्त्रयते । ४ ॥ सँ यज्ञपतिराशिषेति यजमानो यजमानभागं प्राश्नाति । १ । यदि प्रवसेत्सिमिष्टयजुषा सह जुहुयात् । ६ । पश्चाद्वेदेशपविश्य प्राङ्ममुखः " सदिस सन्मे भूया इति प्रणीतास्विष्ठन्नमासिच्यमानमनु-मन्त्रयते । ७ ॥ प्राच्या दिशा देवा ऋत्विजो मार्जयन्तामिति प्रतिदिशँ यथाम्नातम् । ६ ।

> समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगछत । अरिष्टा अस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः ।

<sup>12)</sup> mss. exc. M1 C1 साद्वादध्या°. 17) mss. exc. M1 C1 °देंबाग°; M1

<sup>17)</sup> mss. exc. M1 C1 'दंबाग'; M1 प्रहम° the oth. exc. No प्रहीय°, thus also in sū. 20.

<sup>3</sup> Cf. MS.I.4.2, 3, 6-8; Ap.Śr. 4.43-16.

<sup>1)</sup> C1 corr. थिषीय S भीषीयं; M2 4.13 4.

Ba पूर्वयं, cf. 1.4.2.6, बीरान्विन्देयं 7) mss. exc. M1 Gc °िसच्यमानास्वunto देवयज्यया before प्रतिष्ठां नुम°. not M2 Ba: M1 गृही for गृहै:. 8) M2 Ba N प्रदिशें.

<sup>2)</sup> C1 corr. °स्माननुबत्तां the oth. °स्मानवत्ता, corr. from Ap.Sr.

इति निनीता अनुमन्त्रयते । १।

यदप्सु ते सरस्विन गोष्वश्वेष यद्वस । तेन मे वाजिनीवति मुखमङ्गिध सरस्वति वर्चसा ॥

इति मुखँ विमुब्टे । १० । दक्षिणाया वेदे: प्राचीनं दक्षिणेन पादेन विष्णुक्रमान्क्रामति ।। विष्णु: पृथिव्यौ व्यक्रस्तेति प्रथमें " विष्णरन्तरिक्षे व्यक्रस्तेति द्वितीयँ " विष्णिदिवि व्यक्रस्तेति तृतीयम् तरमुत्तरं भूयाँसम् । ११।। इदमहममुख्य प्राणं निवेष्टयामीति पाष्ण्या प्रदक्षिणमावेष्टयति । १२। यं द्विष्यात्तस्य नाम गृह्णीया-त्तुं ब्लीमनभिचरन् । १३ । सव्यमन्वावत्य " तेजो ऽसीत्याहवनीयमुपतिष्ठते " ऽग्ने गहपत इति गार्हपत्यम् । १४ ॥ असा अनु मा तन्विति प्रत्रस्य नाम गृह्णात्यम् अनु मा तनुतिमिति यदि द्वौ ॥ अमी अनु मा तनुतेति यदि बहवः । १५ । अतीमोक्षैरग्नीनुपतिष्ठते ॥ ये देवाः यज्ञहनः पृथिव्यामध्यासत इति गार्ह-पत्यें " ये देवा यज्ञहनो अन्तरिक्षे अध्यासत इति दक्षिणाग्निं " ये देवा यज्ञहनो दिव्यध्यासत इत्याहव-नीयम् । १६ ।। अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तत्ते प्रावीचं तदशकं तेनाशकं तेनारात्सं तन्मे ऽजगुप इति समिधो ऽग्निष्वादधद्वते विमुञ्चति । १७ ।

यज्ञो बभुव स उ वाबभुव स प्रजज्ञे स उ वाव्धे पुनः।

स देवानामधिपति अभानधिपतीन्करोत् वयँ स्याम पतयो रयीणाम् ॥ इति पुनरालम्भं जपित । १८ ।। गोमं अग्ने ऽविमं अश्वी यज्ञ इति प्राङ्काम्य जपित । १६ । शँयवन्ते प्राश्नात्युर्ध्व वा समिष्टयजुषो यजमानो ब्राह्मणः मानाय्यस्य सानाय्यस्य । २० । ।।३।।

# ।। इति मानवसुत्रे प्राक्सोमे चतुर्थो ऽध्यायः ।।

अग्नीनादधीत वसन्ते ब्राह्मणो ' ग्रीप्मे राजन्यः ' शरदि वैश्यः । शिशिरं सर्वेपाम् । १ । सोमेन यक्ष्यमारास्यर्तावनियमो नक्षत्रे च । २ । फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां पुरस्तादेकाहे द्वचहे वादधीत । ३ । जात-पुत्रो ब्राह्मणः कृत्तिकास्वादधीत । ४ । रोहिणी फल्ग्न्यश्चित्रेरयाम्नातानि । ५ । मृगशिरस्यादधीत । ६ । पुनर्वस्वोः पश्चा पापीयान्विंशाखयोः प्रजातिकामो । ऽनुराधाम्बृद्धिकामः । प्रोष्ठपदासु प्रतिष्ठाकामः । ७ । पौर्णेमास्याममावास्यायां वादधीत । ८ ।

- 11) M1 C1 Kc दिच्चिया; mss. exc. P4 न्यकॅम्थेनि three times.
- 14) Kn. put मञ्चमन्वाकृत्य in su.13 (No here!), cf. Ap.Sr.4.15.4. W. Caland Übersetzung. 16) mss. exc. M1 C1 अतिमोर्चर°.
- 17) cf. MS.IV.9.26: mss. exc.
- M1 C1 corr. तेनाराहस्यं, as MS.
- 18) M1 C1 corr. सोरमंत्रिथ: mss. exc. S N °लंबं.
- 19) N S C1 corr. गोमां, विमां: mss. exc. M1 C1 प्रागुपक्रम्य (Gc only पाङ, No only प्राक .)
- 20) cf. Ap.Sr.4.14.2. 1 Cf. MS.I 6.1, 9, 12; Ap.Sr.
  - 5 1.3-7; khanda 1-2.9 not

- Nc.
- 1) mss. exc. M1 G1 Gc शिशिर:-
- 5) mss. exc. M1 C1 দাল্যু°.
- 7) mss. exc. M1 C1 पश्चात् ; N S प्रजापतिकामः ; M1 C1 अनुराधा<sup>^</sup>, cf. 1.6.5 5.

यो अञ्बत्थः शमीगर्भ आरुरोह त्वे सचा। तं ते हरामि ब्रह्मणा यज्ञियैः केतृभिः सह ॥

इति शम्यारोहस्याव्वत्थस्यारणी आहरति । ६ ॥ आयर्मीय धेह्यायर्यजमानायैति जपति । १० । परि-वापणे यथा दर्शपौर्णमासयोः । ११ । आप्लत्याहते क्षौमे परिधायोपवत्स्वशनमञ्नीत । १२ । प्राचीनप्रवण उदग्वँशशालायां प्राचीनं मध्यमाद्वँशादपराह्ने लक्षणं करोति । १३ । उद्धत्यावोक्ष्य तस्मिननौपासनीयं न्ना-गौदनिकमादधाति शालाग्निं निर्मन्थ्यं वा । १४ । प्रागभिहवाद्त्विजो वृणीते । १५ ।

प्र वेधसे कवये मेध्याय वची वन्दारु वृषभाय वृष्णे। यतो भयमभयं तन्नो अस्त्वव देवानां यजे हेडचानि । स्वाहा ॥

इत्यभिज्होति । १६ । चतुः शरावँ रोहिते चर्मण्यान इहे प्राग्यीवे लोमतो निरुप्य माँमतो ऽवहन्ति । १७ । निशायां परीन्धीत । १८ । ब्रह्मीदनं जीवतण्डलॅ श्रपयति । १६ । घृतेनानृत्पूतेन नवनीतेन वोत्पू-तेन शृतगभिघार्योत्तरत उद्वासयति । २० । पात्र्या<mark>मन्यत्र वोद्धत्य व्युदुह्य प्रभृतँ मर्पिरासिच्याभितो</mark> वह्मौदनमृत्विज आर्षेया वृताः पर्यपविशन्ति । दक्षिणतो बह्मा पश्चाद्वोतोत्तरत उद्गाता पुरस्तादध्वर्यः । २१ । पिण्डानादाय सर्पिषि पर्यस्यावसूच्य प्राश्नन्ति । २२ । तेभ्यो धेनु ददाति । २३ । चैत्यस्याश्वत्थस्या-द्राम्तिस्रः समिधः स्तिभिगवतीः सहपलाशाः प्रादेशमात्रीः सर्पिष्मत्योदने पर्यस्य " प्र वो वाजा अभि-द्यव इत्येताभिन्तिस्भिः स्वाहाकारान्नाभिरादधाति गायत्रीभित्राह्मणस्या बोध्यग्निरिति त्रिष्टुब्भी राज-न्यस्य " जनस्य गोपा इति जगनीभिर्वेश्यस्य । २४ । अजुह्वत्सँवत्मरमजस्रमग्निमन्धीत द्वादशरात्रं त्रिरात्र-मेकरात्रँ वा । २५ । नास्याग्नि गृहाद्धरेयुनन्यित आहरेयुः । २६ । न प्रयायात् । २७ । । २८ । न माँसमदनीयात । २६ । न स्त्रियमुपेयात । ३० । इवो ऽग्नीनाधास्यमान उपवसेत्पूर्वा पौर्णमासीमु -त्तराममावास्यां । नक्षत्रे च । ३१। व्रतचारिण ऋत्विजः सह सँवसन्ति । ३२ ॥ प्रजा अग्ने सँवासयेत्युत्तर-पूर्वस्यां दिशि वासे कल्माषमजं बध्नाति । ३३ । ।।१।।

# शल्कैरिनिमिन्धान उभौ लोकौ मनोम्यहम्। उभयोर्लोकयोर्ऋध्नोमि मत्यं तराम्यहम् ॥

9) mss. exc. M1 योश्वत्थः : mss. exc. N C1 सच, cf. 1.5.3.8; M1 यद्वीयैः.

10) Go श्रायुर्मे.

11) M1 Maitr. Kar. दशंपूर्ण° (thus Kn.), cf. 1.1.1.7.

12) M1 °पवत्स्वनम ° Gc °पवत्स्यशनम °, cf. 1.1.1.11.

13) mss. exc. M1 Gc Maitr. 24) Gc रितमिफलवीः । अंकरवतीर्वाः

Kar. "प्रवर्णमुद"; M2 Ba "शालां. 14) mss. exc. M1 C1 Gc महाी , cf. 1.5.2.7; M1 C1 निर्मेशं.

16) mss. अस्तुव, यजिहे '; mss. exc. M2 Ba °ड्यानी.

18) mss. exc. M1 C1 परिनंधीत.

20) M1 श्रितम°.

21) mss. exc. M1 C1 Gc व्यद्राय.

mss. exc. M1 C1 भपलाशाः ; cf. MS.II.13.7:155.14-156.7.

30) C1 स्त्रीम् .

32) mss. exc. M1 C1 सहबसंति. 2 Cf. MS 1.6.1, 3; Ap.Sr.5.1, 2, 4. 8-10.

1) mss. exc. P4 °नमुभी.

इति शल्कैरग्निमिन्धते । १ । यजमानायारणी प्रयछति । २ ।

मही विश्पत्नी सदने ऋतस्यार्वाची एतं धरुणे रयीणाम । अन्तर्वती जन्यं जातवेदसमध्वराणां जनयतं पूरोगाम् ॥

इति प्रतिगह्माति । ३ ।। ऋत्वियवती स्थो ऽग्निरेतसौ रेतो धत्तं पृष्ट्यै प्रजननं ।। तत्सत्यै यद्वीरं विभतो वीरं जनियष्यतः ते मत्प्रातः प्रजनियष्येते ते मा प्रजाते प्रजनियष्यतः प्रजया पश्भिरिवमहमन्ता-त्सत्यमुपैमि मानुषाद्देवं देवीँ वाचेँ यछामीत्युक्त्वा वाचेँ यछति। ४। दक्षिणाःनेररणी पत्नी पाणी कुरुते । ५ । वाग्यतावरणिपाणी जागुतः । ६ । उपव्युषं ब्राह्मौदनिके अरणी निष्टपति । ७ ।। अयं ते योनिर्ऋ-त्विय इत्यरण्योः समारोपयति । ८ । अनुगमय्योदृह्य भस्म गार्हपत्याय लक्षणं करोत्यु द्वत्यावोक्ष्य दक्षिणतःपुरस्ताद्दक्षिणाग्नेवितृतीयमात्रे गार्हपत्यलक्षणस्य नेदीयसि ' समं प्रति पुरस्तादाहवनीयाय । ६ । लक्षणानुपूर्वान्संभारान्निवपति । १० ।

> उत्समुद्रान्मधुमां ऊर्मिरागात्साम्राज्याय प्रतरं दधानः । अमी ये मघवानो वयं चेषमूर्ज मधुमत्संभरेम ।।

इत्यपो उनुपदासुका उपसुजति । ११ ॥ इयत्यग्र आसीत् । अतो देवी प्रथमाना पृथग्यहेवैन्य् प्ता महित्वा ॥

इति वराहविहतं च न्युप्य तृष्णी वल्मीकवपां निवपति । १२ ।

यददो दिवो यदिदं पृथिव्याः समानं योनिमभिसंबभुव ।

तस्य पुष्ठे सीदत् जातवेदाः शिवः प्रजाभ्य इह रियनों अस्तु ॥

इत्यूषान्निवपैरचैन्द्रमसि कृष्णं तदिहेरयेतीमां मनसा ध्यायेत् । १३ ।

चन्द्रमिन चन्द्ररथे हरिवृतं वैश्वानरमप्सुषदं स्विविदम् । विगाहं तुर्णि तविषीभिरावृतं भूणि देवास इह सुश्रिय दधुः ।।

इति सिकता विपेशला निवपति । १४।

अद् हुयाः शर्कराभिस्त्रभृष्टिभिरजयो लोकान्त्रदिशश्चतस्रः ।

इति बभ्रः शर्करा निवपति । १५ । यं द्विष्यात्तं मनसा ध्यायेत् । १६ ।

4) mss. exc. M1 C1 S विभूथो; mss. माप्रातः, प्रजनविश्यते (for °ष्येते).

6) mss. exc. Gc S जामतः, cf.

7) mss. exc. M1 C1 再即2, as 1.5.1.14.

Man. Gr. 2.1.4.

9) mss. exc. Mi Cl M2 Gc °दूबा. 13) mss. °वभूदः ; Cl रिय नी M1

10) mss. exc. M1 पूर्व्यासं .

11) mss. exc. P4 द्यानाः ; Gc °पदाशका the oth. exc. P4

°पदासगा•

12) आसीव cf. MS-I.6.3:90-4, better Ap.Sr.5.9.10 बासीस ; mss. °विदितं;cf. KS.7.12:74.10, 11.

रयो नो the oth. exc. P4 रये नो: C1 °त्युषान्नि° BaNBNo °त्यु-षांनि°.

14) mss. exc. M1 M2 N हरिवत, as RV.; mss. exc. M1 C1 तुर्णि for (भूणि).

15) Gc. अट्ट इथो: the oth. 'इगा: :

mss. exc. M1 43:.

उदेह्यग्ने अधि मात्: पृथिव्या विश आविश महत: सधस्तात् । आशुं त्वाजी दिधरे देवयन्तो हव्यवाहं भूवनस्य गोपाम् ॥

इत्याखुकिरि निवपति । १७ । तूब्णीं पुष्करपलाशमौदुम्बरें विकडकतें शमीमश्वत्थं पलाशमशनिहतं च सप्तमम् । १८।

> सँ वः सुजामि हृदयानि वः सँसुष्टं मनो अस्तु वः । सँसुष्टः प्राणो अस्तु वः सँसुष्टास्तन्वः सन्तु वः ॥

इति संभारान्सँसृजित । १६ ॥ आयं गौः पुश्चिरक्रमीदिति गार्हपत्यलक्षणे संभारानभिम्शरयंन्तश्चरतीति दक्षिणाग्नेहि त्रेंशद्धामेत्याहवनीयस्य । २० । आजानेयमध्वं पूरस्तात्प्रत्यक्रमुखमवस्थापयति । २१ । ॥२॥

गार्हपत्यलक्षणस्य पश्चान्मुञ्जावलोपानन्यद्वा क्षिप्राग्नि निधाय " वृषणौ स्य इति तत्र प्राञ्चाव-प्रिंखन्नप्रान्ती दर्भाव वैश्यसीति तयोरुदक्तूलामधरार्राण पश्चात्प्रजननां मूलत उत्तरार्राण दशहोत्राव-धाय चतुर्होत्न्यजमानं वाचयति । १ ॥ अग्नि नरो दीधितिभिररण्योरित्येतस्यां " साम गायेति प्रेष्यति । २ । समवहितयोरिंतो जज्ञ इत्यधिमन्थति । ३ ।। त्वेषस्ते धम ऋण्वतीति धमे जाते । ४ ।। अर्दाश गा-तुर्वित्तम इति जाते । १ ।। प्रजापतेष्ट्वा प्राणेनाभिप्राणिमि पृष्णः पोषाय मह्यं दीर्घायुत्वाय शतशारदायेति जातमभित्राणिति । ६ ।। यो नो अग्निः पितर इति हृदयदेशमारभ्य जपति यजमानक्चो पोद्यम्य त्रिः पूर्ण-मुखेनोपधमति । ७।

यत्पृथिव्या अनामृतं संबभ्व त्वे सचा। तदग्निरग्नये ददत्तस्मिन्नाधीयतामयम् ॥

इति दक्षिणत आसीनो ब्रह्मा सौवर्णं शकलमाधास्यमाने संभारेषुपास्येत् । ८ । प्रयक्षेद्यजमानो द्वेष्याय रजतमंविद्यमाने ऽपविध्येत् । ६ ॥ यदन्तरिक्षस्येति दक्षिणाग्नेयं हिव इत्याहवनीयस्य । १० । दोह्या च ते दुग्धभुच्चेति जपति । ११ ॥ घर्मः शिर इति यजमानं वाचयति । १२ ॥ मिय गुह्णामीति हृदयं संकल्पयतो ऽध्वर्युर्यजमानश्च । १३ ।। भूर्भृवो ऽङगिरसां त्वा देवानां व्रतेनादघ इत्याङगिरसस्यादध्यादैग्नेष्ट्वेरयग्येषार्मि-न्द्रस्य त्वेति राजन्यस्य " मनोष्ट्वेति वैश्यस्या छदि त्वेति सर्वत्रानुषजित । १४ । उपस्यकृतो " मृरि-ति ज्वलन्तमादधाति । १५ । वारवन्तीयेन [साम्ना]परिगीतमनूस्जति । १६ ।। अग्न आयुँषि पवसे '' ऽग्नि-

<sup>17)</sup> mss. exc. Gc 'खुकिरं Maitr. Kar. ° खुकरिं.

<sup>1)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc प्रांचाव-छिन्न°, of. 1.1.3.11.

<sup>15)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc उपस्थ-कर्पा, cf. Man. Gr. 2.1.16.

<sup>20)</sup> M2 दिखागिन°; M1 °बनीयम् 3) C1 समिबिहि°; mss. exc. M1 Nc 16) [] not M1 C1. C1 °वनीय.

यश; C1 °भिमंथति M1 °धिमंथः.

<sup>17)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc भग्ना.

<sup>3</sup> Cf. MS.I.6.1, 5; Āp.Śr.5.8-12, 5) mss. exc. P4 वित्तममिति. 17.

<sup>10)</sup> mss, 'इननीयाय, cf. 1.5.2.9.

ऋंषिर ग्वे प्रवस्वेत्येताभिराश्वत्थीस्तिस्रः सिमध आदधाति 'शमीमयीस्तिस्र 'एकामौद्म्बरीम । १७। अक्तानामंग्नये स्वाहेत्येकैकामादधाति । १८ । गार्हपत्ये ऽग्निप्रणयनान्याधाय । १६ । ।।३।।

"या वाजिन्नग्नेरित्यश्वमभिमन्त्रयते । १ ।। यदकन्द इत्यश्वस्य दक्षिणे कर्णे यजमानो जपति । २ । संभारशेषमुपयमनीः कृत्वौ जसे बलाय त्वेत्यग्निमुद्यछति । ३। आग्नीध्राय प्रदायोदङमुखो दक्षिणाग्नि मन्थ-ति । भ्रष्टाद्गार्हपत्याद्वा प्रणयेत् । ४ ॥ भुव इत्युर्ध्वज्ञरादधाति । ५ । वामदेव्येन परिगीतमनुसुजित । ६ । अग्निप्रणयनान्यादाय " प्राचीमन् प्रदिशं प्रेहि विद्वानित्यश्वप्रथमाः प्राञ्चो ऽभिप्रव्रजन्ति । ७ । प्रणीयमा-नस्योत्तरतो यजमानो वजित । ८ । दक्षिणतो ब्रह्मा रथँ वर्तयति रथचकँ वा । ६ ।। नाको ऽसि ब्रध्नो ऽसि प्रतिष्ठासंक्रमणतममिति समयार्थे हिरण्यं निधायावस्थाप्य ' यजमानो वरं ददाति । १० । उत्तरेण लक्षणं परिक्रम्या भ्यस्या विश्वाः पृतना इति दक्षिणेन पादेन पार्श्वतः संभाराणामश्वमाक्रमयत्येपर्यावर्तयन्य-रिक्रमयति । ११ । प्रत्यवनीयाश्वं प्रतिलभ्याग्निप्रणयनानि कूल्फदघ्नमुपनियम्य जानुदघ्नमुदुगुह्णीयान्नाभि-दघ्नमेंसदध्नम् । १२। कर्णदघ्नं नात्युद्गृह्य " भुवः स्वरिति यथार्षमादधाति ।। यत्ते शुक्र गुक्रं ज्योतिः शुक्रं धामाजस्रं तेन त्वादध " इडायास्त्वा पदे वयमिति च । १३ । पूरस्तात्प्रत्यङमुख ऊर्ध्वस्तिष्ठन्त्र्दिते पार्श्वतः पदस्य " स्वरित्यादधाति । १४ । यज्ञायज्ञीयेन परिगीतमनूसजित । १५ । सपत्नवतो भ्रातव्यवतो वा रथ- " चक्रें विहारे त्रिः परिवर्तयेत् । १६ । यजमानो प्रनीन्पतिष्ठते " सम्राट्च स्वराट्चेति गार्हपरये " विराट्च प्रभुश्चेति दक्षिणाग्नि " विभुश्च परिभश्चेत्याहवनीयम । १७ । अग्नीन्परिसमुद्ध पर्यक्ष्य परिस्तीर्य 'दक्षि-णाग्नावाज्ये विलाप्य गार्हपत्य उपाधिश्रित्य संपूर्यवंभृतस्यार्थान्कूर्वन्ति । १८ । शमीमयीस्तिस्रो उन्ताः समिधः " समुद्रादुर्मिरित्येताभिस्तिस्भिः स्वाहाकारान्ताभिरादधाति ॥ ये अग्नयः समनसा इत्यनक्तामौ-दुम्बरीम् । १६ ॥ सप्त ते अग्ने सिमध इति पूर्णाहिति ॥ ये अग्नयो दिवो ये पृथिव्या इत्यग्निविपराण-यनीयां जुहोति । २० ॥ अध्वर्यवे ऽश्वं ददामीति वाचँ विसजते यजमानो वरं चापाकरोति । २१ । ॥४॥

#### दार्शपौर्णमासिकं विधानिमप्टीनाम् । १ । विकाराननुक्रमिष्यामः । २ । यथाम्नातं देवता उपलक्ष-

- 4 Cf. MS-I.6.2, 6, 7; Ap.Sr.5. 11) C1 कामवित: mss. exc. M1 13-18.
- 1) mss. exc. P4 वाजिन्नग्नइत्ये (M1 वाजिन्नग्नेजिंग्नेरित्य°).
- 3) mss. exc. M1 C1 Nc Gc ेरोप-मुपनीकृ°; mss. exc. C1 कृत्वोजमे.
- 4) mss. exc. Cl Nc Megio.
- 7) M2 Ba S दिशं.
- 10) mss. exc. M1 ममायार्थे, Nc : भवस्थाप्य sc. अश्वादीन

- परिकामयति (not C1).
- 12) mss. exc. Gc प्रतिलब्खा: mss. exc. M1 C1 Gc 亞帝 : M2 Ba 'दध्न°.
- 13) Gc यथार्थमा Nc यथपेमा the oth. exc. M1 वथविंमा° (not C1). cf. 1.5.3.14.
- 15) M2 Ba Nc Gc °यश्रियेन.
- 18) mss. exc. M1 Cl Nc Maitr.

Kar. ेमम्ब, mss. विलाय (thus Kn.) No P4 विलाय्य, cf. 1.2 3. 24; mss. गाई पत्योपाधि°; M1 °शत्य: mss. exc. M1 "भतस्याज्यार्था".

- 19) M1 C1 No समनम.
- 5 Cf. MS.I.6.2, 11; Āp.Sr.5.17, 19, 20,
- 1) mss. exc. M1 C1 Gc दर्श.
- 3) Ga उपलक्षेत.

यीत शनै: । ३ । तन्त्र्या आग्न्याधेयिक्यः सद्यस्कालाः सर्वा उपाँशृदेवताः । ४ । निरुष्याग्नेयमष्टाकपालमुप-प्राक्त्रोक्षणादंग्नेर्मन्व इत्यजं विमुच्याग्रेणाहवनीयमुद्धत्यावोक्ष्याहवनीयात्सभ्यमादधानि ' सभ्या-त्पूर्वमावसध्यम् । ५ । उत्तरेणावोक्ष्याधिदेवनाय सँस्तृणाति ' पूर्वमामन्त्रणाय । ६ । अधिदेवने ऽहतँ वा-ंस उदःदशमास्तीर्य तस्मिँश्चत्:शतमक्षान्तिवपति । ७ । आर्याः कितवान्पर्यपविवान्ति । 🖒 । मध्ये ऽ**धिदेवने** समुद्धाक्षाः न्हिरण्यं निधाय " निषसाद धृतत्रत इत्यभिजुहोति । ६ । व्युह्याक्षान्राजन्यस्यो त नो ऽहिर्वृध्न्य इति सभ्ये जुहोति । १० । यजमानो गां प्रभवित । ११ । तस्मै शतमक्षान्प्रयस्त्रति । तान्विचनुयात् । १२ । तान्कितवान्विजित्य यजमानो " गां जेतेति कुरुतेति प्रेष्यति । १३ । तस्याः पर्हेषि न हिँस्युरंङ्गश इव विमर्जयेयु: । १४ । तॉ रन्धयित्वा ताँ सभासद्भ्य उपहरेतु । १४ । तया यद्गुह्मीयात्तद्दिवग्भ्यो दक्षिणाकाले दद्याद्रमणीयमत्रैव मन्त्रयेरन । १६ ॥ एना राजन्तित्यावमध्ये जहोति ॥ प्र ननं ब्रह्मणस्पतिरित्याम-न्त्रणे । १७ । यजमानो ऽग्नीनुपतिष्ठते " घर्मः शिर इति गार्हपत्यं पश्वात्प्राङ्गमुखो " उकौँ ज्योतिरित्याह-वनीयं पुरस्तात्प्रत्यडमुखो " वात: प्राण इति दक्षिणतो दक्षिणाग्निमुदङमुखो ' मध्ये ऽवस्थाय " कल्पेतां द्यावापथिवी " ये अग्नयः समनसा इत्यग्नीन् । १८ । प्रोक्षणेन प्रतिपद्य सिद्धेष्टिः संतिष्ठते । १६ । ॥॥॥

सँस्थितायामग्नये पवमानायाष्टाकपालं निर्वपेत् । १ । त्रिँशन्मानं हिरण्यं दक्षिणा । २ । सँस्थिता-यामग्नये पावकायाग्नये शूचये उच्टाकपालौ । ३ । सप्तितमानं हिरण्यं दक्षिणा । ४ । सँस्थितायामाग्नावैष्णव-मेकादशकपाल । विष्णवे शिपिविष्टाय त्र्युद्धौ घृते चरुम् । ५ । अदित्यै घृते चरुं पशुकामो । जनीषोमी-यमेकादशकपालं ब्राह्मण । आवपनशृतावमेक्षणौ । ६ । ब्रह्मभागयजमानभागाभ्यौ सहादित्यं चर्रं ब्रह्मणे परिहरति । ७ । दक्षिणाकाले ऽजमग्नीधं ददात्युपबर्हणं च सर्वसूत्रमंनड्वाहमध्वर्यवे ' धेनुँ होत्रे । मिथुनौ वत्सतरौ तयोः साण्डो द्विहायनो ' रथँ युक्तँ शतमानं चे ष्टिचपवर्गे ऽध्वर्धवे वसने । ८ । हुते सिमिष्टय-जष्यादित्यं 'वहं चत्त्रार ऋ त्विजः प्राश्तन्ति । तेभ्यो मुष्करँ बत्मतरं ददाति । १ । सोमेनायक्ष्यमाणो जनीना-धाय चतुःशरावं जीवतण्डुलमोदनमृत्विजो भोजयेत् । १०। आज्यस्येष्टिदेवनाभ्यो जुहुयात् । **१ँ१। सँवत्सरे** हुवी'षि निर्वपति । १२ । नास्यानश्नन्त्राह्मणो गृहे वसेत् । १३ । ऋबीसपक्वस्य नाक्नीयात् । १४ । या

4) Ge तंत्र्या श्राम्या M1 C1 तंत्र्य 15) NS सभ्या . भाग्न्या° the oth, तत्राग्न्या°.

- 5) mss. exc. M1 C1 निरूप्या cf. MS.III.16 5:190.6.
- 6) M2 Ba °धिदैवनाय.
- 9) mss. मध्याधिदे<sup>°</sup>; mss. exc. M1 C1 मम्बा°.
- 10) mas. exc. M1 C1 M2 =यूबा°.
- 12) तान् not M2 Ba.
- 14) M1 C1 No विवर्त ?.

- र्मत्रयेरन् .
  - 17) M2 Ba एना.
- 18) M1 C1 Nc नमनत; r. perhaps इत्यरनी, No : सभ्यावसध्यी, but of. Āp.Śr.5.20.4.
- 19) cf. 1.5.5 5.
- 6 Cf. MS.I.4.14, 15; 6.8; Ap.Sr. 5.20-25.

- 5) M2 Ba धनेन.
- 16) mss. exc. M1 C1 रमणीयमंक- 6) C1 भावपनंध M2 Ba N S पनः श्रु°, आवपन not P4 No, is probably a gloss.
  - 8) M1 °पवर्डिगां. च not in the mss. exc. M1.
    - 9) M2 Ba N प्रकर.
  - 14) M2 Ba ऋजीप° N S ऋजिष°.

अन्तर्नाव्यापः स्युर्ने तासामाचामेत् । १५ । न क्लिन्नं दार्वभ्यादध्यात् । १६ । स्वकृत इरिणे नावस्येत् । १७ । आमन्त्रणं नाहतो गछेदंपराह्म आमन्त्रणं वजेत् । १८ । दर्शपौर्णमासावारप्स्यमान आरम्भणीयामिष्टि निर्वपत्योग्नावैष्णवमेकादशकपालमंग्नये भगिने उष्टाकपालें 'सरस्वत्ये चरुं 'सरस्वते द्वादशकपा-लम् । १६ । प्राकिस्वष्टकृतो द्वादशगृहीतं जुह्वामाधार्यांकृताय स्वाहाकृतये स्वाहेतिप्रभृतिभिद्वादशिभ-र्व्युद्ग्राहं जय।ञ्जुहोति ।। प्रजापतिः प्रायखदिति त्रयोदशीँ यदि कामयेत मृन्यो ब्रह्मवर्चसी स्यादैग्ने बलदेति चतुर्दशीँ यदि कामयेत चित्रमस्यां जनतायां स्यामिति चित्रमह तस्यां जनतायां भवति शबलं त्वस्यात्मञ्जायत इति । २० । मेक्षणेन चरूणां स्विष्टकृते समवद्यती डाये च । २१ । मिथुनी गावी दक्षिणा । २२ । सुक्तवाके मेक्षणमन्वध्यस्यति । २३ । पौर्णमास्यामाधाय सोपवसथामारम्भणीयां कृत्वा सद्यस्कालया पौर्णमास्या यजेत । २४ । अमावास्यायामाधाय नक्षत्रे वा पूर्वा पौर्णमासीमपोष्यारम्भणीयां कुर्वीतो तरामुपोष्य पौर्णमास्या यजेत यजेत । २५ । ॥६॥

#### ।। इति मानवसुत्रे प्राक्सोमे पञ्चमो ऽध्यायः ।।

''उद्धराहवनीयमित्यक्त्वा गार्हपत्यादाहवनीयं ज्वलन्तं प्रणयत्यपराह्ने ' त्र्युछन्त्यां प्रातः । १०। बाचा त्वा होत्रा प्राणेनोद्गात्रा चक्षुषाध्वर्युणा मनसा ब्रह्मणा श्रोत्रेणाग्नीध्रेणैतैस्त्वा पञ्चिभर्देवैऋ्तिविग्भिरु-द्धरामीत्युद्धरति । २ ।

उद्धियमाण उद्धर पाप्मनो माँ यदिवद्वान्यच्च विद्वाँश्चकार । अह्ना यदेनः कृतमस्ति पापं सर्वस्माद्द्वतो मुञ्च तस्मात् ।। इति हरति ।। रात्र्या यदेनः [कृतमस्ति पापम्] इति प्रातः । ३ । अमृताहृतिममृतायां जहोम्यग्नि पृथिव्याममृतस्य जित्यै ।

त्वयाग्ने काममहं जयामि प्रजापितर्य प्रथमो जिगायाग्निमग्नौ । स्वाहा ॥

इति सार्यं निद्धाति ।। सूर्यमग्नाविति प्रातः । ४ । नक्तँ वा गृह्णीयातु । ५ । गतश्रीः शुक्रवान्त्राह्मणो ग्रा-मणी राजन्यो बहुपुष्टो वैश्यस्तेषां नित्यवृतः । ६ । महदाहवनीये ऽभ्यादघाति । ७ । प्रदोषमग्निहोत्रँ होतव्यँ व्युष्टायां प्रातः । ६ ।। अग्ने शन्धस्वेत्याहवनीय परिमार्ष्ट् यँग्ने गृहपते [शन्धस्व] इति गार्हप-त्यमंग्ने बह्ने [ शुन्धस्व ] इति दक्षिणाग्निम् । ६ ॥ ऋतसत्याभ्यां त्वा पर्यक्षामीति सायं पर्यक्षिति " सत्यऋता-

<sup>15)</sup> mss. exc. Kc यांत°.

<sup>17)</sup> M1 C1 इरखे.

<sup>19)</sup> M1 No दर्शपूर्ण (thus Kn.), cf. 1.1.1.7.

before यदि twice and after

चतुर्दशी not M2 Ba.

मवित; M1 ° म्युद्रगृहां, यदि unto 2) mss. exc. M1 C1 ° न्नीधेतैम्स्वा (meaning °ग्नीधे °, perhaps this

<sup>1</sup> Ct MS.I 8 3 5, 7; Ap Sr.6.1.

better); mss. exc. M1 C1 °दें व्ये°. 3) N 8 परिहरति: [] not M1 C1.

<sup>20)</sup> Kn. made punctuations 1) mss. exc. M1 C1 Gc Nc 3- 9) [] not M1 C1 Nc. ष्टायां.

भ्यां त्वेति प्रातः । १० । अग्नीन्परिस्तृणाति । ११ । पश्चादाहवनीयस्योदगग्रान्दर्भानस्तृणाति । १२ । उत्त-रतो गार्हपत्यस्य सँस्तीर्णे सिमधं स्रवमानिहोत्रहवणीमार्यकृतीमुपसादयति । १३ । उत्तरतो बत्समुपसु-जति । प्राड.मुखीमुपसीदत्या यंकृत्यां दोहयत्यन्यच्छ्द्राद् दङमुखी वा । १४।। अपोढं जन्यं भयमपोढाः सेना अभीत्वरीरिति गार्हपत्याद्दीचो ऽङ्कारानपोह्य

इडायास्पदं घृतवच्चराचरं जातवेदो हविरिदं जुषस्व।

ये ग्राम्याः पगवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानामिह पष्टिरस्तु ॥

इत्यधिश्रयति । १५ ।। उद्भवः स्य इत्यवेक्षेत । १६ ।। उदरु प्रजया पश्मिर्भयासमित्युल्मुकेनाभितापयित । १७ ।। हरस्ते मा विनैषमित्यदिबन्द्रना समुदन्तं प्रतिनेयति । १८ ।। विश्वज्योतिरसीति पुनरवदीपयति । १६ ॥ अन्तरितं रक्षो अन्तरिता अरातय इति तृणेन त्रिः पर्यग्नि करोति । २० ।

उदेहि वेदि प्रजया वर्धयाम्मानुदस्य द्वेषो अभयं नो अस्तु ।

मा नो हिँसीः शपथो माभिचारः शिवे क्षेत्रे अनमित्रे विराजे ॥

इत्युदगुडासयति वर्तमं कुर्वन् । २१ ।। प्रत्युढ जन्यं भयं प्रत्युढाः सेना अभीत्वरीरित्यङ्गारान्प्रत्युहतिः वर्तमं च लोपयति । २२। पयसा जुहोति दध्ना यवाग्वाज्येन वा । २३। दध्याज्ययोरधिश्रयणं न स्यादिभ-तापनं च । २४ ।। निष्टप्तें रक्षो निष्टप्ता अरातय इति गार्हपत्ये स्वक्स्वौ निष्टपति । २५ । स्रवे समिधमु-पसँयम्यो ननेष्यामीत्य्वत्वो ननयामीति प्रात भृरिङा भव इडा स्वरिडा जन इडेत्येकैकेनोन्नयत्युत्तरमुत्तरं भ्यांस पूर्णमुत्तम् सर्वान्वा समान् । २६ ॥ इद देवानामित्युन्नीतमिभम्शती दमु नः सहेति शेषम् । २७ ॥ पश्नमे यछेति दभेषु सादयति प्रावतर्गं वा । २८ । दशहोत्राग्निहोत्रमुन्नीतमभिमुशति । २६ । उपरिष्टा-त्स्रग्दण्डे समिधमुपसँयम्यो वैन्तरिक्षँ वीहीति समयाग्निँ हरति । ३०।। स्वाहाग्नये वैश्वानरायेति समयार्थे नियछति । ३१ ॥ वायवे त्वेत्यद्यछति । ३२ ॥ आयुर्मे यछेति दर्भेषु सादयति । ३३ ॥ एषा ते अग्ने समित्तया त्वं वर्धस्व ना च प्यायस्व " वर्धिषीमहि च वयमा च प्यायिषीमहि च स्वाहेति समिषमादधाति । ३४ । प्राणापाने निमिषे ध्यायेन् । ३५ । द्वधङ्गले समिधमभिजुहोति ध्येनीं ज्वलन्ती वा ।३६ ।। भूर्भुवः स्वर-ग्निहोत्रमग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति ।। भूर्भुवः स्वरग्निहोत्रं सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रातः । ३७ ॥ वर्चो मे यछेति दर्भेषु सादयति । ३८ ॥ प्रजापते पशूनमे यछेति गार्हपत्यमवेक्षते । ३६ ॥ प्रजापतये स्वाहेति मनसोत्तरां भूयसीम् । ४० । शिष्ट्वा भूयिष्ठमैनाभो मृड धूर्तेति समयाग्नि

Gr 2.2.9.

<sup>12)</sup> mss. exc. M1 C1 दर्भानाम्नु- 24) mss. exc. Go 'धितापनं, of su 27) cf. MS.I.1.5:3.5. चाति.

<sup>14)</sup> M2 Ba C1 वस्तमवस् °; M1

<sup>°</sup>खीमवसीद°; M2 Ba दोहत्य°.

<sup>16)</sup> mes. exc. M1 C1 विचने, ति. 26) mss. exc. M1 C1 No 'क्लोन-यत्युन्नयामीति, mss. exc. M1 C1 MS.I.8.4:119.12. अवरिडा.

<sup>21)</sup> r. हिँ सीच्छ°.

<sup>35)</sup> M1 C1 Ge সাৰ্থা°.

<sup>25)</sup> mss exc. M1 सुन्सुनं, of. Man. 41) mss. वृतेति (r. MS.I.8.5 121.10 पते): mss. exc. M1 C1 Gc No त्रिरुदग्रहि°.

त्रिरुदङ्क हिशित । ४१ ॥ इपे त्वेत्यवाचीनँ मायमवमार्ष्ट ्यू जैं त्वेत्यूध्यं दिवोन्मार्ष्टि । ४२ ॥ प्रजां मे यछेत्यु-द्रुद्वा निद्धाति । ४३ ॥ ओषधीर्जिन्वेति दर्भेषु लेपं निमार्षिट । ४४ ॥ पितृभ्यः स्वधेति दक्षिणत उत्तान पाणि निद्धाति । ४५ ॥ पूषासीत्यङ्गुन्या द्विः प्राश्नात्यस्पर्शयन्दन्तान् । ४६ ॥ इतरजनेभ्यः स्वाहेति प्रात । ४७ ॥ अनिर्मृष्टायामासिच्य " सर्पान्पिपीलिकाः प्रीण्णाम सर्पपिपीलिकाभ्यः स्वाहेति प्रागुदीचीस्त्रिरपो निःमारयित । ४८ । दर्भैः प्रक्षात्यासिच्य तूष्णीं त्रिन्नियति । ४६ ॥ पूर्णामादाया मृते प्रणं जुहोमि स्वाहेति पश्चादाहवनीयस्योदीची निनयित ॥ प्रणम्मृते प्राणं जुहोमि स्वाहेति प्रातः । ५० ॥ अग्निहोत्रहवणी प्रतप्य हस्तमवदधाति हस्तँ वा प्रतप्याग्निहोत्रहवण्यामवधायोद्गृह्योदीची निद्धाति । ५१ ॥ स्रृगेणापरयोर्जुहोत्यंने गृहपत इति गार्हंपत्ये स्रुवार्धे " स्वाहेति शेषम्नहोत्राय द्वाति दक्षिणाग्नौ स्रुवार्धे " स्वाहेति शेषम्नहोमो वापरयो । ५२ ॥ या प्रथमाग्निहोत्राय दुद्धात्मा दक्षिणा पयो वा । ५३ ॥ राजन्यस्याग्निहोत्रं धार्मुकस्य नित्य पर्वस्वितरस्य । भक्तं च नित्यं ब्राह्मणाय दश्चा । ५४ ॥ ॥१॥

वाग्यतो ऽधिश्रित उन्नीयमाने वा पाणी प्रक्षालयमानो विह्नव्यस्य चतस्र ऋचो जपित । १ । दिक्षणतः प्रागुदङमुख ऊर्ध्वस्तिप्टन्तु नेन्द्यामीत्युक्ते " भूर्भुव. स्वरोमुन्तयेत्यनुजानाति । २ । उपिविश्यास्युद्धाह्तं दक्षहोत्राभिमृशितः प्रथमाग्निहोत्रं व्याहृतिभिश्च । ३ । सँवत्सरे सँवत्सरे च हुताया पूर्वस्यामुपित्थायो पप्रयन्तो अध्वरमिति हे निगद्य " युवमेतानीत्यग्नीपोमीयया ज्यौत्स्त उपित्ष्ठत । ऐन्द्राग्न्या नामिन्ने " उयिमह प्रथमो धायि धातृभिरित । ४ । अग्नीषोमीयाया. पुरस्ताद्विह्व्यस्य चतस्र ऋचो जपित । ५ ॥ अग्नीषोमा इमं सु म इतिप्रभृत्या मिन्तिल ङ्गैतं स्तिन्नः सिमध आदधाति । ६ । समानमा " चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीयेति त्रिः । ७ ॥ अम्भः स्थामभो वो भक्षीयेति वत्समालभते । ६ ॥ उप त्वाग्ने दिवे दिव इत्यष्टाभिर्गाहंपत्यमुपितप्टते । ६ ॥ ऊर्जा वः पश्यामीति गामालभते । १० ॥ महि त्रीणामवो ऽस्त्वित्याहवनीयमुपितप्टते । ११ ॥ निम्नदो ऽसीति यथोपिदिष्ट ब्राह्मणेन । १२ ॥ पूषा मा पिथपाः पात्वित्येकैकेनोपितिष्ठते पृथिवीमन्तरिक्षं दिवं च । १३ ॥ प्राची दिगग्निरंवतेति प्रतिदिशं यथाम्नात ॥ धर्मो मा धर्मणः पात्विति च यथाम्नातम । १४ ॥ उपिवश्याग्तरानी " ज्योतिये तन्तवे त्वेति जपित । १५ ॥ मायं पत्त्यन्वास्ते न प्रातः । १६ । श्वोभूते

## सूर्यपत्नीरुपामरन्देवीरुपस आयती. ।

| 42) m9s, exc M1 C1 Gc Nc मार्य-                                                       | 2 Cf. MS.I.5.1-11, Ap.Sr 6.16-                   | 6 3 17.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| मार्ग्ट                                                                               | 23, not Ge.                                      | 7) N2 Ba C1 Nc चित्रावसोः.   |
| 45) M1 म्बाहेनि.                                                                      | 1) M1 Suyar.                                     | 12) sc MS.I 5.11.79 19 80 3. |
| 49) M1 प्रचालयाचम्य.<br>52) cf. NS II.10.1 132.5.<br>53) N S प्रथमामर्गि, cf.1.6,2.3. | 4) mss exc. C1 ज्योरहन, cf MS<br>JV-10 1 144-14. |                              |

ता मा यज्ञस्य मातरो ऽभिषिञ्चन्त् वर्चसा ॥ a) वर्चसा द्रविणेन च देवीर्मामभिषिञ्चन्त् । द्विपन्तो रध्यन्तां मह्यं मा त्वहं द्विषतौ रधम ॥ h) ऋषिरस्म्येकवीरो विराजो ऽस्मि नुषासहिः। आवल्गो ऽस्मि सँवल्गो वच्चो हास्मि सपत्नहा ॥ c) सपत्नानहनै रिपुन्प्रतिषिक्ता अरातयः। प्रतिषिकता अरातयो अरिष्टाः संचरेमहि ॥ d)

अर्वाग्वमुरिति त्रिरुक्तवा विहव्यस्य चतस्र ऋचो जपति । १७ । यो यंजमानो न श्रेयान्स्यात्स विहव्येनो-पतिष्ठेत । १८ । ।।२॥

दशावरा रात्रीकृपत्त्रा सहधनः प्रयास्यन्नाधायानेयान्यनपोह्यान्यपोद्धृत्योर्ध्वं प्रातराहुतेः सर्वेषु युक्तेष्वंमीवहा वास्तोष्पते " वास्तोष्पत इत्येते निगद्याहुर्ति जुहोति ।

तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक् । अग्ने कामाय यमिरे ।। इति द्वितीयाम् । १ । प्रवत्स्यन्नैयं ते योनिऋंत्विय इत्यरण्योः समारोपयति । यदि गतश्रीः सर्वीन् । २ ॥ या ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तये ह्यारोहात्मनात्मानमछा वसूनि कुर्वन्नर्या पुरूणि " यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद स्वँ योनि भुव आजायमानः स्वक्षय एहीत्यात्मनि वा समारोपयति । ३ । संक्षात्यावदाह्यान्प्रयाय सहिवहारो यायावरः प्रयाति । ४ ।

उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हब्या वहतु प्रजानन् । आयुः प्रजां रियमस्मासु धेह्यजस्रो दीदिहि नो दुरोणे ।।

इति मन्थिष्यञ्जपति । ५ । एवमेवाहरहरध्वानमेष्यन्समारोपयत्यु पावरोहेति च । ६ ॥ अग्नीञ्चयोतिष्मतः कुर्वित्युक्त्वा प्रवत्स्यञ्ज्वलत उपतिष्ठते ।। ऽहिर्बुध्न्य मन्त्रं मे पाहि तं मे गोपायास्माकं पुनरागमादि-त्यावसध्यमुपतिष्ठते '' सप्रथः सभां मे पाहि तां मे गोपायास्माकं पुनरागमादिति सभ्यं '' पशून्मे शॅस्य पाहीत्याहवनीयं '' प्रजां मे नर्य पाहीति गार्हपत्यमंननं मे बुध्य पाहीति दक्षिणाग्निम् । ७ ॥ इमान्मे मित्रावरुणौ गृहान्गोपायतँ युवमित्यन्तराग्नी तिष्ठञ्जपति । द ।

इत्येताभ्यां instead of इत्ये .. जुहोति;

b) mss. रध्यतां; c) mss. exc. P4 बिराडो: d) N S Ba M2 सपत्नान-इन् M1 सपत्नान्हः मृ° C1 सपत्ना-हंन्° No सपत्नानहं.

falls out. 2) = 21.314.3 Cf. MS I.5 19, 14: Āp.Śr 6.24- 3) mss. exc. M1 C1 °रोहास्मा-

त्मानम°, स्वाँ 28; Ge only unto su.8.

<sup>1)</sup> C1 M1 °भायान्यान्यनपोद्धा'; M1 4) mss. exc. C1 Go वदाहान्; mss.

exc. M1 प्रयायात् ; cf.2.1.3.15. cf. KS.35.17:62.14; here No 6) M2 Ba °पारोहेति.

<sup>7)</sup> M2 Ba प्रवसन् ; M1 तान्मे the oth, तन्मे: mss. exc. M1 C1 सप्रथ: mss. exc. C1 तान्मे.

मम नाम प्रथमं जातवेदः पिता माता च दधतुन्वंग्रे । तत्त्वं बिभृहि पुनरा ममैतोस्तवाहमग्ने बिभराणि नाम ।। इत्याहवनीयमुपतिष्ठते । ६ ।

मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । मान्तस्थुर्नो अरातयः ।। इत्यभिप्रव्रज्याग्निसकाशे वार्चे यछ्क्ष्यंसकाशे [वार्चे] विसृजति । १० । प्रवसन्होमवेलायां प्रतिदिशम-ग्नीनृपतिष्ठते । ११ ।

विश्वदानीमाभरन्तो उनातुरेण मनसा । अग्ने मा ते प्रतिवेशा रिषाम ।।
इति प्रत्येत्य सिमधावाहरत्यंसकाशे वाचे यछत्यंग्निसकाशे विसृजति । १२ ।। अग्निं समाधेहीत्युक्त्वा
भस्म त्व उपतिष्ठते । १३ ।। अहिर्बुध्न्य मन्त्रं मे ऽजुगुपस्तं मे पुनर्देहीत्यावसध्यमुपतिष्ठते " सप्रथः सभां
मे ऽजुगुपस्तां मे पुनर्देहीति सभ्यं " पशून्मे शॅस्याजुगुप इत्याहवनीयं " प्रजां मे मर्याजुगुप इति गाहंपत्यमान्ते
मे बुध्याजुगुप इति दक्षिणाग्निम् । १४ ।। इमान्मे मित्रावरुणौ गृहाञ्जुगुपतं युविमत्यन्तराग्नी
तिष्ठञ्जपति । १४ ।

तव च नाम मम च जातवेदो वाससी इव विवसानौ चरावः।

ते हि बिभृवो महसे जीवसे च यथायथं नौ तन्नौ जातवेदः ।। इति समिधो ऽग्निष्वादधत्रूष्णी सभ्यावसथ्ययोः । १६ । समिल्लिङ्गेरितरेषूपस्थाय चेन्न प्रवसेत्पुनरेस्योप-तिष्ठेत । १७ । यद्यनुपस्थिताग्निः प्रवासमापद्येत

इहैव सँस्तत्र सन्तं त्वाग्ने हृदा वाचा मनसा बिर्भाम । तिरो मे यज्ञ आयुर्मा प्रहासीर्वेश्वानरस्य त्वा चक्षुषोपितष्ठे ॥ इत्यपितष्ठते । १८ । ॥३॥

पर्वण्याग्रयणं कुर्वीत' वसन्ते यवानां शरदि द्रीहीणाम् । १ । अग्रपाकस्येष्ट्वा नवस्याश्नीयात् । २ । सिद्धमा निर्वपणात् । ३ । आग्नेन्द्रान्निर्वपति वैश्वदेवान्द्यावापृथिवीयान् । ४ । शरदि सोमाय श्यामा-कानामन्यस्यां पात्र्याम् । ५ । नानाबीजानां धर्मं विधास्यामो वषट्कारप्रदानानां चैककपालानां च । ६ ।

<sup>9)</sup> mss. exc. M1 C1 दशतुर्यदग्ने.

<sup>10) [ ]</sup> only M1.

<sup>12)</sup> mss. exc. M1 C1 समिथ आह°.

<sup>13)</sup> mss. exc. M1 C1 त्वमुपतिष्ठते.

<sup>14)</sup> mss. तन्मे, cf.su-7; mss. exc. M1 C1 समय.

<sup>15)</sup> M1 गृहान् जूग°.

<sup>16) 1. =</sup> only M1 C1; M1 N S

तेह M2 Ba तहै; mss. विभवो, of. su.9; M2 देशाति ॥ तु Ba N S

<sup>°</sup>दधति ॥ तू°.

<sup>17)</sup> mss. exc. M1 C1 °पतिष्ठते.

<sup>18)</sup> Ke वशं भासुमी प्रहासीहें°.

<sup>4</sup> Cf. MS.IV 9.18; Ap.Sr.6.29-

<sup>91</sup> 

<sup>1)</sup> M1 C1 Ge भायणं, but ef. also

Man.Gr.2.3.10.
3) 1.2 1.31.

<sup>4)</sup> mss. exc. M1 Gc आरनींडा°, thus also su.11, 13.

पृथगिभमर्शनं नानाबीजानाम् । ७ । मुख्येषु हिविष्कृतमाह्नयित । ६ । आवपनप्रभृति फलीकरणान्तमेकैकस्य' निष्पवणान्तं यवानाम् । ६ । सिद्धमोपधानात् । १० । आग्नेन्द्राय द्वादशकपालांन्युपदधात्ये कं चावापृथिवीयाय । ११ । सिद्धमाधिश्रयणात् । १२ । आग्नेन्द्रमधिश्रित्य वैश्ववेषं चरुमधिश्रयित । १३ । पिनत्रान्तिहिते पय आनीय तण्डुलानोप्याङगुष्ठपर्वमात्रं कृतीपलाशमात्रं वा द्यावापृथिवीयमधिश्रित्य सौम्यं
चरुमधिश्रयित । १४ । पिनत्रान्तिहिते उप आनीय तण्डुलानोप्य मेक्षणेन प्रदक्षिणं चरू श्रपयित । १५ ।
सिद्धमोद्वासनात् । १६ । एककपालमन्यस्यां पात्र्यामलंकुर्वन्निभूत्रयित । १७ । प्रचरणवेलायां बिहिषि
सादियुत्वोपस्तीर्येककगालं सकृत्सर्वमवद्यति । १६ । आश्रयस्यान्वासिच्य द्विरिभवार्योपाँववेककपालेन
प्रचर्यं वषट्कृते मध्ये पाणिना जुहोत्यृं प्रतिष्ठितमाशयेनाभिजुहोति । १६ । यदि पर्यावर्तेत बाह्मणव्यान्यानम् । २० । प्राविस्वष्टकृतः षडाज्याहनीर्जृहोति

शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये जिभमातिषाहे ।
शतं यो नः शरदो नयदिन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥ ॥
इमे चत्वारो रजसो विमाने ज्तरा द्यावागृथिवी वियन्तु पत्थानः ।
तेपामज्यानं यतमो न आवहात्तस्मै नो देवाः परिदत्त विश्वे ॥ b)
वसन्तो ग्रीष्मो मधुमन्ति वर्षाः शरद्धेमन्तः सुविते दधातु ।
तेषामृतूनां शतशारदानां निवात एषामभयाः स्याम ॥ c)
सँवत्सराय परिवत्सरायेदावत्सरायानुवत्सरायोद्धत्सराय कृणुता बृहन्नमः ।
तेषां वयं सुमतौ यिज्ञयानां ज्योग्जीवा अहताः स्याम ॥ d)
इयं स्वस्तिः सँवत्सरीया परिवत्सरीयेदावत्सरीयानुवत्सरीयोद्धत्सरीय।
सा नः पिपर्त्वहणीयमानैनाह्नेदमहरशीय ॥ e)

"आ नः प्रजां जनयतु प्रजापितिरिति षष्ठी । २१। एककपालाशयस्य स्विष्टकृते समवद्यती डायै च । २२। यजमान इडायाः प्राश्नाति । २३।

8) mss. exc. Gc Kc °জুর°.

23) M2 Ba S (4):

<sup>9)</sup> mss. निष्पवनात; mss. exc. C1 यवनाम.

<sup>10) 1.2 3 2.</sup> 

<sup>12) 1.2.3 20.</sup> 

<sup>13)</sup> M1 °िधशस्य.

<sup>14)</sup> mss. exc. M1 C1 कृति°, but P4 क्दी°.

<sup>15)</sup> mas. exc. M1 C1 Gc বহ (Go ৰহ, but explained as

चरू).

<sup>16) 1.2.6 20.</sup> 

<sup>18-20)</sup> cf. 6.2.5.16-21. 20) sc. MS.I.10.7:147.8. 9.

<sup>21)</sup> a) mss. exc. P4 निः, b) mss. विमानो, ब्यंतु; M1 ° बानं the oth. exc. C1 ° त्यामें; न not M2 Ba, mss धत्त, d) M2 महन्नमः ; M1 यहीयानां; e) mss. स्वस्ति; M1 पिपतुंहरवां ° the oth. पिपतुंहरवां °;

M1 नेदाहेदाहरम° C1 °नेनाहेद हरम° N S °नेनाहेनदहरहर्म° M2 Ba नेनाह [M2 ह ] नदहरहर्म°, text from KS.13.15·198.8, uncertain, r. perhaps °महरहर-शीय (Kn. °नेदाह हदाहरम°), of. MS.II.13.23:169.4.

एतमु त्यं मधुना सँयुते यवे सरस्वत्या अधि मनावचकृषुः । इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्मरुतः सुदानवः ।।

इति यवानाम् । २४।

भद्रान्नः श्रेयः समनैष्ट देवास्त्वयावसेन समशीमहि त्वा । स नो मयोभुः पितुराविवेश शिवस्तोकाय तन्वो न एधि ।।

इति ब्रीहीणाम्। २५।

अग्निः प्राश्नातु प्रथमः स हि वेद यथा हिवः । शिवा अस्मभ्यमोषधीः कृणोतु विश्वचर्षणिः ॥

इति स्यामाकानाँ ' वसन्ते वेणुयवानाम् ।२६। वत्सः प्रथमजो दक्षिणा ।२७। बुभुक्षन्त्र्यामाकेनेष्ट्वा बभ्रुं पिङ्गलँ वत्सतरं दद्याद्वसनं च । २८ । ।।४॥

आहितेषु व्यृध्यमानः पूर्वा पौर्णमासीमुपोष्याग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपेत् । १ । पौर्णमा-स्यां ज्वलतो विसृजेत् । २ । अग्न्याधयेन पुनराधयं व्याख्यातम् । ३ । विकाराननुक्रमिष्यामः । ४ । यथाम्नात् वर्षामु शरिद पुनर्वस्वोरनुराधासु वा । ४ । संभारेषु दर्भानुपोलपान्कुर्यात् । ६ । परिगीतं परिगीतं ॥ यत्त्वा कृद्धः परोवप मन्युनेति तिसृभिस्त्रः सिमन्द्धे । ७ ॥ पुनस्त्वादित्या रुद्धा वसवः सिमन्धतामिति प्राश्पू-णाहुतेः षट्संतितहोमाञ्जुहोति । ६ । आग्नेयमेव पञ्चकपालं । विभन्तीः प्रयाजानुयाजेष्वा गनेयावाज्यभागौ । ६ ॥ पुनरूर्जा निवर्तस्वेति पुरस्तात्प्रयाजानामाहुति जुहोति । १० । दक्षिणाकाले पुनरुत्स्यूतं वासो देयं । पुनर्णवो रथः पुनरुत्सृष्टो उनड्वान्सौवर्णशातमानिको रुन्मो उग्न्याधीयक्यस्य दक्षिणाः । ११ ॥ सह रय्या निवर्तस्वेत्युपरिष्टादनुयाजानां चनस्र आहुतीर्जुहोति । १२ । अकामविद्धिन्ते न सिमन्धनीः कुर्यात् । १३ ॥ सर्वत्रारम्भणीया सर्वत्रारम्भणीया । १४ ॥ ॥ ।।।।।

### ।। इति मानवसूत्रे प्राक्सोमे वष्ठो उध्यायः ।।

not Ge.

<sup>24)</sup> mss. exc. P4 युवॅ; M1 विच-किंपु N विचकृषु. M2 व्यावचकृषु: Ba S अवचक्पु:.

<sup>25)</sup> mss. exc. M2 Ba भट्रांनः ; M1 सुमनद्रथ्य the oth. सुमनपद्रथ्य; mss. विमेम समसीमहि, C1 विविश, एहि.

<sup>28)</sup> M1 बुसुब्त् C1 बुसुबनः. 5 Cf. MS.I.7.1-5; Ap.Sr.5.26-29,

mss. exc M1 C1 व्यथ्यमान: ;
 M1 पूर्ण .

<sup>7)</sup> mss. নি খ.

<sup>11)</sup> Ci °ক্ৰেন the oth. exc. M1

<sup>°</sup>रुत्स्युतॅ; NS पुनर्नवी M2 Ba. पुनर्वाः

<sup>13)</sup> mss. exc. C1 P4 °स्येकाम°; P4 quotes MS.I.8.7:125.21-126.1 (cf. Mān.3.2.16,15), reads विक्रिन्ते पुनराधेये and quotes the mantras of su 7.

चातुर्मास्यान्यारप्स्यमानः पूर्वी पौर्णमासीमुपोष्याग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपति पार्जन्यं च चरुम् । १ । अपः प्रणेष्यन्पञ्चहोतारं मनसानुद्रुत्य जुहोति । २ । धेनुरनड्वाँञ्च दक्षिणा । ३ । सिद्धीष्टः संतिष्ठते । ४ । प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेन फाल्गुन्यां चैत्र्यां वसन्ते वा । ४ । नोपवसर्थे चातुर्मास्येषु केशस्मश्रु यजमानो वापयते । ६ । व्रतोपेनस्य शाखामाहृत्य वत्सानपाकरोति । ७ ।। आप्यायध्वमध्न्या देवेभ्यो विब्वेभ्यो देवेभ्यो भागमिति गा. प्रार्पयति । ८ । प्रसूनः प्रस्तरः । त्रेघः संनद्धमिध्माबहि द्वी भागौ तुष्णीॅ संनह्यासंनद्धं तृतीयं तदेकथा मन्त्रेण सनह्यति 'तूष्णीमिध्मम् । १ । समानं दोहनम् । १० । निसृषु दुग्धामु " बहु दुग्धि विश्वेभ्यो देवेभ्यो हिवरिति त्रिरुवत्वा वार्चे विसृजते । ११ ॥ विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो भागं सोमेनातनच्मीत्यातनिकत । १२ । सिद्धमा पात्रप्रयोजनात् । १३ । चरुकपालं प्रयुनिक्त द्वि-तीयामाज्यस्थाली पृषदाज्याय सुचं चोपभृतो उनन्तरा । १४। मिद्धमा निर्वपणात् । १४। आग्नेयो ऽष्टाक-पाल इतिप्रभृतीनि पञ्च निर्वपति । मरुद्भयः स्वतवद्भयः सप्तकपालं । द्यावापृथिवीयमेककपालम् । १६ । सिद्धमाधिवपनात् । १७ । प्रागधिवपनाच्चरव्यानपायातयति । १८ । अध्युप्य कपालान्युपदधाति । १६ । प्रानर्दोहं दोहयति । २० । उत्यूतानां पूष्णे पिष्टान्यपायातयति । २१ । चरुतु पिष्टभाक्पूषा सर्वत्र ।२२। अनुपूर्वे हवी रैप्यधिश्रयति । २३ । मादतमधिश्रित्य तप्ते प्रानदोंहे सायंदोहमानीयामिक्षां करोति । २४ । एतेनामिक्षा मर्वत्र व्याख्याना । २५ । आज्यं निरुप्य पृषदाज्याय दिध निर्वपति समानधर्ममाज्येन । २६ । सिद्धमा स्नृचां समार्जनात् । २७। ममानं समार्जनमुपभृतः पृषदाज्यधान्याश्च । २८। सिद्धमाज्यग्रहेभ्यः । २६। चतुर्गृहीतान्याज्यानि पृषदाज्यधान्यां द्विरुपस्तीर्यं दध्यानीय मक्रदभिघारयन्पृषत्करोति । ३० । सक्कदुप-स्तीर्यं द्विरभिघारयेद्वर्षामु । ३१ । सिद्धमाज्यानाँ मादनान् ।३२ । समानँ सादनमुपभृतः पृषदाज्यधान्याश्च । ३३ । सिद्धमोद्वासनात् । ३४ । प्रागभिघारणादामिक्षां विवाजिनां कृत्वोत्करे वाजिनमासादयति । ३४ । अलकृत्यानुपूर्वं हवी ध्यभ्युदाहरति । ३६ । सिद्धमाभिमर्गनात् । ३७ । प्रागभिमर्शनान्निर्मन्येन प्रचरित । ३८ । उत्तरस्य पश्चान्परिधिसंधेरैंगेर्जनित्रममीत्यधिमन्थनै शकलमवस्थापयित । ३६ ॥ वृषणौ स्थ इति तत्र प्राञ्चावप्रछिन्नप्रान्तौ दर्भो निध।यो"र्वश्यमीति तयोरुदक्तूलामधरार्राण पश्चात्प्रजननां मूलत उत्तरारणिमा युरसीत्याज्यस्थाल्या [आज्येन] बिले स्नेहर्येस्त्रः समनक्ति । ४० ॥ पुरूरवा असीति

<sup>1</sup> Cf. MS.I.2.7; 10 1, 7; III 9. 5; Ap.Sr.8.1, 2; 7.12, 13.

<sup>1)</sup> च not M1.

<sup>6)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc °和对, cf. 1.4.1.2.

<sup>9)</sup> ef. प्रमृता: comm. Katy. Sr. 51.26.

<sup>13) 1.2.1.4</sup> 

<sup>14)</sup> M1 खुनं; cf.1 7.8.11.

<sup>15) 1 2.1 23</sup> 

<sup>17) 1 2 2.28.</sup> 

<sup>24)</sup> Ge °धिकत्य.

<sup>26)</sup> mss. exc M1 C1 निरूय.

<sup>27) 1.2 4.29.</sup> 

<sup>28)</sup> mss exc. M1 C1 Ke °धान्यश्च.

<sup>29) 1.2.5.19.</sup> 

<sup>32) 1 2 6.14.</sup> 

<sup>34) 1.2 6.20.</sup> 

<sup>37) 1.2 6.30.</sup> 

<sup>39)</sup> N S ° भिमंथन M2 Ba ° भिगंत्रण Ko ° ग्निमन्थनं.

<sup>40)</sup> cf.1.5.3.1; M2 Ba Kc मांचा-विश्व<sup>°</sup>; निभाय not M1 C1 Kc P3; Kc <sup>°</sup>क्नूनामर्राण, [] not M1 C1 Kc P3; C1 स्नेहं.

संदर्भात । ४१ ।। अग्नये मध्यमानायानुब्रूहीत्यनुवाचयित । ४२ ॥ गायत्रमिस त्रिष्ट्बसि जगदसीति प्र-दक्षिणं त्रिरिधमन्थित । ४३ ।। अग्नये जातायेति जाते । ४४ ।। अग्नये प्रिह्रियमाणायेति प्रिह्रियमाणे । ४५ । अग्रेणोत्तरं परिधिमन्ववहृत्यान्वारब्धे यजमाने वाचयन्भवतं नः समनसाविति स्वाहाकारान्तेन प्रहृत्य शकलमग्नावध्यस्यति । ४६ ।। अग्ना अग्निश्चरनीति स्रुवेणाभिजुहोति । ४७ । पूर्णस्रुवै सादियत्वा पञ्चहोत्रा चातुर्मास्यान्यभिमश्यति । ४८ । ॥१॥

सिद्धमा प्रयाजेभ्यः । १ । आश्रावं नव प्रयाजान्यजित । २ । त्रीन्हुत्वा समानयितः त्रीन्हुत्वा समानयितः । द्रौ हुत्वा सर्वां समानयिकं हुत्वात्याक्रम्यानुपूर्वं हवीं व्यभिषारयत्यंन्ततः पृषदाज्यं । नोपभृतम् । ३ । सिद्धमा प्रचरणात् । ४ । उपाँगु सावित्रैककपालाभ्यां प्रचरित । ४ । सिद्धमा स्विष्टकृतः । ६ । प्रान्तिस्वष्टकृतो " मधवे स्वाहेतिप्रभृतीित मासनामानि जुहोति चत्वारि वैश्वदेवे ' चत्वारि वरुणप्रघासेषुः चत्वारि साकमेधेष्वं के शुनासीयें । ७ । दक्षिणाकाले वत्सः प्रथमजो दक्षिणा । ६ । सिद्धमानुयाजेभ्यः । ६ । पृषदाज्यं जुह्वामानीयाश्रावं नवानुयाजाभ्यजित । १० । वाजवत्योपभृता सह पृषदाज्यधानीं निगृह्णिति व्युद्गृह्णिति संप्रगृह्णिति निरस्यित । ११ । घृताच्यौ स्थो यजमानस्य धुर्यौ पातमिति वेद्यँसयोः स्रुचौ विद्यु-च्चिति । १२ । स्रुचि चमसे वान्तवेद्यूर्थवेस्तिष्ठन्विष्टच्चाजिनं गृह्णिति । १३ ।। वाजिभ्यो ऽनुबूही-त्यनुवाचयित । १४ । आश्राव्य " वाजिनो यजेति प्रेष्यित । १४ । वषट्कृतानुवषट्कृते हुत्वोच्छेषेण दिशः प्रतियजित " दिशः स्वाहेति दिक्षु पूर्वार्धादुपक्रस्य प्रदक्षिणं पञ्चमेन मध्ये ' षष्ठेन पूर्वार्धे । १६ । शेषं समधा विभज्यो पहतोपह्वयस्वेत्युक्तवो "पहता उपह्मयध्वमिति वा । १७ ।

आ मा विशन्त्विन्दव आ गल्दा धमनीनाम् । रसेन मे रसं पृण 'वाजिनो मे यज्ञँ वहानि ।।

इत्यृत्विजः प्राश्नित्ति यजमानश्च। होता प्रथमो भक्षयते । १६ । सिद्धमा सिमष्टयजुषः । १६ । द्विर्ध्यवामा-प्याय्येष ते यज्ञो ''देवा गातुविद इति द्वे सिमष्टयजुषी जुहोति । २० ।। सँवत्सरीयाँ स्वस्तिमाशास इत्याह यजमानः । २१ । सिद्धेष्टिः संतिष्ठते । २२ । सद्यः पौर्णमासीः सँस्थाप्य'

### ऋतमेव परमेष्ठचृतं नात्येति किंचन ।

| <b>45)</b> M1 प्रह्य°      | the  | oth. exc |
|----------------------------|------|----------|
| प्रहोय <sup>°</sup> , cf 1 | 4.21 | 7, 20.   |
|                            |      |          |

**<sup>4</sup>**6) cf.1.3.1.31.

<sup>48)</sup> mss. exc. M1 C1 °भिमृशति. 2 Cf. Ap.Sr.8.2-4.

<sup>1) 1.3 2.2.</sup> 

<sup>4) 1.3.2.18.</sup> 

<sup>6) 1.3.2.22</sup> 

c. P3 7) cf. MS.III.12 13.

<sup>9) 1.3 4 4.</sup> 

<sup>10)</sup> M2 Ba °श्रावयन्

<sup>11)</sup> mss. exc. Go बाजबरबीर; mss. 23) mss. exc. M1 C1 Gc Ko

<sup>12)</sup> mss. धुर्या, of.1.3.4.28; M2 Ba C1 खुत्रो.

<sup>13)</sup> mss. exc. M1 C1 Gc 'qui-

तिष्ठ°; mas. exc. M1 °नुषिचन्ना°. 18) 1. में not M2 Ba: M2 Ba C1 पर्ण.

<sup>19) 1.3.5.21;</sup> cf.1.7.4.32.

l) mss. exc. M1 C1 Gc Ko पौर्णमासँ; a) mss. exc. M1 ऋतमिन; N S भैरुडीऋतं M2 Ba भैरुटमृतं M1 C1 मेल्ट्यते; o) N S निवतेयें: mss. exc. M1 C1

ऋते समुद्र आहित: समुद्रेण पृथिवी दृढा ।। १) अग्निस्तिग्मेन शोचिया तप आक्रान्तम्बिणहा । शिरस्तपस्याहितँ वैश्वानरस्य तेजिस ॥ b) ऋतेनास्य निवर्तय सत्येन परिवर्तय तपसास्यानुवर्तय । शिवेनास्योपवर्तय शग्मेनास्याभिवर्तय ॥ ८)

इति त्रिश्येतया शलल्या लौहायसेन क्षरेण निवर्तयित केशान्वंपति इमश्रृणि । २३ ।। तद्दतं तस्सत्यं तञ्शकेयं तेन शकेयं तेन राध्यासं तन्मे राध्यतामिति जपति यजमानः । २४। चत्रो मासान्न मासमक्ना-ति ' न स्त्रियमुपैति ' नोपर्यास्ते । जुगुप्मेतानृतात्त्रांङकोते । मध्वश्नात्यं तौ भार्यामुपैति । २५ । ।।२॥

वरुणप्रघासारचतुर्षु मामेषु । १। वैश्वदेविकँ विधानम् । २। पञ्च संचराणाम् । ३ । मारुत्यै प्रतिप्र-स्थाता वत्सानपाकरोत्यंध्वर्युविरुण्यै । ४ । पृथगिध्माबिहिषी संनह्यतः । सकृत्संनद्धं प्रतिप्रस्थाता । ५ । यथाकालं पृथग्दोहयतः । ६ । सिद्धमा पात्रप्रयोजनात् । ७ । पृथश्पात्राणि प्रयुनिक्त स्रुवपञ्चमाः स्रुचः प्रतिप्रस्थाता द्वे चरुस्थाल्यौ स्पर्यं वेदं च । द । सिद्धमा निर्वपणात् । ६। पञ्च संचराणि निरुप्याध्वर्यरै-न्द्राग्नं द्वादशकपालं निर्वपति ' कायमेककपालम् । १० । यथाकालमामिक्षे पृथक्संपादयतः । ११ । सिद्ध-माभिवासनात् । १२ । पिष्टलेपं निधायाग्रेणाहवनीयं त्रिषु प्रक्रमेष्वपरिमिते वावकाशे पृष्ठपाशङ्कं नि-हत्य वेदादानप्रभृति वेदिँ विदधाति षट्शयां प्राचीं चतुःशयां पश्चात्त्रिशयां पूरस्तात् । १३। पूर्वार्थे वेद्या वितृतीयमात्रे ऽरितनमात्री चतूर्दिष्टिमुत्तरवेदि विदधाति । १४ । अग्रेणोत्करं प्रक्रममात्रे वेदेरुद्धत्या-वोध्य चात्वालं शम्यया परिमिमीते " तप्तायनी मे उसीति दक्षिणतो " वित्तायनी मे उसीति पश्चादंवता-न्मा नाथितमित्यूत्तरतो " ऽवताद्वचथितमिति पुरस्तात् । १४ ।। अग्ने अङ्किर इति पुरस्तात्प्रत्यब्रमुखश्चा-त्वालँ स्थयेनाभिहन्ति । १६ ।। आयुना नाम्नेहीति पाँसुन्पाणौ कृ इते । १७ ।। वसवस्त्वा हरन्त्वितप्रभृति-भिः प्राङ्ममुख उत्तरवेद्यां निवपति ॥ यो द्वितीयस्यामिति द्वितीयँ " यस्तृतीयस्यामिति तृतीयँ । समा-नमन्यत् ज्यो चतुर्थम् । १८॥ विदेरग्ने नभो नाम यत्त इति जानुदघ्नमुज् चतुरस्रं खात्वोत्तरवेद्यां निवपति । १६ ।। सिँहीरसि महिषीरसीत्युत्तरवेदि करोति । २० । तस्यां मध्ये प्रादेशमात्रीं चतुरस्रां नाभि करोति । २१।। देवेभ्यः शन्धस्वेत्यद्भिरवोक्षते । २२।। देवेभ्यः शम्भस्वेति सिकताभिः प्ररोचयति । २३।।

परिवर्तये; तप°-°र्तय not M1 C1; 2) su.2 and 3 are one.

mss व्यवतिये; mss. exc M1 C1 3) M2 Ba संवत्मराखां, cf. su.10.

°पवर्तये; शग्मे°-°र्तय not M1 C1.

24) cf. MS.IV.9.24:137.8, 9.

**3** Cf. MS.I.2.8; 6.2; III 8 5; Āp. 9) 1 2.1 23.

Sr.8.5: 7.3 7.

8) mss. exc. M1 Go दे चस्थाल्यी.

7) 1.2 1.4.

10) M2 Ba संवत्सराखि: mss. exc.

M1 C1 निरूप्य.

11) M1 C1 संपातयत:.

12) 1.2 6 20.

13) cf.2.2.1.52; 2.9, 12; 3.6.13.

14) cf. Kaus.50.7:85.2.

22) mss. exc. M1 C1 °दोचति.

आपो रिप्नं निर्वहतेनि नाभेग्धि प्रागुदीचीग्पो नि.सारयति । २४ । प्रतिप्रस्थाता दक्षिणां वेदि करो-त्योत्तरस्मात्परिग्रहादरितमात्रमन्तरा । २५ । समे प्राची भवतो । यथा हवी पि संभवेग्रस्तथा तिर-वची । २६ । एक उत्करः । २७ । अपरेणोत्तराँ स्तम्बयजुर्हरति । २८ । प्रोक्षणीः सँस्कृत्ये नद्रघोषास्त्वा पुरस्ताद्वसुभिः पान्त्वितप्रभृतिभिः प्राङ्कमुरा उत्तरवेदि प्रोक्षति प्रदक्षिणमुत्तरैरनुपरिक्रामन् । २६। प्रति-परिक्रम्य " पितृणां भागधेयीः स्थेति शेषं दक्षिणत उत्तरवेदेनिनयति । ३० । हिरण्यमन्तर्धाय पञ्चगृही-तेन नाभिँ व्याघारयित " सिँहीरसि सपत्नसाही स्वाहेनिप्रभृतिभिर्दक्षिणे ऽ से सव्यायाँ श्रोणी दक्ष-णायाँ श्रोणौ सब्ये ऽसे 'मध्ये पञ्चमम् । ३१।। भृतेभ्यस्त्वेत्युध्वीँ स्रचमुद्गुह्माति । ३२। आहवनीये ऽग्निप्र-णयनानि प्रत्याधनः । ३३ । नाभि पौतदारवः परिदधाति ।। विश्वायुरसीति मध्यमं " ध्रुवक्षितिरसीति दक्षिणम<sup>"</sup>-युतक्षिदसीत्युत्तरम् । ३४ ।। अग्नेर्भस्मास्यग्ने पुरीषमसीति संभारान्निवपति पृतदारुगुग्नुलकेरु-सुगन्धितेजनं वृष्णेरलृनपूर्वस्यान्तराशृङ्गादुर्णास्रुकम् । ३५ ।। विभ्राड्बृहत्पिबत्विति संभारानभिमृशति । ३६ । चात्वालादुपयमनीः कुरुते 'वेदिपुरीषात्प्रतिप्रस्थाना । ३७ ।। अग्नये प्रणीयमानायानु बृहीत्यनु-वाचयत्यंग्निभ्यां वा । ३८ । त्रिरनुक्तायामग्निप्रणयनान्युद्यछ्तः । ३६ । अध्वर्युराग्नीध्राय प्रदाय

यत्ते पावक चकृमा किचदागः पूर्वो यः सन्नपरो भवासि । घतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व मा मा हिँमीरिधगतं पूरस्तात् । स्वाहा ॥ इति शेषे जुहोति । ४० । अग्निप्रणयनान्यादाय " प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानिति हरतः । ४१ ॥ ऊर्णा-

वन्तमित्युच्यमाने यज्ञ. प्रत्यु ष्ठात्मुमतौ मतीनाँ यत्रावहन्ति कवयः पुरूणि । दीर्घमायुर्वजमानाय विन्दाथासीदस्व महते सौभगाय ।।

इति संभारेष्विग्नि निदधात्यंवोक्ष्य प्रतिप्रस्थाता समया दक्षिणस्याः पुर्वार्थे । ४२ ।

मनुष्वत्त्वा निधीर्माह मनुष्वत्समिधीमहि । अग्ने मनुष्वदङ्किरो देवान्देवायते यजमानाय स्वाहा ॥

इति समिधानादधतः । ४३ ॥ अग्ने कूलायमसीति दक्षिणत आहननीयस्थोपयमनीनिनपति । ४४ । उल-पराजिभ्यामाहवनीयौ परिस्तीर्य " सप्त ते अग्ने सिमध इति पूर्णाहुती जुहुत: । ४५ । प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्या वेदेरुत्तरस्याः श्रोणेरिध स्प्येन सकृत्संभिनत्योत्तरस्या दक्षिणस्मादँसात् । ४६ । पृथक्कर्माणि कुरुतः । ४७ । अध्वर्युः प्रैषानाह । ४८ । पिष्टलेपौ निनीयोत्तरौ परिग्राहौ परिगृह्णीतः । ४६ । सिद्ध-

प्रत्यण्ठात्.

<sup>24)</sup> mss. exc. M1 C1 °दीचीस्त्ररपो. पूतपूत<sup>०</sup>.

<sup>25)</sup> mss. exc. M1 C1 करोत्युत्त .

<sup>35)</sup> Ge P3 °गुगुनु°, but ef. Man.

<sup>26.27)</sup> Kc निरश्ची क M2 Ba Gr.2.14.23; M2 Ba °र्णस्तुकॅ. निरश्चेक (Kn. निरश्च).

<sup>40)</sup> mss. भवाश्रमि.

<sup>43)</sup> mss. मनुष्वत्ता; P3 समिधमाद्याति. 44) mss. exc. S P3 ेनिबंपति.

<sup>49)</sup> mss exc. M1 पिंड्टलेपं.

<sup>34)</sup> C1 P3 T7 M2 Ba \$\frac{1}{3}\$ N S 42) cf. MS.IV.10.4:1524; Gc 50) 1.2 5.19.

माज्यग्रहेभ्यः । ५० । चतुर्गृहीतान्याज्यानि पृषदाज्यवन्ति गृह्णाति । ५१ । सिद्धमाज्यानां सादनात् १४२। ॥३॥

उत्तरनो गार्हपत्यस्य प्रतिप्रस्थातामयविषद्यानां दध्ना करम्भपात्राणि करोत्येकोद्वीन्यञ्जगुरुठपर्व-मात्राणि यावन्नो ऽमात्या यजमानस्यैकं चाधिकम् । १ । शमीपर्णैः पूरियत्वा शुर्पे निदधाति । २ । मेषं कृत्वा मेपीं करोति यावन्ति पुल्लिङ्गानि शक्येरंन्स्त्रीलिङ्गानि मेष्याः प्रतिप्रस्थाता । ३ । प्रक्षाल्योणीः श्लेषयतः । ४ । परःशतानि परःसहस्राणि चाग्रतः शमीपर्णानि निवपतः । ४ । विस्नान्यामिक्षे पात्र्योरव-धत्तः । ६ । वारुष्यै निष्कार्षे शिष्ट्वा पयस्ययोः करीरसक्तुनावपतः । ७ । मारुत्यां मेषमबद्दधाति । बारु-ण्यां मेषीम् । ८ । आसादयन्तौ विपरिहरत ऐन्द्राग्नषष्ठान्युत्तरस्यां ' मारुतीं प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्याँ' वारुष्येककपालावृत्तरस्यामु भयत्र निर्मथ्यः । ६ । सिद्धमा संमार्जनात् । १० । संमुब्ट उत्तरस्मिन्प्रतिप्र-स्थाता गार्हपत्यान्ते पृछति " पत्नि कति ते कान्ता यदि मिथ्या वक्ष्यसि प्रियतमस्ते सँस्थास्यतीति । यं निर्दिशं तैं वरुणो गृह्णात्विति ब्रूयात् । ११ ।। प्रघास्यान्हवामह इति पत्नी । १२ । करम्भपात्राण्यादाया-परेण विहारं दक्षिणातिक्रम्याग्रेण दक्षिणमग्निं पुरस्तात्प्रत्यञ्चाववतिष्ठेते शूर्पं शिरसोरवधाय । १३ ॥ मो ष् ण इन्द्रेति जपति यजमान उत्तरतस्तिष्ठन् । १४ ।। यद्ग्रामे यदरण्य इति जुहुतः शुर्पेण करम्भपात्रा-णि । १५ ।। अकल्कमं कमंकृत इति व्युत्कामत. । १६ । संमृष्टे दक्षिणस्मिन्सिद्धमा प्रवरात् । १७ । अध्वर्युः प्रवृणीते । १८ । सिद्धमा प्रचरणात् । १६ । आज्यभागाभ्यां प्रचर्योपास्ते प्रतिप्रस्थाता । २० । अध्वर्य रैन्द्रा-ग्नषष्ठैः प्रचरति । २१ । मारुत्यै प्रतिप्रस्थाता संप्रेष्यन्प्रचरति । २२ । तस्याः पूर्वेणावदानेन सह मेथीम-वद्यत्यंध्वर्युरुत्तरेण वारुण्या मेषम् । २३ । एककपालेन प्रचर्य मासनामानि जुहोति । २४ । उभयत्र स्विष्ट-कृत्समानीयेडाम् । २५ । मिथुनौ गावौ दक्षिणा । २६ । सिद्धमा वाजिनात् । २७ । उभौ वाजिभ्यां प्रचरतः । २८ । शेषे समानीय भक्षयन्ति । २९ । सिद्धं पत्नीसँयाजेभ्यः । ३० । अध्वर्यः पत्नीः सँयाजयत्य् हेन प-त्नीं वेदयोर्वाचयत्य हेन यजमानो ऽनुमन्त्रयते । ३१ । सिद्धमा समिष्टयजुभ्यः । ३२ । त्रिर्ध्वामाप्यायय" यज्ञ यज्ञं गर्छं प ते यज्ञो " देवा गातुविद इति त्रीणि समिष्टयजुँषि जुहोति ' दक्षिणस्मिन्प्रतिप्रस्थाता। ३३।

52) 1.2.6.14

<sup>4</sup> Cf MS-I.10.2; 3 38, 39; Ap.Sr.

<sup>1)</sup> M2 Ba °न्धातामवय° (N S °वयव°) the oth. 'स्थातामामयव': करम्भ-पात्राणि not M2 Ba; Go: एको-दीनि = शरावाकतीनि.

<sup>3)</sup> Kc मेथीं च; mss. exc. M1 Kc 10 1.3 1.8. मेष्या.

<sup>े</sup>र्गामाश्ले<sup>°</sup>.

<sup>7)</sup> M1 पयस्यो: करी° the oth. exc.

C1 पयस्योध्करी°. 9) mss. exc. M1 C1 सादयंती: mss. 27) 1.7.2.13. exc. M1 मारूत्यै; C1 निर्मध्यं the 30) 1.3.4.32. oth. exc. Go °84.

<sup>11)</sup> mss. exc. C1 बद्धासि.

<sup>4)</sup> mss. exc. M1 C1 Kc Gc 13) mss. exc. M1 C1 Gc °बति-फतो.

<sup>17) 1.3.1.26.</sup> 

<sup>19) 1.3.2.6, 18.</sup> 

<sup>31)</sup> M1 पत्नीबेंद° theoth पत्नीबेद°.

<sup>32) 1.3.5.21.</sup> 

आज्यशेषे समानीय स्रुक्सुवावाज्यस्थालीमादत्ते प्रतिप्रस्थाता । तुषनिष्काषमाग्नीधः । स्रुचमध्वर्युः । ३४।। उरुँ हि राजा वरुणश्चकारेति चात्वालात्प्रयन्तो जपन्ति । ३४ । ॥ शतं ते राजन्तित्यपः परादश्य तिष्ठन्तो ऽवभथे प्रचरन्ति । ३६ । स्थावरास् तृणं प्रास्याप्सु जुहोति । ३७ ।। अग्नेरनीकमिति चतुर्गृहीतस्य स्रौचमा-घारमाघारयति । ३८ । अपर्बाहिषः प्रयाजानुयाजान्यजति । ३६ । आज्यभागाभ्यां प्रचर्यं तषनिष्काषस्याव-दाय वरुणे यजित । शेषेणाग्नीवरुणो स्विष्टकृत्स्थाने । ४० । तदन्ता संतिष्ठते । ४१ ॥ विचत्तो वरुणस्य पाश इत्यपो उन्ताद्विष्यन्ति ॥ प्रत्यस्तो वरुणस्य पाश इति प्रत्यस्यन्ति ॥ नमो वरुणस्य पाशायेति नम-स्कूर्वन्ति । ४२ ।। धाम्नो धाम्न इति तिस्भिः परोगोष्ठं मार्जयन्ते । ४३ । अनपेक्षमाणाः प्रत्यायन्ति । ४४ । अत एव समिधावाहरन्ति । ४४ ॥ एघो उत्येधिषीमहीति समिधमादधाति " समिदसि समेधिषीमहीति द्वितीयाम् । ४६ ॥ अपो अद्यान्वचारिषमित्यूपतिष्ठन्ते ' गार्हपत्ये तृष्णीं पत्नी । ४७ । बर्हिषी अनुप्रह-रतः । ४८ ॥ परिवत्सरीयां स्वस्तिमाशास इत्याह यजमानः । ४६ । सिद्धेष्टिः संतिष्ठते । ५० । सद्यः पौ-र्णमासी सँस्थाप्य

यद्धर्मः पर्यावर्तयत्तदन्तात्पथिव्या अधि । तेनाहमस्य ब्रह्मणा निवतंयामि जीवसे ।। ५१।। "अग्निस्तिग्मेन शोचिषेतिप्रभृति समानम् । ५२ । ।।४।।

साकमेधारचतूर्षु मासेषु । १ । पूर्वा पौर्णमासीमुपोष्याग्नये ऽनीकवते प्रातरष्टाकपालं निर्वपति । २ । सिद्धेष्टिः संतिष्ठते । ३ । न बहिरनुप्रहरति । ४ । गृहमेधीये तृष्गीकमाज्यभागाभ्यां । पलाशशाखया सर्वान्वत्सानपाकरोति । प्र । मरुद्भचः सांतपनेभ्यो मध्यंदिने चरुः । ६ । तदुबर्हिर्यदनीकवतस्य । ७ । सि-द्धेष्टिः संतिष्ठते । ८ । बहिरनुप्रहरति । ६ । गृहमेधीयायेध्मार्बोहः संनह्मात्य्ते प्रस्तरपरिधीन् । १० । हते सायमग्निहोत्रे मरुद्धयो गृहमेधेभ्यः सर्वासां दुग्ध ओदनँ श्रपयति । ११ । अपवित्रे दोहयति । १२ । आज्यं निर्वपति । १३ । इध्मार्बोहरुपसादयति । १४ । स्रुक्सुवँ संमाष्टि । १५ । पत्नीं मन्त्रेणोपस्थापयति । १६ । इध्माबर्हिः प्रोक्ष्याहवनीयं परिस्तीर्येध्मदारुभिः परिदधाति । १७ । शिरोनिष्कार्यं निदधाति

M2 Ba °निष्कास°.

35) N S प्रत्यंती; Kc only °ित बाच- 44) mss. exc. M1 C1 अनवेन्न °. यति.

38) Kc स्त्रीवमाघारयति.

39) mss. exc M1 Kc प्रयाजान्यजति. cf 1.7.6.26.

40) mss. exc. M1 C1 Kc 'निकास'. 5 Cf. MS.I.10.1, 2: Āp.Śr.8.9-

42) M2 Ba C1 विवसी.

34) M1 °स्वानाज्य° Kc °स्वमाज्य°; 43) cf MS.I.2.18:28.5-11; M1 परा-गोध्यं: cf. Man Gr.2.1.11: 2.17.5.

45) Gc: समिधाविति प्रत्येकमंबन्ध:. 46-48) cf. Man.Gr.2 2.25-29.

51) cf.1.7.2.23; 715; 8.8; mss. exc M1 C1 पर्यवर्तिय°.

12.

5) N S गृहमेथीयाय तूर्ग्णी; r. perhaps तृष्णीं कर्मा°: 80.5-22 of. Man.

Gr 2.2.1-13.

11) M2 Ba Kc गृहमेथिभ्य:.

16) not C1; mss. exc. N S पत्नी.

18) mss. शिरो°, also su.29: M2 Ba ° निष्कामं.

। १८ । उपस्तीयं त्रीनोदनानुद्धरित । १६ । उत्पूतानलंकरोति । २० । पश्चादाहवनीयस्योदीचो निद्धात्याज्यं च । २१ । इध्ममुपसमाधायाज्यभागाभ्यां प्रचयं सर्वेषां समवदायाभिषायं "मरुद्भघो गृहमेधेभ्यो ऽतुबूहीत्यनुवाचयित । २२ । आश्राव्य "मरुतो गृहमेधान्यजेति प्रेष्यित । २३ । अनिरुक्तः स्विष्टकृत्
। २४ । दक्षिणस्मिन्समवदायेडामुपहूय भक्षयन्ति । २५ । आज्याभ्यज्य गृहमेधीयस्य सुहिता भवन्ति । २६ ।
अपि प्रतिवेशो उन्य ओदनः । तस्यामात्याः सुहिता भवन्ति । २७ । सवत्सा गावो वसन्त्यृते ऽभिवान्यायाः
। २८ । पुरा प्रातरिनहोत्राद्गार्हपत्ये "पूर्णा दर्वे "देहि म इत्येताभ्यां शिरोनिष्काषस्य पूर्णदर्वमृषभमाह्य रुवति जुहुयात् । २६ । यद्यवभो न रुयाद्बह्माणमामन्त्र्य जुहुयात् । ३० । हुते प्रातरिनहोत्रे मरुद्भचः
क्रीांडभ्यः साक् रिश्मिभः सप्तकपाल । उद्यत्मु रिश्मषु प्रचरित । ३१ । आग्नेयो उष्टाक्रपाल इतिप्रभृतीन्यष्टौ वैश्वकर्मणान्तानामुत्तरवेद्यामितिप्रणयेदाया वरुणप्रघासेषु । ३२ ॥ अग्ने वेहोत्रमिति चतुर्गृहीतस्य
स्रोचमाघारमाघारयित । ३३ । प्राविस्वष्टकृतो मासनामानि जुहोति । ३४ । ऋषभो दक्षिणा । ३५ । ॥५॥

प्राग्दक्षिणाचाराः पितृयज्ञेन चरन्ति । १ । उपमूलं बहिंदान्त्यन्यत्प्रस्तरात् । २ । भूय इध्माबहिः संनह्यापरौ परिस्तीर्योक्षेकं पात्राणि प्रयुनक्त्यन्यत्प्राशित्रहरणात् । ३ । दक्षिणतःपुरस्ताद्दक्षिणाग्नेः प्र-णीताः सादयित । ४ । दक्षिणाग्नौ निष्टपित । ४ । दक्षिणतो ऽग्निष्ठान्तिर्वपित । सोमाय पितृमते षट्कपालं । पितृभयो बहिषद्भचो यवान्धानाभ्यः । पितृभयो ऽग्निष्वात्तेभयो यवान्मन्थाय । ६ । सिद्धमाधिश्रयणात् । ७ । भृज्ज्यमानासु पर्यग्नि करोति । ६ । धानानामितरार्धं मन्थाय पिनष्टि । ६ । सिद्धमाधिश्रयणात् । १० । पिष्ट-लेपं निधायाग्रेण दक्षिणमग्नि त्रिषु प्रक्रमेष्वत्यिति वावकाशे पुरुषमात्रीं चतुरस्रां दिक्कुष्ठां वेदि करोति । ११ । ओत्तरस्मात्परिग्राहात्परिश्रयित । १२ । उत्तरां प्रति श्रोणि द्वारं करोति । १३ । दक्षिणाग्नेरेकोल्सुकमभ्युक्ष्य मध्ये वेदेनिधाय तिस्मन्तुपसमाधाय परिससुद्ध पर्यक्ष्य पष्टलेपं निनीयोत्तरं परियाहं परिगृह्णाति । १४ । सिद्धमाज्यग्रहेभ्यः । १४ । चतुर्गृहीतान्याज्यानि गाहंपरयान्ते गृह्णाति । १६ । सिद्धमास्तरणात् । १७ । उद्ध्य बहिः स्तृणाति । १६ । प्रसन्यसुद्धावं त्रिः परिस्तीर्योद्धवात्प्रस्तरं तृष्णीं गृह्णाति । १६ । अभिवान्यायाः पयमो ऽर्थपात्रे प्रसन्यमिक्षुशलाक्या मन्यमायौति शलाकास्यं । न

<sup>19)</sup> mss. त्रीख्योदनान्यु°.

<sup>29)</sup> C1 दर्ब the oth. exc. M1

<sup>30)</sup> M1 रूयात्.

<sup>83)</sup> NS अन्तेवें हों M2 Ba अन्तेहों.

<sup>6</sup> Cf. MS I 10.3, 17-19; Ap.Sr. 8.13-16.

<sup>&#</sup>x27;2) of. MS.I.10.17:157.10 दाति (दांति); Gc connects मन्य°-°रात

with su.3.

<sup>4)</sup> M1 पश्चाद्, आसादयति.

<sup>6)</sup> Ko Sिंनभृष्टान्नि°.

<sup>7) 1.1.2.5.</sup> 10) 1 1 2 6.

<sup>10) 1.1.2.6.</sup> 

<sup>11)</sup> Ke मन्त्राहार्यश्चनं दक्तिणार्थिन; M1 दिकुण्टां Ke दिक्कष्ठां.

<sup>12)</sup> M2 Ba उत्तर°; M1 C1 °महा°.

<sup>14)</sup> mss. exc. M1 C1 परिसम्बा.

<sup>15) 1.2.5 19.</sup> 

<sup>17) 1.2.6.6</sup> 

<sup>19)</sup> cf.1.1.2.10.

<sup>20)</sup> M2 Ba मनिभान्यावस्सायाः ; C1 पयस्योध्व<sup>°</sup> M1 पयध्वे<sup>°</sup> N S पयस्यद्वे<sup>°</sup> M2 Ba पयस्यार्थे<sup>°</sup> Ko पयस्यूर्धे<sup>°</sup> ; mss. exc. N S शलाकस्थं.

शलाकामुद्धरति । २०। अलंकृत्यैकैकमभ्युदानयत्युदकुम्भमाज्यानि हवी<sup>\*</sup>षि ' तथापराणि यज्ञाङ्कानि । २१ । सिद्धमा समिन्धनात् । २२ । एका सामिधेनी । तस्यास्तुतीये प्रणवे सकृदिध्ममादधाति । २३ । सिद्धमा प्रवरात् । २४ । न प्रवृणीते । २५ । अपर्बाह्यः प्रयाजानुयाजान्यजित । २६ । आज्यभागाभ्यां प्रचर्य विस्नेंस्य यज्ञोपवीतानि प्रावीनाववीतानि कूर्वन्ति । २७ । विपरिकामन्त्यत्विजो यथास्थाने । हो-ताग्रेणातिप्रणीतं परिक्रम्योपविशत्युं तस्तो ब्रह्माग्रेण होतारमंध्वर्युस्परेण । २८ । आग्नीध्रो विपरिह-रित हवी ए । २६ । यथास्थानं जुहु मैंध्य उपभृद्ध्रुवा दक्षिणा । यथास्थानं पूरोडाशो मध्ये धाना मन्यो दक्षिणतः । ३०। पञ्चकृत्वो उवद्यति । षट्कृत्वो जामदग्न्यस्य । ३१। अपरेण स्रग्दण्डानृदद्धङतिक्रम्य " सोमाय पित्मते अनु स्वधेत्यनुवाचयत्यै। स्वधेत्याश्रावयत्यैस्तु स्वधेति प्रत्याश्रावयति । ३२ । प्रत्याश्रते " सोमं पित्मन्तँ स्वधेति प्रेष्यित । ३३ ।। स्वधा नम इत्युक्ते दक्षिणा तिष्ठन्मध्ये जहोति । ३४ । एवं धानाभिः प्रचरत्ये वं मन्थेन । ३४ । अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते समवद्यति द्वित्रियेदि पञ्चावदानस्य । ३६ । असँसक्तां दक्षिणार्धपूर्वार्धे जहोति । ३७ । प्रतिपरिक्रम्य विस्नँस्य प्राचीनाववीतानि यज्ञोपवीतानि कुर्वन्ति । ३८ । प्रतिपरिकामन्त्यृत्त्रिजः । प्रतिपरिहरति हवीँ षि । ३६ । मन्थे हवि:-शेषमवदायेडाम्रपह्नय न भक्षयन्ते । ४० । समिधा प्रतिपद्य द्वावनुयाजौ यजति " देवौ यजेति प्रथमँ " [्यज] यजेत्यत्तमम । ४१ । सर्वाः स्रचः संप्रगृह्णाति । ४२ । दाक्षिणाग्निकौ होमौ हत्वा कपालानि विमञ्चिति । ४३ । उदकाञ्जलिप्रभृति सिद्धँ यथा पिण्डपिनुयज्ञे ऽन्यद्धोमात् । ४४ । उदकूम्भस्योदकार्यान्कूर्वन्ति । ४५ । संनीयेडां स्रक्तिषु पिण्डान्निदधात्युर्ध्व प्रपितामहात्त्रीनन्वाचक्षाणो उमृतो ऽर्वाचः । ४६ । उत्तरस्यां वेदि-श्रोणी लेपं निर्मार्ष्टि । ४७ ।। अत्र पितरो मादयध्वमिति परिश्रितान्निष्कामन्ति ।४८ ।। ससंदर्श त्वा वय-मित्याहवनीयम्पतिष्ठन्ते । मन्त्रान्ते प्रणवेन ताम्यन्ते ।। यदन्तरिक्षमिति गार्हपत्यम । ४६ ॥ अमीमदन्त पितर इति परिश्रितं प्रविशन्ति । ५० । ऊर्णास्तुकप्रभृति सिद्धं यथा पिण्डपित्यज्ञे । ५१ ॥ परेतन पितरः सोम्यास इत्यदकुम्भेनाग्नि प्रसव्यं त्रिः परिषिञ्चन्पर्येति । ५२ । निधाय निधाय त्रिरपरिषिञ्चन्त्र-तिपर्येति । ५३ । पिण्डानग्नौ प्रहृत्य वेदि पर्योषित । ५४ ।। अक्षन्नमीमदन्तेतिप्रभृति समानम् 1 44 1 11411

21) for एकैकम् (M1 C1) M2 Ba S अनुपूर्व हवी पि N अनुपूर्व हवी ध्ये-कैंकम.

22) 1.3.1.1.

24) 1.3.1.26

27) cf. sū.38; 1.1.2.2; 2.5.1.35, 42) mss. exc. M1 C1 मंपिए . 36. 2.3. 4.

30) mss. exc. M1 C1 धानामिधानो.

82) M1 सुर्वहादिविकातिकस्य; mss.

exc M1 S आरे.

37) M1 संमक्तां, cf 1 1.2.18, °क्तम् 1.3.2.26.

40) M1 °शेपसमवदा°; न not M1.

41) [ ] only M1.

46) mss. exc. C1 महांस्त्रीन°: mss. वीचोत्तरस्यां.

48) M1 परिभ°.

50) M1 परिश्वतं mss. exc. M1 C1 परिश्रिते परिश्रितं.

51) mss. exc. M1 ऊर्णात्रक resp.

53) C1 निधायंनिधायं M1 only निधा-यं the oth. निधाय. N C1 त्रिपरिवि°.

54) C1 पर्योगति mss. exc. M1 C1 °षंति.

उत्तरतो गार्हपत्यस्यैककपालाञ्श्रपयित यावन्ति करम्भपात्राणि । १ । तृष्णीमभिषायोंदीच उद्वा-सयति । २ । दक्षिणाग्नेरेकोल्मुकं धृपायत्पराचीने हरन्त्यनपेक्षमाणाः 'प्रागुदीच्यां दिशि मृतेनैकक-पालान् । ३ ।। आखं ते रुद्र पश् करोमीत्याख् किरा एकमुपवपति । ४ । उल्मुकं चत्रव्यथे निधाय तस्मिन्तुप-समाधाय परिसमुह्य पर्यक्ष्य परिस्तीर्य मध्यमपणें सर्वेषां समवदायाभिषार्यं व ते गृद्ध भाग इति जुहोति । प्र । पृथगादायांवाम्ब रुद्रमदिमहीति तिसुभिस्त्रिः परियन्ति पतिकामा च । ६ ।। उर्वारकमिव बन्ध-नान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतादिति जपन्ति ।। मृत्योर्मुक्षीय मा पत्युरिति पतिकामा । ७ । तानु**ध्वनिदस्योदस्य** " भगो ऽसि भगस्य लप्सीयेति प्रतिलभन्ते । 🖒 । तान्यजमानाय समावपन्ति पतिकामार्यं 🔻 । १ । तान्सृते कृत्वा " रुद्रैष ते भाग इति वृक्ष आसचित । १० ।। धाम्नो धाम्न इति तद्भ्याख्यातम् । ११ । आदित्यं घृते चरुं निर्वपेत् । १२ । पूनरेत्य गुहेब्विँदावत्सरीयाँ स्वस्तिमाशास इत्याह यजमानः । १३ । सिद्धेब्टिः संति-ष्ठते । १४ । सद्यः पौर्णमासी सँस्थाप्य

यो अस्याः पृथिव्या अधि त्वचि निवर्तयत्योषधीः । तेनाहमस्य ब्रह्मणा निवर्तयामि जीवसे ।। १४ ।। अग्निस्तिग्मेन शोचिवेतिप्रभृति समानम् । १६।

शुनासीर्य चतुर्प् मासेष् सद्यदचतुरहे मासि वा । १ । वैश्वदेवेन व्याख्यातम् । २ । आग्नेयो ऽष्टाक-पाल इतिप्रभृतीन्यष्टौ सौर्य एककपाल इत्यन्तानि । ३ । प्राक्स्विष्टकृतो मासनामानि जुहोति । ४ । सीरं द्वादशयोगं दक्षिणो प्टारो वानडवान । ५ ॥ अनुवत्सरीयोद्वत्सरीये स्वस्तिमाशास इत्याह यजमानः । ६ । सिद्धेष्टिः संतिष्ठते । ७ । सद्यः पौर्णमासी सँस्थाप्य

> येन मासा अर्धमासा ऋतवः परिवत्सराः। येनैते प्रजापतेरीजानस्य निवर्तयन । तेनाहमस्य ब्रह्मणा निवर्तयामि जीवसे ॥ ८ ॥

अग्निस्तिग्मेन शोचिषेतिप्रभति समानमन्यद्वतेभ्यः । १। निलिलं केशश्मश्रु यजमानो वापयते । १०। पर्व-ण्यनन्तरा सोमेन यजेत पश्ना वा। ११।

5) cf. MS-II.6.2; KS 15.2:210. 13.

<sup>°</sup>मदीमहोति: mas. पर्येत पतिकामां.

<sup>7</sup> Cf. MS.I.10.4, 20; Ap.Sr.8.17- 6) M2 Ba S वृथनाहाया°; N S C1 8 Cf. MS.I.10.1; Ap.Sr.6.20-22. 3) mss. exo. M1 C1 इत्येतानि.

<sup>3)</sup> M1 भूपायत्यपरा°; mss. exc. M1 C1 °नवेदयमाणाः : Kn. ended su.3 before মান্ত্ৰ°.

<sup>7)</sup> M1 C1 जपंत्यतीमुं°. 10) C1 जासजित the oth. exc. M1 श्रासिचति.

<sup>4)</sup> M1 °ख़किर.

<sup>11) 1.7.4.43.</sup> 

<sup>8)</sup> mas मासार्ध<sup>°</sup>. 10) mss. exc. M1 C1 केशरमञ्ज.

<sup>5)</sup> mss. exc. M1 C1 परिसम्बा.

<sup>13)</sup> mas. exc. M1 C1 °त्याह च.

अथ पञ्चसाँवत्सरिकाणि । १२ । तन्त्रं वैश्वानरपार्जन्याः । १३ । प्रसिद्धः प्रथमः सँवत्सरः । तस्यान्ते या पूर्वा पौर्णमासी ताँ शुनासीर्यायोपवसित ' योत्तरा ताँ वैश्वदेवाय । १४ । प्रसिद्धो द्वितीयः सँवत्सरः । १५। तथा तृतीयो । मासमुत्सुज्य वैश्वदेवेन यजेत । १६।प्रसिद्धश्चतुर्थः सैवत्सरः । १७। तथा पञ्चमः। तस्य साकमेधेभ्यो ऽधि शुनासीर्य पञ्चसु मासेषु मासेषु । १८ । ।।८॥

#### ।। इति मानवसुत्रे प्राक्सोमे सप्तमो ऽध्यायः ।।

ऐन्द्राग्नेन पशुना यक्ष्यमाणो " वाग्घोता दीक्षा पत्न्यापो उध्वर्युर्वातो अभगरः प्राणो हविर्मनो ब्रह्मा तपसि जुहोमि स्वाहेति षड्ढोतारं मनसानद्रत्य जहोति । १ । आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वप-ति । पूर्णाहृति वा । २ ।। उरु विष्णो विक्रमस्वेत्याहवनीये हत्वा यपमछैति पालाशं खादिरँ रौहि-तके वा । बैल्वं ब्रह्मवर्चसकामस्य । ३ । अयुप्यानितक्रम्या त्यन्यानगां नान्यानुपागामिति युपं जोषयते बहुशालं बहुपर्णमश्ब्काग्रमसूषिरमनिधशाल्यमजम्ध्वंशल्कसुपरिष्टाद्पावनतं प्राग्दञ्चं प्रहाणं प्राञ्चं प्रत्यञ्चं वा । ४ ।। विष्णवे त्वेत्याज्येन पर्यनक्त्यत्कसमरे शत्कसमरे वा । ५ ।। ओषधे त्रायस्वैनमिति दक्षिणस्मिन्युपान्ते दर्भमन्तर्दधाति । ६ ॥ स्वधिते मैनॅ हिँसीरिति परशुना प्रहरति । ७ । प्रथमोत्पितितै शल्कमवयछति । = । तक्षाछिनत्त्यंनक्षसङ्गं स्थाणुमुच्छिषति । १ ।। यं त्वामयमिति प्राञ्चं प्रहापयीते । १० ।। दिवमग्रेण मा हिँ सीरिति पतन्तमनुमन्त्रयते । ११ ।। वनस्पते शतवल्शो विरोहेत्यावश्चने जहो-ति । १२ ।। सहस्रवल्शा वि वर्षे रुहेमेत्यात्मानं प्रत्यभिमुशति । १३ । अष्टाश्रिं गोपूछं करोत्यस्थुलमन-णुमतष्टमूलम् । १४ । पञ्चारत्निप्रभृत्याम्नातं प्रमाणम् । १५ । यूपस्य स्वरं कुर्याच्चंषालं च पृथुमात्रमद्राधि सँसदतमध्यम् । १६ । अश्रिभिरश्रीः संपाद्याङगुलिमात्रमुर्ध्व चषालाद्यपस्य स्वरुं कूर्यात् । १७ । व्रतोपेतस्ये-ध्मार्बीहः संनह्यत्योद्दववालः प्रस्तरो विघृती च कार्ष्मर्यमयाः परिधयो । विँशतिदार्विध्मम् । १८ । वेदि करोति यथोत्तरौँ वारुणप्रघासिकीम् । १६ । निःसारणान्तां कृत्वा वसन्ति । २० । क्वोभते पाणी प्रक्षाल्य विहारं परिस्तीयं पाशुकानि पात्राणि प्रयुनत्रधिं प्रथमोत्पतितं प्लक्षशालां वपाश्रप-

cf.2.3.1.13.

<sup>12)</sup> mss. exc. M1 Ge °बत्सारि°.

<sup>14)</sup> mss. exc.M1 Gc Kc प्रा: C1 °पविशतिः

<sup>16)</sup> cf. MS.I.10.8:148.13-20.

<sup>18)</sup> N शुनामीर्थे .- Go ends here.

<sup>1</sup> Cf. MS.I.2.14; III.9.2-4; Ap. Sr.7.1.3, 7-9, Y. Schwab Das altindische Tieropfer, 1886 p·1-65.

<sup>2)</sup> M1 ₹.

<sup>3)</sup> Ba रीडिन M2 रोडिन.

<sup>4)</sup> for महार्ख cf.2.3.6.1, Sankh.Sr. 5.16.4.

<sup>5)</sup> P3 अक्व° for अल्ब: P3 शल्कममरे: सशल्क, खक्संथी.

<sup>7)</sup> M2 Ba sta.

<sup>8)</sup> mss. exc. M1 C1 राकलम°.

<sup>9)</sup> M1 °मुखंपति C1 °मुन्शंखयति the oth. °मुनञ्चंखतिः

<sup>12-13)</sup> mss. exc. C1 °बलिशो resp.

<sup>14)</sup> mss. exc. M1 मध्यासि; cf. 21) M1 C1 °अपिंग.

बत्सञ् 1.1.3.1; M1 °स्थ्यमत्यसुम°. 16) N S स 中 ; mss. exc. M1 P3 °ष्टाम्नि; mss. exc. Cl संलक्त°,

<sup>17)</sup> mss. exc. M1 मिलिभिरली: ; mss. exc. M1 C1 संपद्मा ; स्वरु only M1.

<sup>18)</sup> mss. exc. M1 Kc आस्ववार:.

<sup>20)</sup> mss. exc. M1 C1 Kc °सार-खांतं.

ष्यौ रशने शुल मैत्रावरुणदण्डमवदानश्रपरगी स्वरं स्वधिति च । २१ । उत्तरवेदे प्रोक्षणप्रभृति सि-द्धमा पूर्णाहते । २२। पुषदाज्यवन्ति पात्राणि प्रयुनन्ति । २३। सँमाद्योलपराजि स्तुणाति । २४। यजह-त्पनाभि पात्राणि प्रोक्ष्य दध्याज्य निरुप्य पर्योग्न करोति । २५ । उत्तर परिग्राह परिगृह्णाति । २६ । सिद्धमाज्यग्रहेभ्य । २७ । चतुर्गृहीनान्याज्यानि पृषदाज्यवन्ति गृह्णानि । २६ । सिद्धमाज्यानौ सादनात् 11811 1351

उत्तरतो गार्हपत्यस्य " देवस्य त्वा सविन् प्रमव इत्यिश्रमादत्ते । १ ॥ अभ्रिरिस नारिरसीत्यभि-मन्त्रयते । २ ।। इदमहँ रक्षमो ग्रीवा अपिकृन्नामीत्यग्रेणाहवनीयँ यूपावट परिलिखती दमहँ यो मे स-मान इति द्विनीयँ " यो असमान इति तृतीयँ 'समानमन्यत्त व्यो चतुर्थम् । ३ । तस्यार्धमन्तवेद्यर्धं बहिर्वेद्युपरसमित खर्नात । ४ । यूप प्रक्षाल्य तीर्थेनान्वबहृत्याग्रेण युपावटें सँस्तीणें प्राञ्च निद्धाति । मुले प्रथमोत्पतित ' मध्ये स्वरुँ रज्ञनामग्रे चषालम् । ५ । अप्तु यवानोप्य यप प्रोक्षात ॥ पृथिव्ये त्वेति मुलमैन्तरिक्षाय त्वेति मध्य । दिवे त्वेत्यग्रम् । ६ ॥ शुन्धन्ता लोका पितुषदना इति युपावटमवसिञ्चति । ७ ।। यवो उसीनि यवानावपनि । ८ ।। पितुषदन त्वा लोकमवस्तुणामीति दर्भेरवस्तुणाति । ६ ॥ स्वा-वेशो उसीति प्रथमोत्पतितँ शल्कमवदधाति । १०।। घृतेन द्यावापृथिवी आपुणेत्यभिजुहोति । ११।। आ-ज्यस्थाली सृव चादाय " युपायाज्यमानायानुबृहीत्यनुवाचयति । १२ ॥ देवस्त्वा सविता मध्वानिक्त्वित यजमान स्वक्तमनवत्यग्रादध्या मुलादिन्द्रस्य चषालमसीति चषालम् । १३ ॥ सुपिप्पला ओषधीस्क्र-धीति प्रतिमुञ्चति । १४ । अक्त नावसुजेदा परिव्ययणात् । १५ ।। यूपायोच्छियमाणायानु इहीत्यनुवाच-यित । १६ ।। दिवमग्रणोत्तभानेत्युच्छ्यति । १७ ।। ता ते धामानीत्यवदधाति । १८ ।। विष्णो कर्माणि प-श्यतेति पश्चाद्रपस्थं ममं स्थापयत्यंग्निमभिमुखामग्निष्ठाम् । १९ ।। ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि पर्युहामीति पॉसुभि पर्यहित । २० ।। ब्रह्म द्रंह क्षत्र द्रंहित यजमानो मैत्रावरुणदण्डेन प्रदक्षिण समुशति । २१ । अपो उनुपरिषिञ्चित । २२। दर्भानां रशने ' द्विगुणा द्विग्यायामा त्रिगुणा त्रिग्यायामा । २३।। तद्विष्णोः परमं पदमिति त्रिवता स्वरुणा च यपमध्वं त्रि समुन्माष्टि । २४ ॥ यपाय परिवीयमाणायानुबृहीत्यनु-वाचयति । २५ ॥ परिवीरसीति नाभिदघ्ने त्रिवृता त्रि परिव्ययत्युत्तरमुत्तर प्रदक्षिणम् । २६ । प्रादेश-

22) 1 7 3 29 45.

23) M1 °ज्यवद्भि .

25) mss. exc. M1 C1 निरूप्य.

27) 1.2.5.19.

29) 1.26 14.

2 Cf MS I 2 10. 11. 14 III 88,

9, 9.3, 4, Ap Sr.7 9 12,

Schwab p.65 74

5) mss exc. C1 स्वरुरशनाम

7) C1 °िमचयति.

10) mss. exc M1 शक्लम°.

15) P3 अनता M2 अनत्वा the oth.

श्रक्ता.

16) mss. exc. M1 C1 P3 "क्रीय".

17) only M1 C1 P3.

19) M1 C1 °भिमुखान° the oth. exc P3 Mastr.Kar. 'भिमुखम'.

23) msa exc. M1 resp. P3 दिन्या-

मा. त्रिव्यामा. 24) ₹ not M1. मात्रे समस्याणीयांसँ स्थवीयस्युपकर्षति । २७ । ऊर्ध्वामुदुह्य रशनां " दिवः सानुपेषेत्युत्तरतो ऽग्निष्ठाया उत्तमे गुणे स्वरुपुपकर्षति । २८ ।। स्नातमानयेति प्रेष्यति । २९ । अजमप्रतिषिद्धं रोहितं द्विरूपं [वा] कालालं पीवानं समाङ्गं पन्नदं तीर्थेन प्रपाद्य पुरस्तात्प्रत्यद्धमुखमवस्थापयति । ३० । ।।२।।

> प्रजापतेर्जायमानाः प्रजा जाताश्च या इमाः । ता अस्मै प्रतिवेदय चिकित्वाननुमन्यताम ।। a) इमं पशं पश्पते ते उद्य बध्नाम्यग्ने सुकृतस्य मध्ये । अनुमन्यस्व सूयजा यजे हि जुब्टं देवेभ्य इदमस्तु हव्यम् ॥ b)

इत्यौपाकरणौ जुहोति । १ ।। इषे त्वेति दर्भावादत्ते ।। उपावीरसीति हरिणीं प्लक्षशाखां पलाशवतीम । २ ।। उपो देवान्दैवीविश इति दर्भाभ्याँ शाख्या चोपस्पृश्योपाकृत्य पञ्च जुहोति '

> प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्तु पूर्वे प्राणमङ्गभ्यो ऽधि निश्चरन्तम् । हतो याहि पथिभिर्देवयानैरोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरै: ।। १३) ये बध्यमानम् ।। b) य आरण्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहर्धकरूपाः । वायुष्टं अग्रे प्रमुमोक्तू देवः प्रजापितः प्रजया सँग्राणः ॥ c) येषामीशे पशुपतिः पशुनां चतुष्पाद उत ये द्विपादः । निष्कीतास्ते यज्ञियं भागे यन्तु रायस्पोषा यजमाने सचन्ताम् ॥ व) प्रमुञ्चमाना भ्वनस्य रेतो गात् धत्त यजमानाय देवाः । उपाकृतं शशमानं सधस्थाज्जीवं देवानामध्येत् पाथः ॥ e)

इति हत्वा निर्मन्थेन प्रचरित । स व्याख्यातः । ३ ।। देवस्य त्वा सिवतः प्रसव इति रशनामादत्ते । ४ । दक्षिणं बाहुं परिहृत्योर्ध्वमुन्मुज्यंर्तस्य त्वा देवहविः पाशेनेति यथादेवतमक्ष्णया शिरस्युपदधाति । ५ ।। घर्षा मानुष इत्युत्तरतो युपे रशनयावाङिनयुनिक्त । ६ ।। अद्भुचस्त्वौषधीभ्य इति प्रोक्षति । ७ ।। अनु त्वा माता मन्यतामित्यनुमानयति । ८ ।। अपां पेरुरसीत्यप उपपाययति । ६ ।। स्वात्तं सद्धविरित्युरः

6.3.21.

<sup>28)</sup> Ba N S "HTW; mss. exc. M1 P3 मानु°; mss. exc. M1 P3 1) a) M1 C1 विकित्तमनु° the oth. °ध्टायोत्त्रमे.

<sup>30) [ ]</sup> not M1 C1; mss. exc. M1 C1 यन्नदंतं, cf. Katy Sr.

**<sup>3</sup>** Cf. MS.I.2.15; III.9.6, 7; Āp.

Sr.7.12-17; Schwab p.74-108.

मुयुजा (M2 °व्°); mss. exc. C1

<sup>2)</sup> mss. exc. M1 C1 उपाविर°.

<sup>3)</sup> c) C1 बायुष्ट्वंत्रये N S °ब्टवांपे

Ва ° ब्रुवारने М2 ° ब्रुवारिन; ө) С1 सदस्था°.

<sup>°</sup>ल्बमनु°; b) mss. exc. M1 C1 6) mss. exc. M1 मानुषा, r. °ष or ° पं i.e. ° पान् ; C1 M2 Ba P3 रशनायावा°.

<sup>9)</sup> mss. exc. M1 उपपायति. 10) mss. exc. M1 C1 P3 °ख्यारतः.

**X**2

प्रोक्षन्सर्वतः प्रोक्षति । १० । पूर्णसूर्वे सादयित्वा सिद्धमाघारात् ।११ । श्रौचमाघारमाघार्यं जुह्वा पशुमन-क्ति '' सं ते वायुरिति प्राणदेशे '' सँ यजत्ररङ्कानीति ककूब्देशे '' सँ यज्ञपतिराशिषेति असदि । १२ । सिद्धमा प्रवरात् । १३ । प्रवृते मैत्रावरुणायौदुम्बरमास्यदघ्नं दण्डं " मित्रावरुणयोस्त्वा बाहुभ्यां प्रय-छामीति प्रयछित । १४ । सिद्धमा प्रयाजेभ्यः । १५ । आश्रावमे कादश प्रयाजान्यजित । १६ ॥ सिमद्भिषः प्रेष्येति प्रथम '' प्रेष्य प्रेष्येत्युत्तरान् । १७ । चतुर्येचतुर्ये समानीयैकादशाय शिष्ट्वात्याकम्य संगुद्धा स्वर्षे स्वधिति जुह्वामक्त्वा " घृतेनाक्तौ पश्\*स्त्रायेथामित्यन्तराशुङ्गे स्वरुणा पश्मनक्त्यस्पृशन्स्वधितिना । १८ । अक्तया शृतस्यावद्यत्यनक्तया विशसति । १६ । उत्तरतक्ष्वात्वालस्य शामित्राय लक्षणं करोति । २० । उद्धत्यावोक्ष्य " पर्यग्नये क्रियमाणायानुबृहीत्यनुवाचयित । २१ । आहवनीयादुः मुकेन पश्मा-हवनीयँ युपमाज्यानि चात्वालँ शामित्रलक्षणे निधायनिधाय त्रिः पूर्यान करोति । २२। उल्मुकमाग्नीध्राय प्रदाय " ये बध्यमानं " य आरण्याः " प्रमुञ्चमाना इति तिस्र आहुतीर्जुहोति । २३ । यूपारप्रमुख्य पशुम-न्वारभ्याश्रावयनि । २४ । प्रत्याश्रुत " उपप्रेष्य होतर्हव्या देवेभ्य इति प्रेष्यनि । २५ । कार्ष्मर्यस्य वपाश्रपण्यावेकशृङ्गा दिशृङ्गा च । नाभ्यां यजमानो " रेविन प्रेधेनि पश्मन्वारभते । २६ ॥ उरो अन्तरि-क्षेत्युदञ्चं प्रक्रमयति । २७ । उल्मुकमाग्नीध्रो ऽग्रतो हृत्वा शामित्रलक्ष्यो निद्धाति । २६ । दक्षिसातःप-श्चाच्छामित्रस्य " समस्य तन्वा भवेत्यौपाकरगां दर्भ न्यस्यति । २६ । तस्मिञ्जामिता प्रत्यिक्शरसम्बद-क्पादमन्तरेवोष्मार्गं सँज्ञपयति । ३० ।

> नाना प्राग्गो यजमानस्य पशुना यज्ञो देवेभिः सह देवयानः । सम्यगायूर्यज्ञं यज्ञपतौ धाः ॥

इत्युश्त्वावर्तते । ३१ ॥ स्वर्विदसीति संज्ञप्यमाने यजमानो जपति । ३२ ॥ इह प्रजा विश्वरूपा रमन्तामि-त्यवेक्षमाएगाः पृषदाज्यमाशासते यावत्पशुसंज्ञपनात् । ३३ ।

> यत्पशुर्मायुमकृतोरो वा पद्भिराहते । अग्निर्नस्तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वेहसः ॥

इति संज्ञप्तहोमं जुहोति । ३४ ॥ शमितार उपेतनेति जपति । ३४ ॥ अदितिः पाशानित्युन्युञ्चित रशनां पक्षोः । ३६।। यो नो द्वेष्टयधरः स पद्यतामित्यभिवरतः स्तम्बं दारु वापिदध्यात् 'ष्णीमनभिवरतः । ३७। एकशुङ्कया चात्वाले रशनां प्रविध्यति । ३८ ।

11) mss. exc. M1 C1 P3 सादयति:

जुह्यामंबत्वा.

33) cf. MS.IV.2.10:32.14.

1.3.1.15.

21) M2 Ba उद्ध्या°. 22) M1 C1 निधायंनिशायं. 34) mss. कृतउरी, राहुत:. 37) M2 Ba संप्यता°; mss. exc. M1

12) mss. exc. M1 C1 P3 ककु रेरी.

27) M1 उरोरंतरिकस्याध्यकः

स्तंब. r. स्तम्भं ? mss. दार्वा°.

13) 1.3 1.26. 15) 1.3.2.2.

29) mas. exc. M1 C1 °परचाडा-

18) M2 Ba বর্থ once; Ba N S

मित्रीयस्य.

नमस्त आतानेति पत्नीमादित्यमुपस्थापयित । १ ।। अनर्वा प्रेहीत्यभ्युदानयित । २ ।। देवीराप इति चात्वाले पत्न्यपो ऽभिमन्त्रयते । ३ ।। वाचमस्य मा हिँसीः प्राग्गमस्य मा हिँसीरिति यथालिङ्गम-ङ्गानि प्रक्षालयित 'पत्न्यासिञ्चित ॥ यत्ते क्रूरिमिति कण्ठम् । ४ ।। गात्राण्यस्य मा हिँसीरिति यथालिङ्गमङ्गानि संमृशंति । ४ ।। शमद्भुच इत्यपाँ स्तोकान्भूमिगताननुमन्त्रयते । ६ ॥ ओप्षे त्रायस्वैनिमत्यौपाकरणं दर्भमग्रेग् नाभेः पार्श्वतो निद्धाति । ७ ॥ स्वधिते मैनै हिँसीरिति स्वधि तिना तिर्यगाछिनित्त । ६ । त्वचं चाग्रमुपिनयम्य मूलमाशसने उक्त्वा "पृथिवयै त्वा रक्षसां भागो उसीति देक्षिणापरमवान्तरदेशं न्यस्यित । ६ ॥ इदमहँ रक्षो ऽवबाघ इदमहँ रक्षो ऽधमं तमो नयामीति पाष्प्र्यान्यधितिष्ठते । १० ॥ इषे त्वेति वपामुत्विद्यति । ११ ॥ ऊर्जे त्वेत्येकशृङ्गया तिष्ठ उपतृग्गत्ति । १२ ॥ देवेभ्यः शुम्भस्वेति स्वधितिना वपां प्रत्यूहित । १४ ॥ घृतेन द्यान्वापृथिवी प्रोग्गुंबातामिति द्विशृङ्गां प्रछादयित । ११ ॥ अमुष्मै त्वेति यथादेवतं वपामुत्कृन्ति । १६ ॥ मुष्टिना शमिता वपोद्धर्गं संगृह्यासीता वपाया होमात् । १७ ॥ नमः सूर्यस्य संदृश इत्यादित्यमुपितष्ठते । १९ ॥ उक्तितिरक्षे वीहीति समया पशु वपा हरित । ११ ॥ प्रत्युष्ट रक्ष इति शमित्रे निष्टपति । २० । उल्मुकमाग्नीधो उग्रतो हृत्वाहवनीये प्रत्यवमृजित । २१ । अन्तराग्नि पू पं च हरित । २२ । दक्षिग्गतः प्रतिप्रस्थातासीनो वपा श्रप्यति । २३ ॥ वायोः स्तोकानामिति दर्भाग्रमुपास्यित । २४ ।

त्वामु ते दिधरे देवयन्तो हव्यवाहँ शृतंकर्तारमुत यज्ञियं च । अग्निः सुदक्षः सूतनुर्हे भृत्वा देवेभ्यो हव्या वह जातवेदः ।।

इति वपामिभजुहोति । २५ ॥ स्तोकेभ्यो उनुद्रूहीत्यनुवाचयित । २६ । दयेनी शृताँ " सुपिप्पला स्रोष-धीरकृधीति दक्षिणतो बर्हिषि सादयित । २७ ॥ प्रयुत्ता द्वेषाँसीति वपाश्रपण्यौ प्रवृहित । २८ ॥ स्वा-हाकृतिभ्यः प्रेष्येत्युत्तमेन प्रयाजेन प्रचर्यात्याक्रम्याभिषारयित ध्रुवां पृषदाज्ये वपां ' नोपभृतम् । २६ ॥ कृताकृतावाज्यभागौ । ३० । आग्नेयेन प्रचर्यापरेण स्रुदण्डान्दिक्षणातिक्रम्य सौम्येन प्रचरित । ३१ ॥ अत एव तिष्ठन्नुपस्तीर्यावद्यति हिरण्यशकले वर्षा हिरण्यशकले ' ततो अभिषारयित । ३२ ॥ इन्द्राग्निभ्यां छागस्य वपाया मेदसो अनुद्रूहीत्यनुवाचयित । ३३ । आश्राव्ये नद्राग्निभ्या छागस्य वपाया मेदसः प्रेष्येति प्रचरित । ३४ ॥ स्वाहा देवेभ्य इति पुरस्ताद्वपाया जुटुयाद्विश्वभयो देवेभ्यः स्वाहेत्युपरिष्टात् । ३५ ॥

<sup>4</sup> Cf. MS.I 2.16; III.10.1; Āp.Śr. 7.18-21; Schwab p.108-123.

<sup>9)</sup> mss. exc. M1 Pa P3 °शासने N S °शामनेवस्वा; M2 Ba °परमवां-देशं.

<sup>10)</sup> mss. exc. M1 C1 P3 पाष्ट्रायां-

<sup>11)</sup> P3 °मुतस्विदति C1 °मुस्खिनति

the oth. exc. M1 °मुदस्त्रिदति.

<sup>12)</sup> M1 C1 °तृवात्ति M2 Ba °श्वाति N S °स्तृवाति

<sup>13)</sup> mss. exc. M1 C1 Pa Maitr. Kār. ° बोच्चति.

<sup>14)</sup> M2 Ba शु अस्वेति.

<sup>16)</sup> mss. exo. M1 C1 P3 यथादेवतं.

<sup>20)</sup> M1 C1 शामिच्ये Pa °त्रिये the

oth. exc. P3 °त्रीये.

<sup>25)</sup> M1 यशीयं; M1 C1 सुतनुर्भृत्वा.

<sup>27)</sup> M1 श्रितां.

<sup>28)</sup> mss. exc. M1 C1 Pa P3 प्रवर्गति.

<sup>29)</sup> mss. exc. M1 C1 °कृतीन्यः.

जातवेदो वपया गछ देवॉस्त्वें हि होता प्रथमो बभव। घतस्याग्ने तन्वा सभव सत्या सन्त् यजमानस्य कामाः । स्वाहा ॥

इति प्रतिनिगद्य वषट्कृते वपा जुहोति । ३६ । अत्याकम्य यथादेवतमाशसने पश्मिभघारयति । ३७ ॥ स्वाहोध्वनभसमिति वपाश्रपण्यौ प्रहरित प्राचीमेकश द्वा प्रतीची द्विश द्वाम । ३८ । सपातेनाभिष्होति 1381

> इदमाप प्रवहत यत्किचित्द्रित मयि। यद्वाहमभिद्दोह यद्वा शेप उनान्तम् ॥

इति चात्वाले मार्जियत्वा " ब्राह्मशास्तर्पयेति प्रेष्यति । ४० । [उत्तरत शामित्रस्य] ऊवध्य गर्ते प्रविध्य-ति । ४१। गुदमपर्यावर्तयन्तवदानानि श्रपयति । सव्यदक्षिग्गानि प्रज्ञातानि । शुले हृदयम् । ४२।

सुचँ शूर्प चादायाध्वर्य् प्रत्युपक्रामित । १ । ब्रीहीएगा पशुपुरोडाशमनुनिर्वपित समानदेवतं पशुनै-कादशकपाल द्वादशक्पाल वा । २ । न पात्राणि प्रोक्षति । नाज्य निर्वपति । ३ । पश्चादत्तरवेदेव्य् ह्यौष-धी पिष्टलेप निनर्यात । ४ । अलकुन्य जुहुपभृतोरवदाये न्दाग्निभ्या पुरोडाशस्यानुद्र्*हीत्यनुवाचयति* । ५ । आश्राव्ये "द्राग्निभ्या पूरोडाशस्य प्रेप्येति प्रचरति । ६ । औपभृत जुह्वामानीया "ग्नये पूरोडाशस्यानुब्-ह्यंग्नये पुरोडाशस्य प्रेष्येति प्रचरति । ७ । आग्नीध्रभागमपायात्येडाये पुरोडाश प्रत्यभिषारयति । ८ । दाक्षिणाग्निकौ होमौ हत्वा कपालानि विमुञ्चनि । ६। शुतेष्ववदानेषु प्रतिप्रस्थाता पृषदाज्यस्य स्रुवेणोप-हत्य वेदोपयाम. " शतँ हवि शमिता इति पृछ्ति ॥ श्तमिति प्रत्याह । समयार्घे द्वितीय ' प्राप्य तृतीयम् । १० ॥ स्वाहोत्मणो उन्यथिष इत्यप्माणमनुमन्त्रयते । ११ । हृदयमवदानेषु कृत्वा शुल निदधात्यस्पृश-न्प्रतिषिद्धानि । १२ । उत्तरत परिक्रम्य " जुप्ट देवेभ्य इति यथादेवत पशुमिधारयति । १३ । विवाजि-नानि कृत्वान्तराग्नि यप च हरति । १४। दक्षिणत प्रतिप्रस्थाना पञ्चहोत्रा [उतरतो] बहिष्युपसादय-ति । १५ । उपस्तृणाति जुह्वामुपभृतीडापात्र्यां वसाहोमहवन्याम् । १६ । जुह्वां हिरण्यशकलमव-धाय " मनोतायै हविषो ज्वदीयमानस्यान् गृहीत्यनुवाचयति । १७ । उत्सादतो जङ्गानां प्लक्षशालाया अधि स्वधितिना द्विद्विरवद्यति हृदयाज्जिह्नाया क्रोडात्सव्यात्कपिललाटात्पाश्वंयोयंक्नो वक्कयोर्द-

36) M1 वषट्वपा the oth exc. C1 only वषट्कते.

37) mss. exc. M1 Pa P3 °शामने.

40) mss. exc M1 C1 यत्किचदु°.

41) [ ] not M1 C1 Pa.

42) mes. exc. M1 C1 Pa 'पर्या-वतन्त<sup>°</sup>.

Sr.7 22-26, Schwab p.123-

4) Ba N S ° व्यक्ती°.

8) mss. exc. M1 पायातयतीडाये, C1 P3 मृघा° the oth. मृद्या° (thus Kn), cf 1.3 2 13 (Kn probably स्रचा°).

5 Cf. MS-I.2.17; III 10 2 4; Ap. 11) mss. exc. M1 P3 स्वाहोध्माची,

mss. exc. M1 C1 P3 इत्यी मा . 14) cf. Baudh Sr. 4.8 122.11.

15) [] not M1, Pa उत्तरवर्धिय.

18) M1 उत्मादतो the oth. exc. C1 P3 उत्मादितो (P3 = क्रन्तनस्थानात ); M1 Pa 'खवात्रिष O1 'खवाषि the oth °लवाऽधि, mss. exc. M1 C1 P3 °र्यक्णोव क्क-°.

क्षिणस्याः श्रोणेः पूर्वार्धाद्गुदं त्रेषा विभज्य तस्याणीयसः । १८ । उपभृति त्र्यङ्गाणां स्विष्टकृते समवद्यति दिक्षणस्य किपललाटस्य पूर्वार्षाद्गुदस्य मध्यात्सव्यायाः श्रोणेः पश्चार्धात् । १६ । अनस्यीनां दैवताना-मिडामवदाय यूषेणोपसिञ्चित । २० ॥ अपामोषघीनां रस इति स्विधितना यूषामायौति । २१ । तिस्मन्मेदः पर्यस्यित । २२ । त्रेषावद्यति जुह्वामुपभृतीडापात्र्याम् । २३ । वसाहोमहवन्यां " रेडसीति वसाहोमं गृहित्वा पाश्वेनापिदधाति । २४ । जुह्वां हिरण्यशकलमवधायाभिघारयित ' द्विष्ठपभृतम् । २५ ॥ इन्द्वागिनभ्यां छागस्य हिवषो अनुबूहीत्यनुवाचयित । २६ । आश्रान्ये "द्वागिनभ्यां छागस्य हिवषः प्रेष्येति प्रचर्तति । २७ । अर्थचे याज्यायाः प्रतिप्रस्थाता " घृतं घृतपावानः पिबतेति वसाहोमं जुहोति । २८ । दैवतैः प्रचर्य वसाहोमशेषेण दिशः प्रतियजति यथा वाजिनेन । वनस्पति पृषदाज्यस्य । २६ । सकृदवदाय " वनस्पतये अनुबूहीत्यनुवाचयित । ३० । आश्राव्य " वनस्पतये प्रेष्येति प्रचरित । ३१ । औपभृतं जुह्वामानीया नये स्विष्टकृते अनुबूहीत्यनुवाचयित । ३२ । आश्राव्या गनये स्विष्टकृते प्रेष्येति प्रचरित । ३३ ॥ ऐन्द्रः प्राण इत्यवदानशेषिषडां च संमृशति । ३४ । उपहूयमानायामध्यू वनी होत्रे हरन्ति विष्ठुमग्नीधे । ३५ । भक्षित्वा मार्जयन्ते । ३६ । वरो दक्षिणा । ३७ । ॥ ।।।।।

आनुयाजिकी सिमधमादाया गिनीदौपयजान ङ्गारानाहरोपयप्टरुपसीद ब्रह्मन्यस्थास्यामः " सिमधमाधायागीत्परिधी देवागिन च सकृत्सकृत्संमृड्ढीत प्रेग्यति । १। शामित्रादङ्गारानागीध्रो ऽप्रतो होतुरन्त-वेंदि निवपति । यथा प्रेषितं च संमाण्टि । २। सिद्धमानुयाजेभ्यः । ३। पृषदाज्यं जुह्वामानीयाश्रावमेकाद-शानुयाजान्यजित । ४।। देवेभ्यः प्रेप्येति प्रथमं " प्रेष्य प्रेप्येत्यत्तरान् । ५। असंभिन्दन्गुदस्य प्रतिप्रस्थाता स्थिवमतो ऽवदाय " समुद्रं गछ स्वाहेतिप्रभृतिभिवंषट्कारे वपट्कारे जुहोति । ६।। मनो हार्दि यछेति हृदयदेशमारभ्य जपति । ७॥ ओषधीभ्यस्त्वेति दर्भेषु लेपं निमाण्टि । ६। अत्याक्रम्य संगृह्य स्वष्ठं जुह्वामनक्त्यधस्तात्त्रकृपरिष्टाच्च । ६। जुह्वां स्वरुमवधाय " दिवं ते धूमो गछन्वित जुहोति । १०। कथं स्वरुम स्वरुम पर्वेत संप्रेषः । ११। सिद्धमा सूक्तवाकात् । १२ ॥ सूक्ता प्रेप्येति संप्रेषः । १३। सिद्धं पत्नीसँयाजेभ्यः । १४। जाधन्या पत्नीः सँयाजयित । १५। उत्तानाया देवानां पत्नीभ्यो ऽवद्य-

19) M2 Ba N S तस्यागीयस्त उप° वनस्पति only M1 C1. शामित्रीयाद°, cf.1.8.4.20; 2.2 5. M1 C1 नस्याः प्रायग्रीयस्त उप° (C1 6 Cf. MS-I 2.18 III.9.4: 10.7: 22. स्योप°); Kn. began su-19 with Ap.Sr.7.26-28; Schwab p.149 3) 1.3.4.4. 9) C1 °धस्तादिरुप°. गुदं; मध्यान् only M1 C1 P3. 20) mss. exc. C1 देवना °: P3 °मिडा-11) mss. exc. M1 °वरे; mss. 1) mss. exc. M1 C1 P3 अन्याजि°, याम°. as 1.3.4 1. mss. "प्यजादंगा". mss. °पस्प्रस्य. exc. M1 C1 °गारानो [N S ना] 12) 1.3.4.12. 24) Kn. began su.24 with रोपविष्णुरूपमीदन : M1 मक्क once. रेडमीति. 13) mss. exc. M1 C1 संघेष्य. 2) M1 C1 शामित्याद° the oth. 29) cf.1.7.2.16; Man.Gr.2.4.10. 14) 1.3 4.32.

त्यंग्नये गृहपतये नीच्या ' उत्तानाया इडाम् । १६। सिद्धमा समिष्टयजुर्भ्यः । १७। त्रीणि समिष्टयजुर्भेष जुहोति । १८। शूलेनावभृषे यन्ति प्राञ्चो दक्षिणा वा । १६ । शुगसि तमभिशोच यो अस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्म इत्याद्वेणानुदकेन खनति । २० ॥ धाम्नो धाम्न इति तद्वधास्यातम् । २१ ।

> आशासानः सौमनसं प्रजां पृष्टिमथो भगम। म्वगाकारकृतो महाँ यजमानाय तिष्ठत् ॥

' एष ते वायो " नमः स्वरुभ्यो बृहद्भयो मारुतेभ्यः " सन्नान्मावगामंपश्चादृध्वान्नं भूयासमित्यनुदिशति यूपे यजमानः । २२ । वेदि पर्योषति । २३ । षट्सुषट्सु मासेगु पशुना यजेत सँवत्सरेसँवत्सरे वा । २४ । नैन-मनीजानं सँवत्सरो ऽतीयात् । यद्यतीयान्न मांसमक्तीयादा पशुबन्धात् । २५ । नातिप्रणीतेषु प्रणीता स्यादन्यत्र वचनात् । २६ । विष्णुक्रमप्रभृति समानै याजमानै याजमानम् । २७ । ।।६।।

> ।। इति मानवसुत्रे प्राक्सोमे ऽष्टमो ऽध्यायः ।। ॥ इति मानवसुत्रे प्रथमः पञ्चभागः प्राक्सोमाल्यः समाप्तः ॥

16) mss. exc. M1 C1 P3 उत्तानायै; mss. नीच्योत्ता°: mss. exc. M1 C1 P8 °त्ताना.

MS.III.10.7:139.10-11 (Kn. इत्याक्तेनो°).

exc. M1 संनाम्ना : M1 रध्वान्नं the oth. <sup>°</sup>दध्वान्नं.

27) cf.1.4.3.11.

21) 1.7.4.43.

mss. तिष्ठत . C1 सन्मा° the oth.

20) N S Ba corr. इत्याईँ खो° M2 22) M1 धनम् for भगम्, cf.1.2.5.12; इत्यार्देशीको° M1 C1 PS इत्यांक्तेनो°.

अग्निष्टोमेन वसन्ते यजेत । १ । आम्नातानि देवयजनानि । २ । प्राचीनप्रवर्णं नित्यार्थम् । ३ । ऋत्वि-जो वृणीते महतो यून आर्षेयाना दित्यो उध्वर्युः स मे उध्वर्युरध्वर्यो त्वं मे उध्वर्युरसीत्यध्वर्युं ॥ चन्द्रमा ब्रह्मा स मे ब्रह्मा ब्रह्मेंस्त्वं मे ब्रह्मासीति ब्रह्माणमंग्निर्होता स मे होता होतस्त्वं मे होतासीति होतारं ॥ पर्जन्य उद्गाता स म उद्गातोद्गातस्त्वं म उद्गातासीत्युद्गातारं ॥ दिशो होत्राशॅंसिन्यस्ता मे हो-त्राशॅंसिन्यो होत्राशॅंसिन्यो यूयं मे होत्राशॅंसिन्यः स्थेति द्वादश होतृकान् । ४ ॥ महो मे ऽवोच इति वृता जपन्ति । ४ ।

> एदमगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुबन्त विश्वे । ऋक्सामाभ्यां संतरन्तो यजुर्भी रायस्पोषेरा समिषा मदेम ॥

इति समूलं देवयजनमध्यवस्यित । ६ । तत्र प्राचीनवँशं कुर्वन्त्युद्यतं पुरस्तान्नियतं परचात् । ७ । तनुमिश्रेण परिश्रयन्ति । ६ । परिश्रयन्तो ऽतिरोकान्कुर्वन्ति । ६ । दिक्षु द्वाराणि कुर्वन्ति द्विशयानि सांकाशनानि । १० । पूर्वया द्वारा प्रविश्य क्रतुनिर्देशं कृत्वा तिस्मन्नग्नीन्विहरित । ११ ।। इदं दास्यामीति निर्देशः । १२ । देक्षमशनमश्नीतो दध्ना मधुमिश्रेण यजमानः पत्नी च । १३ । अमावास्यायां दीक्षेत यथा वा पर्विण्, मुख्या स्यात् । १४ । सप्तहोतारं मनसानुद्रुत्य "विधेनामन्तित ग्रहेण जुहोति । १५ । दीक्षणीयां निर्वपत्याग्ना-वैष्णवमेकादशकपालं घृते वा चरुम् । १६ । अपः प्रणेष्यग्नौनिर्वेतुभिरितिप्रभृतीनि द्वादश संभारयज्रैषि तेषां चत्वारिचत्वारि निगद्य जुहोति । १७ । पत्नीसँयाजान्ता दीक्षणीया संतिष्ठते । १६ । तस्यां स्रदीयान्त्रयोगंनित्वारे विश्वपत्यां प्रविश्वताः । १६ । स्वृत्य द्वाराणि प्रचरित । २० । उत्तरतः पृष्ठयादेशस्य परिश्रित्या पो देवीरित्यभ्युन्दित । २१ ।। ओषषे त्रायन्वैनिति दक्षिणस्सिन्केशान्ते दर्भमन्तर्दधाति । २२ ।। स्विधते मैने हिँसीरिति कुरेणाभिनिद्धाति । २३ ।। देवश्रुदिमान्त्रवप इति प्रवपते । २४ ।। स्वस्त्युत्तरं अशीयेति यजमानो जपित । २५ । केशश्यत्र यजमानो वापयते । २६ । दतो घावते । २७ । लोमानि सँहाय नक्षान्कारयते । न कक्षौ । २६ ।

<sup>1</sup> Of. MS.I.2.1; 9.1, 2; III.6.1.3; Ap.Śr.10.1-9.

<sup>3)</sup> mss. exc. L %.

<sup>4)</sup> Kn. four times °राँसिन°, but the mss. have °राँसिनय°, as Baudh. Hir. Asv. (mss. exc. N S °राँसिनस्थेति): L होत्रिकान् M2 Ba होत्र N S होत्र ; N S add: रसमयो मे नमसाध्वयुंरिति नमसाध्वयुं-नाकाशो मे सदस्य इति सदस्यमि वा होतारमेव मधम इस्तीते सोममवादं

पृक्षेत्को यकः क ऋत्विजः का दिश्चिगिति कल्यायाः सह संप्रयोगः कञ्चिन्नाहीन इति पृष्टे, of Ap.Sr.10-1.3, 10; 3.1.

<sup>5)</sup> cf. 5.2.15.2.

 <sup>10)</sup> Lo: संकरिगनता --- दिरावं दिवस्तं साकारानं, cf. 2.3.6.13.
 11) Kc दारा विभिन्नं. °वनीविष्ठः.

<sup>12)</sup> M2 Ba निर्देश Kc निर्दिश्य.

<sup>13)</sup> mss. exc. L Lc P3 Kc देखन°.

<sup>15)</sup> N S सब्देख.

<sup>19)</sup> L M2 Ba तस्या; L Lo मृदी; of.

<sup>1.3.1.34; 4.32; 5.5.4.</sup> 

<sup>20)</sup> L संभृत्य.

<sup>21)</sup> N S परिश्र°.

<sup>26)</sup> I. Lo °श्मश्र्; Lo वपते; cf.1-4-1.

<sup>28)</sup> N S लोमाभिसंहाय, r. संहाये ? L Lo निकची,

पत्नी नलांच्च कारयीत । २१ । तीथॅनावगाह्य सावकासु " हिरण्यवर्गाः शुचय इति स्थावरामु स्नात्वानू-पम्रक्षमाचम्यो दिदाभ्यः श्रूचिरा पृत एमीत्युत्कामति । ३०।। विष्णोः शर्मासीति क्षीममाधादयते । ३१॥ ऊर्जे त्वेति नीवी कुरुते । ३२ । दैक्ष पत्नी तुष्णीम् । ३३ । स्नात्वा प्राचीनमातुकं क्षीम पत्न्याखादयते । ३४ ॥ महीना पयो उसीति दर्भपिञ्जूलाभ्या नवनीतमायौति । ३५ ॥ वचौंघा असीत्यनुलोम त्रिरभ्यक्षकते सुखमग्रे su शिरः । स्वभ्यक्तो भवत्या पादाभ्याम् । ३६ । शेषेण पत्न्यभ्यद्धक्ते । ३७ । चतस्भिर्दभेषीकामि शरेषी-काभिर्वा समुञ्जाभि सतुलाभिरित्येकंकया त्रैकक्रभस्याञ्जनस्य सिक्क्रक्यः वृत्रस्यासि कनीनिकेति दक्षिगामक्षि त्रिराडक्ते उन्ययान्ययानिषेवय'न्सव्य च । ३८ । शेषेगा पत्न्याङक्ते । ३६ । दर्भपिञ्जुलैस्त्रिः पावयत्येकविँशत्या त्रेधा विभज्य " चित्पतिस्त्वेत्युर्ध्वं " वाचस्पतिस्त्वेत्यवाञ्च " देवस्त्वा सवितेत्यूर्ध्वर्म-छिद्रेगा पवित्रेणेति सर्वत्रानुषजित । ४० ।। तस्य ते पवित्रपते पवित्रेणेति यजमानो जपित । ४१ । न प्राणानितपावयेत् । ४२ । य द्विष्यात्तमक्ष्णया पावयेत् । ४३ । पूर्वया द्वारा यजमान प्रपाद्योत्तरेणाहवनीयं परिक्रम्य पश्चादाहवनीयस्योपवेशयति । ४४ । प्रतिप्रस्थाता तष्णी पत्नी पावयित्वापरया द्वारा प्रपाद दक्षिगात पश्चादपरम्य पत्नीलोकमुपस्थाप्योपवेशयति । ४५ । ।।१।।

" आकृत्यै प्रयुज इति स्रुवेरणाधीतयज्<sup>\*</sup>षि जुहोति ।। आपो देवीरिति स्रुचा पञ्चमीम् । षष्ठी द्वादशगृ-हीता पूर्गाहुति " विञ्वो देवस्य नेतुरिति निगद्य जुहोति । १ । पश्चादाहवनीयस्य कृष्णाजिने माँसतः समस्य प्राग्गीवे लोमत सँस्तुणाति । २ । यद्येकं स्यादृक्षिण कृष्णाजिनपाद मांसतः समस्य प्रतिषीव्येत् । ३ ।। ऋक्सामयो जिल्पे स्थ इति कृष्ण्। शुक्ले राजी समृशति । ४ ।। विष्णो शर्मासीति भसत्त आरोहित । ५ ।। सूर्याग्नी द्यावापृथिवी इति प्राञ्जलिर्जपति । ६ । जालमुभयत पाश पत्न्या शिरस्यामुच्य '

स त्वा नह्यामि पयसा पृथिव्या स त्वा नह्याम्यद्भिरोषधीभि । स त्वा नह्यामि प्रजया घनेन सा दीक्षिता सनवो वाचमस्मात् ।।

इति प्रतिप्रस्थाता योक्त्रेण पत्नी सनह्यति । ७ । मेखला दीक्षितो मौञ्जी पृथ्वी त्रिगुर्णां समस्तामुदक्या-शामू गैंसीत्याबघ्नाति । ८ । उच्यति ग्रन्थि करोति । १ । अयुग्मवली कृष्णविषाणामादाये न्द्रस्य योनिर-सीति विषाणामनूमन्त्रयते । १० ॥ कृषि सूसस्यामुत्कृष इति विषाणया बहिर्वेदि प्राचीमुद्धन्ति । ११ ॥

30) mss. exc. Ke Le 'न्यमच', 40) mss. exc. N S 'पिंज'. mss. exc. L Kc प्तवेमी°.

32) L N निर्वी

36) mss exc. Lo स्वभ्यंक्तो.

38) L सन्तिकृत्य M2 Ba सन्तिकरि-ध्य N S सनिकरिष्य Kn. °न्यया er. but of. MF.III.6.3 62.8.

2 Cf MS I 2.2, 3, III 6 4-10, 9) M2 Ba उच्चति, r. perhaps Āp Sr-10 8-18.

3) mss. °बीबेच, of.2.2.2.34, 35, 10) Lo °िममत्रयते. 3.30, 31.

7) Le P3 °मचनि, mss. exc. Le Ko संनद्धने.

8) M2 Ba Le पृथिवी .

उच्च स्यं, cf. Ap.Sr. निष्टक्ये.

11) M2 Ba N Lo 59.

विषाणे विष्येति मिच्याबध्नाति । १२ । तया कण्ड्यते " कृषि सुसस्यामुत्कृष इत्यङ्गानि " सुपिप्पला ओषधीस्क्रधीति शिरः । १३ । वानस्पत्येन शङ्कृना पत्नी कण्ड्येत । १४ । औदम्बरमास्यदघ्नं दण्डमग्रेग्गाहवनीयं पर्याहृत्य " बृहन्निस वानस्पत्य इति यजमानाय प्रयछित । १५ ।। सूपस्था असि वानस्पत्य ऊर्जो मा पाह्योद्चमिति प्रतिगृह्णाति । १६ ।। नक्षत्राणां मातीकागदित्युत्तरान्तेन प्रोर्णुते । १७ ।। आ वो देवास ईमह इति जपित । १८ । नापछादयेदा क्रयात । १६ ।। स्वाहा यज्ञं मनस इतिप्रभु-तिभिरङगुली द्वेद्वे निभुजनमुष्टी कुरुते । वाचँ यछित । २० । तृष्णीं पत्नी मुष्टी कृत्वा वाचँ यछित । २१ । लोमतः कृष्णाजिनमाछादयेत । यदि द्वे विषुची प्रतिमुच्य । २२ । अग्रेण प्राग्वेंशं दीक्षितमन्वारब्धमावेद-यति ।। दीक्षितो ऽयमसाविति नाम गुह्णात्यामुख्यायरा इति गोत्रभामुख्य पुत्र इति पितूर्नाम्ना मुख्य पौत्र इति पितामहस्यामुख्य नष्तेति प्रपितामहस्य ।। स इन्द्राग्निभ्यां दीक्षां प्राह " मित्रावरुए॥भ्यां दीक्षां प्राह " विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः सोम्येभ्यः सोमपेभ्यो दीक्षां प्राहेति । २३ । एवमुच्चैस्त्रिरावेदयति । २४ ।। एष्ट्रीः स्थेति तिस्रो उन्यस्य पाणेरङ्ग्रलीकृत्सजित 'तिस्रो उन्यस्य । २५ । तृष्णीं पत्नी । २६ ।। नक्षत्राग्। सकाशादिति नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचे विस्जते ।। वतं चरतः । याः पशुनामित्युदिते । २७ । मङ्गल्य-मुक्त्वा पत्नी वाचे विसुजते । २८ । न प्रत्यक्षनाम्नाचक्षीत ।। चनसितेत्यर्हता सह संभाषमागाो ब्रूयार्द्धंच-क्षणेतीतरैः । २६ । दीक्षितसंचरः । उत्तरेगाहवनीयमपरेगा वेदि दक्षिगातिक्रम्य दक्षिगत आहवनीय-स्योदङमुख उपविशत्येष संचरः । ३० । लोमतः कृष्णाजिनस्य शय्यासनमाछ।दनं च । ३१ । प्रतिपिद्धं निष्ठीवनं हसनमववर्षणं दन्ताविष्कर्णाममेध्यदर्शनम्पागाहनं होमो ऽन्तं च । ३२ । आरात्प्राग्वंशाद्दयास्त-मयावभ्याश्रावणं च न स्यात् । ३३ । नक्तं मृत्रपूरीषे कूर्याद्यदि दिवा छायायाम् । ३४ । यदि हसेदपि-धाय मुखम् । ३४ ।। उन्दतीरोजो घत्त बलं धत्त मा मे दीक्षां मा तपो निर्वधिष्टेत्यवबष्टो जपेद्वैदब्धं चक्षुररिष्टं मनः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षेन्मा मा हामीत्मतपेत्यमेध्यं दष्टवा । ३६ । अदीक्षितवादं चेदब्रया-रवंमग्ने व्रतपा असीति जपेतु । ३७ । अकाले वाचे विसज्य वैष्णवीमाग्नावैष्णवी सारस्वतीं बाईस्पत्यामि-त्येता निगद्य वाचे यछति । ३८ । वाग्विसर्जनात्प्रागेकदुग्धे वते दोहयति । ३६ । पयो ब्राह्मणस्य वर्ते ' यवाग् राजन्यस्या'मिक्षा वैश्यस्यो'पसत्स् पयः सर्वेषाम् । ४० । तृष्णीमग्निहोत्रोपचारं गार्हपत्ये वर्ते श्रपयति । दक्षिगाम्नौ पत्न्ये । श्तं गार्हपत्ये पश्चादाहवनीयस्योपसादयति । ४१ । ।।२॥

<sup>12)</sup> Le मीव्या L मीच्या the oth. मीच्यां (P3 : दाशायां), cf. S Br.

<sup>3.2.1.18 (</sup>Kn. मीन्यां ब°): L बद्धे.

<sup>13)</sup> mss. exc. Le कंड्येत; L Le N

<sup>15)</sup> M2 Ba N S °दरनं.

<sup>17) °</sup>त्तरा°=°त्तरीया°.

<sup>19)</sup> mss. স্থাইবা.

<sup>23)</sup> mss. exc. Lc °मुख्यायग्मिति.

<sup>26)</sup> mss. exc. M2 Ba पत्नीं.

<sup>29)</sup> mss. exc. Kc चनमते.

<sup>30)</sup> Le परिक्रम्य.

<sup>32)</sup> M2 Ba शैमानृतं (thus Kn.), N S शेमोनृतं

<sup>33)</sup> भारात not Kc; N S अवर्ण M2 Ba °अयर्ण.

<sup>36)</sup> mss. निर्वधी°; N S °ररिषत । M2 Ba °रिरिषत Bn °रिरिषत .

<sup>37)</sup> M2 Ba °दीचितं (MS.III.6.

<sup>9:72.17</sup> r. बादीखित°.)

याग्निहोत्रस्य स्कन्नस्य प्रायश्चित्तिः सा वृतस्य । १ । अतिनीय सायमगनं वृत् वृतयत्यु पोदयं वांतिनीय प्रातरशनमुंपास्तमयं वा । २ । नादीक्षतो व्रतयन्तं पश्येत । ३ ।। अग्नीञ्ज्योतिष्मतः कृष वतसुपेहि वत्येत्युक्त्वा दीक्षितसंचरेगातिहृत्य दक्षिगत आहवनीयस्य कांस्ये चमसे वा वतं प्रयस्त्रति । ४ ।। दैवीं धियं मनामह इति पारगी प्रक्षालयते । ४ ।। ये देवा मनुजाता मनोयूज इति व्रतयति । ६ ।। शिवाः पीता भवतेति नाभिदेशमारभ्य जपति । ७ । पश्चार्धे पत्नी व्रतयति । ६ । उपोदयँ व्रतप्रदो वाचँ यमर्यात '' दीक्षित बाचँ यछ '' पत्नि बाचँ यछेत्य पास्तमयं च । ६ । दक्षिणत आहवनीयस्योदङमुखो अर्या-वर्तमानः प्राक्तिगराः शयीत । १० ॥ कामो हविषां मन्दिग्ठस्त्"वमग्ने व्रतपा असीति स्वप्स्यञ्जपेत्पू "न-र्मनस्त्वमारने वतपा असीति प्रवृध्यन् । ११ । दीक्षितो भृति वन्वीत । १२ ॥ पूषा सनीनामिति याचका-न्त्रजतो ऽनुमन्त्रयते ।। देवः सवितेति प्रत्यागतान् । १३ । प्रवत्स्यन्नैयं ते योनिऋंत्विय इत्यरण्योः समारो-पयति । यदि गतश्रीः सर्वान् । १४ ।

> भद्रादिभ श्रेयः प्रेहि बहस्पिनः पुरएता ते अस्तु । अथेमवस्य वर आ पृथिच्या आरे शत्रुन्कृण्हि सर्ववीरः ॥

इति प्रयात्यर्गणभ्यां मह रथाङ्गेन च । १५ ।। देवीरापो अपां नपादित्यपो ज्वगाहमान आ पाराल्लोष्टं मृद्नीयात । १६ । यदि नावा तरेदन्येन वाछिन्नं तन्तु पृथिव्या अनुगेषिमत्या पाराल्लोष्टं मृद्नीयात् ।१७ । उदयास्तमयौ विहारान्ते स्यात । १८ । अपरिमिता दीक्षास्तामां प्रथमां जागित । तस्त्र उपसदी अपरि-मिता वा त्रिरभ्यासास्तासा प्रथमां जागति दवःस्त्येति च । १६ । दीक्षाभ्य ऊर्ध्व प्रायगीयं निर्वपत्य-दित्यै पयसि चरुम् । २० । सिद्धमा सँशासनान् । २१ । न दीक्षितस्य पत्नी संनह्मति । २२ । पत्नी मन्त्रे-णोपस्थापयति । २३ । नाज्यभागौ यजि । २४ । ध्रौवस्यावदाय पथ्याँ स्वस्तिं पूर्वाधें यजत्यींग्न दक्षि-सार्धे ' सोमं पश्चार्धे ' सवितारमूत्तरार्धे । चरोरदिति मध्ये । २४ । स्विष्टकृता प्रचरित । ध्रौवस्यावदाय चरोरवद्यति ' द्विरभिघारयति । २६ । शँटवन्ता संतिष्ठते । २७ । चरुनिष्काषं मेक्षणमुदयनीयाय निदधाति । २८ । आज्यप्ररेकं ध्रवायाश्चतूर्गृहीतं गुह्णाति । २६ । आम्नाता राजक्रयण्यंधिकर्गी षोडशिनि । ३० । अग्रेण प्राग्वेशमिभपरिगृह्य पुरस्तात्प्रत्यङ्ममुखीमवस्थापयति । ३१ । हिरण्यं बद्धवा दर्भेगोच्यर्ति मियं ते शुक्र तनूरिति चतुर्गृहीते ऽवदधाति । ३२ । राजक्रयर्गी प्रेक्षमाणो " जुरसीति जुहोति । ३३ । तस्यां पुनर्गृहीत्वा " शुक्रमिस चन्द्रमसीति हिरण्यमुद्धरित । ३४ ।। चिदिस मनासि धीरसीति राजक्रयणी सँस्तौति । ३५ ।। अनु त्वा माता मन्यतामित्यनुमानयति । ३६ ।। हद्वस्त्वावर्तयत्विति प्रदक्षिग्।मावर्तयिन ।

<sup>3</sup> Cf. MS 1.2.3-5; III-6.9-7.7; 9) M2 Ba परनी, as 2.2.1.48. Āp.Śr.10.15.24.

N S मन्नहनात्.

<sup>2)</sup> mss. exc. Lc Kc = for 2 at.

<sup>14) = 163.2</sup> 

<sup>30)</sup> L ° धीकर्णी N S ° धीक व्यी Ba °धिकार्पिण M2 °धिकाष्णि.

<sup>16-17)</sup> M2 Ba परा°.

<sup>21) 1.2.4.23,</sup> M2 Ba सँसादनात 32) for उच्चर्तिम् cf. 2.1.2.9; 4.5.2. 4) mss. exc. Le P3 Kc Bn कुरत.

प्राचीं प्रक्रमयति । ३७ ।। वस्व्यसीतिप्रभृतिभिः षट्पदान्यनुनिष्कामति दक्षिग्स्य पूर्वपदस्य । ३८ । तुष्णी सप्तमं पदमभिपरिगृह्य " बहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रम्णात्वित्यभिमुशति । ३६ । तस्मिन्हरण्यं निषाय " पृथिव्यास्त्वा मूर्घन्नाजिघर्मीत्यभिजुहोति । ४० । स्पयेन पदं परिलिख्य विषारायानुपरिलिखति । ४१ । यावद्धतं पदं समुद्धत्यासंम रमस्वेति चरुस्थाल्यां पदं सँवपति । ४२ ।। उन्नम्भयेति खाते अपो निनयति । ४३ ।। तव राय इति यजमानाय पदं प्रयख्त्यननूस्जँस्तैव तव राय इति यजमानो अध्वर्यवे अननुस्जन् । ४४ ।। मा रायस्पोषेणेत्यारभ्य जपति यजमानः । ४५ । गृहेषु पदं निदधाति । ४६ । उत्तरेरा लक्षणं परिक्रम्य " त्विष्ट्मन्तस्त्वेति पत्नी राजक्रयण्या समीक्षयते । ४७ । सछिदिष्केगानसा राजानमछयन्ति । ४८ ।। सूर्यस्य चक्षुरारुहमित्यनुव्रजतो ऽध्वर्य्यंजमानश्च । ४६ । अनुनयन्ति राजक्रयराीम् । ५० । उत्त-रवेद्यन्ते परिश्रित उपरवाणां वा सोमविकयी कृत्सः शद्रो वा रोहिते चर्मण्यानडहे प्राग्ग्रीवे लोमतो राजानं निवपति । ५१ । दक्षिरातः प्राङमुखमनो विमुञ्चति । ५२ ।। शुन्ध सोममापन्नं निरस्येति सोमविक्रयिणं प्रेष्यति । ५३ । नाध्वर्यः सोमँ विचिन्यादिति प्रतिषिद्धं विचयनं । प्रेक्षणं च । ५४ ।

उपमध्यमायौ हिरण्यमाबध्या समाको उसीति परिश्रितं प्रविशन्ति । १।। शुक्रस्ते ग्रह इति स्रहि-रण्येन पारिएनाभिमशति । २ । प्राग्दशे क्षौमे राजानं मिमीत ऋज्वीभिरङग्रलीभिरङग्रब्ठेन चोपसँयम्य कनि-ष्ठिकाप्रभृतिभिरेकैकया कनिष्ठिकातो " ऽभि त्यं देवँ सवितारिमित पञ्चकृत्वस्तु व्याीं पञ्चकृत्वो । यया प्रथमं न तया पञ्चमं तयैवोत्तमम् । ३ ।। प्रजाभ्यस्त्वेति भृयांसमभ्यूहति । ४ ।। प्रजास्त्वानुप्राग्रान्त्विति क्षीम उष्णीषेणोपनह्यति लाङ्कलबन्धम् । ४ ।। एष ते गायत्रो भाग इति मे सोमाय बृतादे व ते त्रैष्ट्भो भाग इति मे सोमाय बतादे प ते जागतो भाग इति मे सोमाय बतादे प त आनुष्ट्भो भाग इति मे सोमाय बतादे प ते पाङक्तो भाग इति मे सोमाय बृताच्छैन्दोमानां साम्राज्यं गछेदिति मे सोमाय बृतादिति यजमानो राजानमु-पतिष्ठते । ६ । उदकूम्भे सोमविकयी राजानमादधाति । ७ ॥ सोमविकयिन्सोमं ते क्रीएगानीत्यामन्त्र-यते ।। क्रीग़ीहीति प्रत्याह । द ।। कलया ते क्रीग़ानीति यथाम्नातमेकैकेन पगते ।। भयो वा अतः सोमो राजाईतीति प्रत्याह । ६ ॥ इयं गौस्तया ते क्रीगानीति " तस्या रूनं तस्या वर्ण तस्या आत्मा

<sup>38)</sup> Kn. ended su.38 before दक्तिगस्य.

<sup>42)</sup> Le यावत् धृत: N सर्वे वपति.

<sup>45)</sup> Kn. यजमानी in su.46.

<sup>46)</sup> in L Le the subj. of निदधानि is the vajamana: in MS.III. 7.7:84.3 it is not given (after पशुमान, sc. भवति, begins a

new sentence); in Ap.Sr. it is 4 Cf. MS-I-2-5. 6; III.7-7.8; the patni.

<sup>47)</sup> M2 Ba N S त्वच्दी Lo त्वच्दि: 3) mss. exc. N S प्रसृति without M2 Ba Lc समीवते.

मोम°, su.51 before रोहिते: su. 53-55 now are 52-54.

<sup>53-54)</sup> cf. MS.III-7 4:79.8-14.

Ap.Sr.10.24-29.

कनिष्ठिका.

<sup>50)</sup> Kn. ended su.50 before 6) L छंदीनामानें the oth. छंदीमानें (Kn. °नामानाँ), cf. TS 3.1.2.1.

<sup>9)</sup> mas. राजा आहे (thus Kn.).

तस्याः प्रजास्तस्याः पय इति ।। क्रीत इति प्रत्याह । १० । यथाम्नातं सोमक्रयगानपाकरीति ।। शुक्रं ते गुक्र गुक्रेणेति हिरण्य " तपसस्तन् रसीत्यजा प्रत्याखिद्य मोमक्रयगात्सु वाद्यन भ्राडित्यनुदिशीत । ११। सोमविक्रियिगो किचिद्दद्यात । १२ । कृष्णाशुक्लयोरूर्णास्त्कयोर्रसमे ज्योतिरिति शुक्ला यजमानाय प्रय-र्छोत । ता पवित्रस्य नाभि कूर्यात् । १३ ।। इदमहँ सर्पागा दन्दशकाना ग्रीवा उपग्रधनामीति कृष्णाया ग्रन्थि कृत्वा " सोमविक्रियिशि तम इति तमिभन्यस्येत् । १४ ॥ स्वजा असीति राजानमादत्ते । १५ । आित्यमाणे यजमानो ऽपावत्योपविशति । १६ ।। मित्रो न एहीति जपति । १७ । वस्त्रान्तमुरकृष्ये "द्वस्यो-रुमाविशंति दक्षिरगस्मिन्त्रावामादयति । १८ ।। उदायुषेत्यादायोत्तिष्ठित । १६ ।। उदान्तिरस्रं वीहीत्यनो ऽभिप्रव्रज्य पूर्वार्धे नीडे " ऽदित्यास्त्वगसीति कृष्णाजिनमास्तुगाति । २० ॥ अदित्या सद आसीदेति तस्मिन्राजानमासादर्यात । २१ ।। अस्तभ्नाद् द्यामित्यन उपतिष्ठते । २२ ।। बनेष् व्यन्तरिक्षमित्यनो वा-मसा पयिग्रह्मित । २३ ।। धुरसीति धुरर्माभम्शत्यु तरा च । २४ । उदडङितिक्रम्य " वादग्गमसीत्युत्तरामी-षामारभ्य जपति । २५ ।। वरुगस्त्वोत्तभ्नात्वित्युपस्तभ्नोति । २६ ।। उस्रावेतं धृविहौ युज्येथामनश्रु अवी-रहरगौ ब्रह्मचोदनौ यज्ञस्याय प्रतिरन्तौ स्वस्ति यजमानस्य गृहान्गछतमिति ध्याव्याजते । २७ ॥ वरु-गास्य स्कम्भो ऽसीति युनवत्ये वमुत्तरम् । २८ । दक्षिण छदिरन्तमारभ्य " सोमाय क्रीताय प्रोह्ममाणायानु-बूहीत्यनुवाचयति । २६ । त्रिरनुक्तायाँ " सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यामाह्वयेति प्रेष्यति । ३० ।। प्रच्यवस्व भुव-नस्पत इति प्राङ्भिप्रयाय प्रदक्षिरामावर्तयित । ३१ । पूर्व परेत्य महदाहवनीये ऽभ्यादधाति । ३२ । अ-ग्रेग प्राग्वँश कर्णगहीतमजमग्नीषोमीय कालाल पीवानमवस्थापयति । ३३ । आसन्दीमुद्गुह्मात्युखदघ्नपा-दामरित्नमात्रां मुञ्जैर्व्यतामौदुम्बरीम् । ३४ ॥ नमो मित्रस्येत्योद्यमाने यजमानो जपति । ३५ । अग्रेण प्रा-ग्वॅशॅ '' वारुगमसीत्युदडमुखमनो ऽवस्थापयित । ३६ ।। वरुगस्त्वोत्तभ्नात्वित्युपस्तभ्नोति । ३७ ।। वरुगस्य स्कम्भसर्जनमसीति दक्षिशाँ शम्यामुत्कर्षति । ३८ ।। विच्ती वरुशस्य पाश इति योक्त्रपाशै विष्यति । ३६ ।। प्रत्यस्तो वरुणस्य पाश इति प्रत्यस्यति । ४० ।। नमो वरुणस्य पाशायेति नमस्करोति 1881 11811

आतिथ्यायेध्मार्बाहः सनह्यति यथा पञ्चन्धे । १ । सिद्धमा निर्वपणात् । २ । पत्न्यवधारयेद्यस्मा-

11) mss. exc. Lc Bn सोमविक्रयणा-नपा°.

14) P3 उपक्रस्नामि the oth. उप-इत्स्नामीति (Kn. उपकृश्वस्मीति); mss. exc. Ba N S °क्रविखी. L P3 °न्यसेत.

20) L <sup>o</sup>प्रकृत्य, cf. 2.2 4.34.

27) mss. पूर्वीहा अञ्जयेथासम°, NS 39) LNS विचृतो Lc Ba विवृत्तो

°नस्यू M2 Ba °नस्यु, N S °पासजति M2 Ba °पामजित.

29) N S इवन आरभ्य.

Bn °व्युता° L ° वृ ता°.

36) Lc P3 Kc 'खमनोव' L 'खमब' the oth. 'खामानाव'.

M2 विवृजी. Ko वरुखपारा, also

41) M2 Ba Kc वरुखपाशा°.

34) mss exc L Lc °दस्न°, N S 5 Cf. MS I.2 6, III.7.9, Ap.Śr. 10.30, 31.

2) 1.2.1.23.

3) Ke पत्न्यन्वारभेषस्मिन्निवैषेत्.

न्निर्वपेत् । ३ । सावित्रादिभिरंग्नेस्तन्रसीतिप्रभृतिभिः पञ्चकृत्वो निर्वपति । वैष्णवं नवकपालम् । ४ । सिद्धमा हविष्कृतः । ५ । हविष्कृता वाचँ विसुज्योत्तरमनड्वाहँ विमुञ्चित । तमध्वर्यवे ददात्यनश्च । ६ । दीक्षितसंचरेगातिहृत्य दक्षिगात आहवनीयस्य " वारुगामसीत्यासन्दीमवस्थापयित । ७ ।। वरुगो ऽसि धनवन इति राजानमुपावहरति सब्यामीषां प्रति सार्ध कृष्णाजिनेन च । ८ । दीक्षितसंचरेगातिहृत्य दक्षिरात आहवनीयस्य " वरुरास्य ऋतसदनमासीदेत्यासन्द्याँ राजानमासादयित । ६ ॥ वरुरगाय त्वेति वाससा प्रछादयति । १० । शूर्पादानप्रभृति सिद्धमाज्यग्रहेभ्यः । ११ । चतुर्गृहीतान्याज्यानि । १२ । सिद्ध-माभिमर्शनात् । १३ । प्रागभिमर्शनान्निर्मन्थेन प्रचरति । १४ । संभारयजुभिरभिमर्शयति । १५ । सिद्धमा प्रवरात् । १६ । प्रवृते ऽननुयाजासु संमार्गः विस्नँस्याभ्युक्ष्य व्रजे परेगोष्ठे वोदस्यति । १७ । समानयनवेलाया-मौपभृतं जुह्वाँ सर्वमानीय नोपभृतं प्रत्यभिघारयति । १८ । स्विष्टकृता प्रचर्य स्नुचौ विमुच्य बहिर्वेदि निरस्यति । १६ । न प्राशित्रमवद्यति ' न यजमानभागम् । २० । इडान्ता संतिष्ठत इडान्ता संतिष्ठते । २१। ।।५॥

#### ।। इति मानवसूत्रे अन्तष्टोमे प्रथमो अध्यायः ॥

तानूनप्त्रं गृह्णाति काँस्ये चमसे वा । १ ।। आपतये त्वा गृह्णामि " परिपतये त्वा गह्णामि " तनुनप्त्रे त्वा गृह्णामि '' शक्मने शाक्वराय शक्मना ओजिष्ठाय त्वा गृह्णामीत्येतै ध्रीवं चतुरानयति । २ । पश्चादाह-वनीयस्य तान्नप्त्रमुपयन्त्यृत्विजो यजमानश्व । ३ । युगपत्समवमृश्या नाधृष्टमसीति जपन्ति । यो नस्तन्नपा-दिति च । ४ ।। प्रजापतौ त्वा मनसि जुहोमि स्वाहेति यजमानस्त्रिरवजिन्नति । ५ । अवान्तरदीक्षामुपैति । ६ ।। अग्ने व्रतपते या मम तन्रेषा सा त्वयीति समिधमादधात्यंग्ने व्रतपते या तव तन्रियं सा मयीति जपति । ७ ।। सह नौ व्रतपत इति मेखलाँ समायम्य साधीयो ऽङ्गुलीन्यंञ्चित । तूष्णी पत्नी योक्त्रँ समायम्य साधीयो न्यञ्चित । ८ । गार्हपत्ये मदन्तीरिधिश्रत्य तप्तस्योदकार्थान्कूर्वीन्त । ६ । यत्राज्येभ्यो ऽधि राजानमुपचरेयुः प्रक्षालयेरन्याणीन्राज्ञो वाध्याज्यानि । १० ॥ अग्नीन्मदन्त्यापा इत्यध्वर्यरावेदयति ॥ मदन्ति देवीरमृता ऋतावृध इत्याग्नीधः ॥ ताभिराद्रवेत्यध्वर्युः । ११ । ब्रह्मा राजानं विस्नँस्य हिरण्यमवद-

- 5) 1.2.2.13.
- 5-6) I. Bn हवि:कदाइवि:कदो N S हविष्कृताद्धविष्कृदो M2 Ba हविष्कृदा-तह्रविष्कृदो Kc ह्विष्कृदाङ्गानाद्धविष्कृता Le हविष्क्रती.
- 11) 1.2.2.18-5.19.
- 13) 1.2.6.30.
- 14) Le प्रचये.
- 15) Bn ° भिम्रशति.

- 16) 1.3.1.26.
- 17) Le प्रवृत्तेनननु the oth. exc. L 8) mss. exc. L P3 Le साधियो Bn प्रवृश्वीतेनानु°; cf.2-2-5.7; Lc: परेगोप्ठे = परगृहे.
- 1 Cf. MS.I 2.7; 9.2; III.7.10; 8.1, 2, 4, Ap Sr.11.1 5.
- 2) mss. exc. M2 Ba शक्यन.
- 4) Ba S योनस्त नया M2 S corr. योनस्तं नपा° N यौनया° Bn योनस्तं-

- म्पा े.
- twice: L°लीन्यच्चति Ba°लीन्यंचित the oth. exc. P3 °लीन्यंचति.
- 10) L प्रचाललेरन् the oth exc. Lo Kc°लयेत.
- 11) mss. exc. N S P3 मदंती.

धात्याप्यायनार्यांशुरँशुष्टे देव सोमेत्यारभ्य जपन्त्यत्विजो यजमानद्व । १२ । प्रस्तरे पाणीन्निधाय निह्नवते नीचः सव्यानुत्तानान्दक्षिणान्नीचो दक्षिणानुतानान्सव्यानापराह्मिनयामे पटा राया एष्टा वामानीति जपन्ति । १३ । प्रवर्ग्येण प्रचर्योपमदा प्रचर्रान्त यदि प्रवञ्जन्ति । १४ । सकुत्स्तीर्णं बहिराति-थ्यायामुपसत्स् चान्यत्प्रस्तरात् । १५ । दशदार्विध्में संनह्यति । १६ । पात्राणि प्रयुनिकतः स्रुवतृतीये सु-चावाज्यस्थाली स्फ्यें वेदं च । १७ । मिद्रमा सँगादनात् । १८ । यज्रुरुपूताभिः पात्राणि प्रोक्ष्याज्यं निरुप्य पर्याग्न करोति । १६ । स्तीर्ण बहिः ' शयाः परिधयः । २० । बहिषो **ऽधि** स्तम्बयज्**र्हर**ति । २**१ ॥ प्रो-**क्षणीरामादयेध्ममुपमादय स्रूचौ संमृड्ढ्याज्येनोदेहीति सँशास्ति । २२। दक्षिणतः प्रोक्षणीष्वकृत्स्नसँम्यानां प्रणीता अपवर्जयति । २३ । सिद्धमाज्यग्रहभ्यः । २४ । अष्टौ कृत्वो जृह्वां गृह्णाति । वतुरुपभृति । २५ । इध्मं प्रोक्ष्य मुरुदेशे वहिष: प्रदक्षिणं प्रोक्षणीनिनयति । २६ । इध्मदार्वादाय विधृत्यो: प्रस्तरे सादयति । २७। आज्यानि सादयति स्रवतशीये स्रवावाज्यस्थाली स्पर्धे वेदं च । २८। सिद्धमा समिन्धनात् । २६। त्रिरिध्ममादधाति । ३० । सिद्धमा संप्रैपात् । ३१ ।। अग्निमग्नीत्त्रिः संमृड्ढि " सीद होतरिति प्रेष्यति । ३२ । लुप्यते स्त्रीचः प्रवरश्च । ३३ ।। घृतवती अध्वयं दृत्युच्यमाने सृचावादाय दक्षिणानिक्रम्य यथादेवतमनुवाच-यति । ३४। अग्नि पूर्वाधें यजित ' मध्ये सोममी पभ्तं जह्वां मर्वमानीय विष्णुं पश्चार्धे । ३५ । सूची विमुज्य बहिवँदि निरस्यति । ३६ । राजानमाप्याय्य निह्नवते । ३७ । ब्रह्मा राजानमुपनह्यति । ३८ । प्रस्तरँ विधनी आदाय स्रवेणोपसदो जुहोति ।। या ते अग्ने ज्यागयेति प्रथमे उहिन " या ते अग्ने रजाशयेति मध्यमे " या ते अग्ने हराशयेन्यनमे ॥ तनुर्वाषप्डेति सर्वत्रानुषजित । ३९ । समयाहवनीयं प्रस्तरमितह-रन्म् ब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यामाह्वया नीद्देवपत्नीव्याचिक्ष्वेति प्रेष्यति । ४० । गार्हपत्यान्ते देवपत्नीराग्नीध्रो व्याचण्टे ॥ वाग्वायोः पत्नी पथ्या पुष्णः पत्नीति मर्वत्रानुषजित । ४१। पूर्वात्ने प्रवर्ग्योपसद्भुघां प्रचरस्यप-राह्मे च । ४२ । अन्तरोपमदौ व्रतयतो यथाकालँ सायम् । ४३ । एवं त्र्यहमुपसद्भिश्चरन्ति । ४४ । तानूनप्त्रै वते प्रयछति । ४५ ॥ या ते अग्ने रुद्रिया नन्रिनि वनयिन । ४६ । तप्तवतौ भवतः । ४७ ॥ **वस्य वार्चे** यछ " पत्नि वाचँ यछेति यथाकालँ व्रतप्रदो वाचँ यमयति । ४८ । चतुःस्तने प्रथमे उहिन त्रिस्तनिद्वस्तने मध्यम एकस्तन उत्तमे । ४६ । उपमदृद्धौ स्ननन्यूहौ विवर्धयेतौपसदाँश्च होमान् । ५० । मध्यमायामु-

<sup>13)</sup> L P3 'न्निथायं, cf.1.1.2 15; L Bn राय: NS वामनीति M2 Ba बानीति.

<sup>14)</sup> mss. exc. L Bn प्रवृजेति; cf. 23) mss. exc. L Bn P3 दक्षिणेन. Katv. Sr. 8. 2. 15. 16.

<sup>16)</sup> mss. exc. L Bn संनदा: cf.1.1. 27) N S Bn Lc ेधाय. 1.52.

<sup>18) 1.2.1.18,</sup> 

<sup>19)</sup> M2 Ba N S ° ₹ □ ч.

<sup>22)</sup> N S सर्व च स्रची च, cf.1.2 4.23; 2.2.2.9. Kc सची संमुज्या°.

<sup>24) 1 2 5 19.</sup> 

<sup>29) 1.3.1 1.</sup> 

<sup>31) 1.3.1.7.</sup> 

<sup>34)</sup> M2 Ba N S वधादेव°.

<sup>39)</sup> L Bn Le P3 प्रस्तरवि° the oth. प्रस्तरेवि°; cf. su.27; Lc इरिश°.

<sup>40)</sup> M2 Ba Le °च बेति.

<sup>43)</sup> Le 'पमदो.

<sup>48)</sup> M2 Ba पत्नी.

<sup>50)</sup> N S M2 Ba° विवृद्धी, विवर्धयेवतो. पम : Kn. put उपसत् in su.49.

पसदि पूर्वाह्मिकीं कृत्वा युपमछैति । ५१ । अग्रेण प्राग्वेंशं त्रिषु प्रक्रमेष्वपरिमिते वावकाशे पुष्ठधाशक्कं निहत्य वेदादानप्रभृति वेदिँ विदधाति । षट्त्रिँशत्प्रक्रमा प्राचीत्याम्नातं प्रमाराम् । ५२ । उपरवदेशा-त्स्तम्बयजुर्हरति । ५३ । दशपदामुत्तरवेदि निःसारणान्तां कूर्वीत । ५४ । उत्तमायामुपसदि पूर्वीह्मिकीं क्तवा शाखामछैति । ५५ ।

अर्धवते प्रदाय सद्यः कुर्यादापराह्मिकीम् । १ । उत्साद्य घर्मपात्राष्यग्नीषोमीयायौपसदं बर्हिः शु-ल्बप्रभृतिना कल्पेन संनह्मति । २ । इध्मे परिधीनुपसंनह्मति । ३ । उत्तरवेदेः प्रोक्षणप्रभृति तिद्धमा पूर्णाहुते: । ४ । वेद्यां पदानि लोभयन्ते यावन्तो दक्षिणतस्तावन्त उत्तरत: । ५ । अव्यतिक्रामन्त: पुष्ठयां पराञ्चो ऽभ्यवसर्पन्ति । ६ । उत्करे लोभनानि प्रविध्यन्ति । ७ । नाप्रोक्षितामाक्रामन्ति । ६ । उत्तरं परि-ग्राहं परिगृह्य प्रत्यवमुज्याग्रेण पृष्ठचाशङ्कं निर्यञ्चँ स्भ्यँ स्नब्ध्वा " प्रोक्षणीरासादयेध्माबहिरुपसादय स्रुचः संमृड्ढयाज्येनोदेहीति सँशास्ति । ६ । दक्षिणतः प्रोक्षग्गीरासाद्योत्तरिमध्मार्बीहरूपसादयित । १० । उदीरराप्रभृति सिद्धमा बिह्यः प्रोक्षणात् । ११ । इध्माबिहिनिधाय संततामुलपराजि स्तुणाति पृष्ठया-शङ्कोरध्योत्तरवेदेः । १२ । हविर्घानयोः प्रथमकृतान्त्रन्थीन्वित्रःस्य प्रक्षाल्याभ्यज्याभिनह्याभितः पष्ठच्यम-रितम।त्रे ऽवस्थापयन्ति। बहिर्वेदि चक्राण्यंन्तर्वेद्युपस्तम्भनानि । १३।। युञ्जते मन उत युञ्जते धिय इति शालामुखीये जुहोति । १४ । हविर्घानयोर्दक्षिणे आधुरौ राजक्रयणीपदार्धेन " देवश्रुतौ देवेष्वाघोषेथा-मिति पत्न्युपानक्ति ' त्रिरन्यां त्रिरन्यां ' प्राचीमनिवर्तयन्ती । १५ ।। हविर्धानाभ्यां प्रवर्त्यमानाभ्यामनु-बूहीत्यनुवाचयति । १६ । त्रिरनुक्तःयार्मंप जन्यं भयं नुदेति सछदिष्के प्रवर्तयन्ति । १७ । उद्गुह्मन्तो ऽवरा-वरमन्तर्वेद्यवस्थाप्य । ये धुरावुपाञ्जन्ति तयोर्वत्मंनि वेदिसंधौ हिरण्यं निधायाभिजुहोती दँ विष्णुर्विच-कम इति दक्षिणस्मिंन्निरावती धेनुमतीत्युत्तरस्मिन् । १८ । उद्गुह्णन्तो उनुव्रजन्ति । १९ । यद्यक्ष उत्क्वेदे-त्सु वागावद देव दुर्यानिति जपेत् । २० । पश्चाद्त्तरवेदेस्त्रिषु प्रक्रमेष्वं त्र रमेथां वर्ष्मन्पृथिव्या अधीति नभ्यस्थे ऽवस्थाप्य परिदधाति । २१।। वैष्णवमसीत्युत्तरामीषामारभ्य जपति । २२।। विष्णुस्त्वोतभ्नात्वि-त्युपस्तभ्नोत्ये वमुत्तरम् । २३ । हविर्धानयोरीषे दक्षिणे मेथ्यावपनिहन्ति '' दिवो विष्ण इति दक्षिणाँ " विष्णोर्नु कमित्युत्तराम् । २४। ईषे मेथ्योनिबघ्नाति ग्रन्थिमकुर्वन् । २५।। आ वामुपस्थमद्रुहेति प्राची-

52) M2 Ba N S ਬਣਰਿੱੰ.

2 Cf. MS.I.2.9; III.8.7; Ap.Sr. 11.5-9.

2) M2 Ba N S युन्बं; cf.1.1.1.40-

4) 1.7.3.29-45.

6) Kn. ended su.5 after लोभयन्ते.

P3 अनितकामंत:.

54) L M2 Ba °रणांत , cf.1.8.1.20. 8) M2 Ba N S प्रोचि (without ना°).

9) Kc परिवह: L प्रत्यभिमृज्या°.

10) mss. exc. L Bn दक्षिणेन.

11) 1.2 5.21.23.

13) Kn. 'परनम्भवन्ति, cf. sū 38.

15) M2 Ba N S धरी (without 21) M2 Ba ति: N S वटसु अव्यस वा.

Sच्); P3 °वत यंनि the oth. exc. Bn Lc °यंती .

19) Lo अन्गृह°, as MS.III.8.7: 104.5.

20) (MS III.2 2:17.6 N 8 उत्देशेष M2 Ba °त्व°; M2

Ba N S द्यमिति.

नवँशं हिवर्धानं मिनोति । २६ ।। विष्णोः पृष्ठमसीति मध्ये छिदरादधाति । पश्चात्प्रथीयः । २७ । पू-र्वाधें छिदरन्तेष्वंसदघ्नी रचतस्रः स्थुणा निहत्योदञ्चं वँशमवदधात्ये वं पश्चाद्धसीयसीषु । २ द । तेजन्यां मध्ये दर्भागा वरसं करोति । २६। दर्भान्प्रत्युपकर्षं रज्ज्वानुपरिहारं समस्य तेजन्यन्तौ " विष्णो रराटम-सीति पूर्वार्धे वँगे ऽभ्यादधाति । ३० । परिश्रित्य दक्षिणस्मिन्वँशान्ते तेजन्यां दर्भानाधाय " विष्णोः शिप्रे स्थ इत्यन्तौ व्यवास्यति । ३१ ।। विष्णोः स्युरसीति प्रवयति । ३२ ।। विष्णोर्ध्रुवो ऽसीति प्रथमं ग्र-न्यिं करोति । ३३ । आन्तातप्रतिषीव्येत् । ३४ । अपरं वँशं प्रतिषीव्य द्वार्याः प्रतिषीव्यति । ३५ । ऊष्वाः शम्या उत्कृत्य संबध्नानि । ३६ ॥ वंष्णवमसि विष्णवे त्वेति संमितमभिमन्त्र्या हवनीयाद्यजमानः प्राचस्त्री-न्प्रक्रमान्त्रक्रम्य " प्र तद्विष्ण्रिति जपति । ३७ । दक्षिणस्य हिवर्धानस्य पश्चादुपस्तम्भनस्य द्विप्रादेशं चत्रस्रं विधाय । ३८ ।

उत्तरतो गार्हपत्यस्य " देवस्य त्वा सिवत्, प्रमव इत्यभ्रिमादत्ते । १ ॥ अभ्रिरसि नारिरसीत्यभि-मन्त्रयते । २ ।। इदमहँ रक्षमो ग्रीवा अपिकृन्तामीति दक्षिणस्मादँमादभित्रदक्षिरा प्रादेशमात्रान्कृष्ठासूपर-वान्परिलिखति यथायुप:वटं ' बाहुमात्रान्खनति । ३ । औपरवार्गां पाँसुनामग्रेणोपस्तम्भनं बाहुमात्रं चत्रस्रं खरं करोति । ४ । अवोक्ष्य मिकताभिः प्ररोचयति । ५ ।। बृहन्नमि बृहद्राय इत्यनुपूर्व खनति । ६ ।। सम्राडसीनि प्रथममुद्भानि " स्वराडसीति द्वितीयँ " विराडसीति तृतीयँ " सत्रराडसीति चतूर्थम् । ७ ॥ बृहन्नसि बृहद्राय इत्यधस्तात्संतुद्य " सर्वराडसीति सर्वानुद्रपति । ८ । उद्प्तानुत्करे प्रविध्यति । ६ ।। संमृश इत्युपरवान्संमुशति । १० । अनुमुशतः पूर्वयोर्दक्षिणमन्वध्वर्युरपरयोरुत्तरँ यजमानः ।। किमत्रेति पुछति " भद्रमित्यध्वर्यस्त्राँन्तौ सहेति यजमान । उत्तरमन्वध्वर्यदेक्षिणयोरपरं यजमानः ।। किमत्रेति पुछति " भद्रमित्यध्वर्युस्तंन्म इत्याह यजमानः । ११ । उत्तरतः सदोहविर्धानयोः समयार्घे चतुःस्युणं दक्षिणाद्वारं प्राग्वेंगमाग्नीध्रं मिनोति । तस्यार्धमन्तर्वेद्यंर्ध बहिर्वेदि । १२ । अपरस्माद्वेद्यन्तात्त्रिषु प्रक्रमेष्वपरिमिते वावकाशे सदो विदधाति नवारित प्राचीनं त्रिनवं तिर्यक्तंस्य मध्ये दक्षिणतः पुष्ठयायाः प्रक्रममात्र औदुम्बर्ये गर्त खर्नात यथायपावटे 'समानमा स्तरणात् । १३। यजमानमात्रीमौदुम्बरीमुच्छीयमाणामुद्गा-

27) Lc N S पृथ्वीयः M2 Ba पृथिवीयः L Bn वृष्ट्रच्यः (L connects it with sti 28).

28) P3 पूर्वार्थे । अंसदर्गीश्च° the oth. पूर्वाधीखदि°.

29) M2 Ba तेजन्या: mss. वरमं (cf. वर्स, बुसी, बरामी: Lo: दर्भमयो बरस: कटाकृतिः क्रियते).

31) Lc व्यवास्य.

cf 2.2.3.28.

34) P3 श्रंतात्, mss. °पीवेत्.

38) M2 Ba N S 'पस्त भस्य; Kc 8) mss. exc. Bn 'संद प. चत्रस्थं.

3 Cf. MS I.2 10, 11; III.8.8, 9; 13) M2 Ba प्रक्रममात्रमीद्ै. Ap.Sr.11 9-13.

2) M2 Ba N S ° शिसंनयत, but of. 1.8.2.2.

32) N S स्युर°; L Bn Lc P3 प्रवपति, 3) mss. exc. Kc कुप्टा°; cf.1.8.2. 1.4.

4) Re चतुरश्रं.

12) M2 Ba दिल्यां (without दारं).

14) P3 °मिक्स व Lc °मुख्य .

तान्वारभते । १४ ॥ उञ्श्रयस्व वनस्पत इत्युच्छ्यति । १५ ॥ नितानस्त्वा मारुतो निहन्त्विति प्राक्क-र्गीमवदधाति । १६ ।। ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि पर्यहामीति पाँसूभिः पर्यहति । १७ ।। ब्रह्म दाँह क्षत्रं द् हैति यजमानो दीक्षितदण्डेन प्रदक्षिरग्रें संमृशति । १८ । अपो उनुपरिषिञ्चति । १६ । अन्तरा कर्णी हिरण्यं निधाय " घृतेन द्यावापृथिवी आपुग्तियभिजुहोति । २० । आ मुलादवस्रावयति । २१ । उदग्वेँशैँ सदो उन्तर्मायु मिनोति । २२। ग्रौदुम्बरी विषिष्ठा स्थुणानाँ ' ह्रसीयस्यो उन्या ' अन्त्या ह्रसिष्ठाः। २३। नव छंदी र्ष्यानिष्टोम उदक्तुलानि । पञ्चदशोक्थ्ये । सप्तदशातिरात्र । एकविँशतिः सत्त्राहीनयोरे कादश षोडिशिनि वाजपेये च । २४।। विश्वजनस्य छायासीत्यौदुम्बर्या मध्यमं छिदरादधाति । पूर्वमाधायापरमा-दधाति । दक्षिगौरभिनिदधात्यु तराण्युपकर्षति । २५ ।। परि त्वा गिर्वणो गिर इति परिश्रयति । २६ । मध्यमापरयोः संधाविनद्वाय त्वेत्यारभ्य जपित । २७ ।। इन्द्रस्य स्यरसीति प्रवयति । २८ ।। इन्द्रस्य ध्रुवो ऽसीति प्रथमं ग्रन्थि करोति । २६ । आन्तात्प्रतिषीव्येत् । ३० । अपरान्संधीन्प्रतिषीव्य द्वार्याः प्रतिपीव्यति । ३१।। ऐन्द्रमसीन्द्राय त्वेति संमितमभिमन्त्र्य प्रोक्षग्गीः सँस्कृत्य '' रक्षोघ्नो वो वल-गघ्नः प्रोक्षामि वैष्णवानित्युपरवान्प्रोक्षति । ३२ ।। रक्षोहणं त्वा वलगहनमविशञ्चामीत्यद्भिरेकैकमव-मिञ्चित । ३३ ॥ रक्षोहणं त्वा वलगहनमवस्तृणामीति दर्भेरकैकमवस्तुणाति । ३४। औदुम्बरे ऽधिषव-णफलके समोपवक्णे पश्चात्पुरस्तात्प्रधिप्रकारे बाहमात्रे । द्वचङगुलं पश्चादसँहतम् । ३४ । अतिहृत्या-न्तरेणेषे " रक्षोघ्नी वाँ वलगघ्नी उपदधामीत्युपरवेषपदधाति । ३६ ।। रक्षोब्नी वाँ वलगघ्नी पर्यहामीति पाँसुभिः पर्युहति । ३७ । अधिविचयनस्य चर्मणो ऽधिषवणं करोति । ३८ । अतिहत्यान्तरेणेषे 🖰 रक्षो-हणं त्वा वलगहनमास्तुणामीत्यधिषवणफलकयोरास्तीर्यं लोमतः कृष्ठाः संबध्नाति । ३६ ।

दक्षिणत आग्नीध्रस्याग्नीध्रीयाय लक्षणं करोति । १ । उद्धत्यावोक्ष्य चात्वालात्याँसुन्निवपति । २ । व्युह्मावोक्ष्य सिकताभिः प्ररोचयति । ३ । एवं घिष्ण्यान्निवपति पडन्तः मदसः । प्ष्ठियादेशे होत्रीयं बाह-मात्रे पश्चाद्द्वारस्य दक्षिणं मैत्रावरुग्गीयँ यथैनयोः ममयार्घ औदुम्बरी भविष्यत्यू दीच इतरान्बाहमा-त्रान्तरान्त्राह्मगाछँस्यं पोत्रीयं नेष्ट्रीयमछावाक्यम् । ४ । यावति होत्रीयादाग्नीध्रीयस्तावति दक्षिणतःपुर-स्तान्मार्जालीयः । ५ । दक्षिणतश्चात्वालस्यान्तर्वेद्यास्तावाय सँस्तुगाति । ६ । उत्तरतश्चात्वालस्य शामि-त्राय लक्षणं करोति । ७ । उद्धत्यावोक्ष्यानुपरिक्रामन्तौ घिष्ण्यानुपतिष्ठेते ऽध्वर्युर्यजमानश्च '' विभूरसि

15) mss. exc. L Bn उद्धयम्ब (N उंद्ध P3 उद्धि) Bn उभश्रयस्य.

22) अन्तर्माय not P3.

23) L Bn Le न्यांन्या M2 Ba न्यां-मधिरार्षस्या (N "मं") S न्यांमधिशर्षस्या (corrupted gloss?)

Ba NS पोडशनि.

oth, प्रथमप्रकारे.

25) mss. exc. Lc 'परामाद'.

28) Lc स्यर . L Bn P3 S प्रवपति.

30) mss. पीवेन.

39) N कुछाम (all mss. °छ ).

4 Cf. MS.J.2.12, 13; III.8.10; 9-1; Ap.Sr-11.14-18.

3) N S = यून्य °.

35) Le प्रियकारे N प्रथिपकारे the 4) M2 Ba N S यथैतयो : L ° इंसीयं.

<sup>24)</sup> mss. exc. Kc एक विश्वति: M2 38) cf.2.1.3.55.

प्रवाहरा इतिप्रभृतिभिर्थथान्युप्ते " सम्राडसीतिप्रभितिभराहवनीयमास्तावमन्तर्वेदि तिष्ठन्तौ चारवाले शामित्रं सद औदुम्बरी ब्रह्मलोकमु तरेणाग्नीधीयं परिक्रम्य शालामुखीयं गार्हपत्यं दक्षिणाग्निं।। रौ-द्रेणानीकेनेति सर्वत्रानुषजित । ८ । तीर्थमन्तरा चात्वालमाग्नीध्रं च । ६ । न धिष्ण्यान्व्यवेयात । अध्वर्य-रुचेत्प्रत्यङ्घिष्ण्यानतिकामे दैन्द्री निगद्वेत् ।१०। अन्तराग्नीध्रमाग्नीधीयं च प्राग्वेशाय संवरः । १**१। वेदिँ** स्तुरान्ति यथापदलोभा धातुशो धन्वन्तो वा नपछादयन्तो धिष्ण्यान्खरोपरवोत्तरवेदि च । १२ । अर्धवते प्रदायोनरत आहवनीयस्येध्माबर्हिरुपमादयति । १३ । पाणी प्रक्षालयते उध्वर्ययं जमानरच । १४ । शाला-मुखीये ऽग्निप्ररायनान्यः धाय प्राग्वेशे पाशकानि पात्राणि प्रयुनिक्त । स्रवादृक्षिराणं स्रचं प्रचरणीं । तस्याः प्रथमं तूष्णी संमार्जनम् । १४ । सिद्धमाज्यग्रहेभ्यः । १६ । चतुर्गृहीतान्याज्यानि पृषदाज्यवन्ति गु-ह्मानि । १७ । ब्रह्मगा उपस्थे राजानमादधानि यजमानाय वा । १८ ॥ प्रैत् ब्रह्मणः पत्नी वेदिं वर्णेन मीद-त्विति दीक्षितसंचरेण पत्नीमभ्यदानीया याहमनुगामिनी स्वे लोके विश इहेनि पश्चाद्यजमानस्योपवेशय-ति । १६ । चतुर्गृहीतं गृहीत्वा"ग्नीषोमाभ्यां प्रगोयमानाभ्यामनुबृहीत्यनुवाचयति । २० । त्रिरनुक्तायाम-ग्निप्रणयनान्युद्यछति । २१ । अध्वर्युराग्नीधाय प्रदाय ' प्राग्दशेन वामसामात्यान्यजमानं च प्रखादयन्ति । २२। पूर्मांमो यजमानमन्वारभन्ते ' स्त्रियः पत्नीम । २३। उपसँयम्य दशौ स्रग्दण्डे '' त्वँ सीम तनुकृद्भूच इति जहोति ।। जवाणो अप्तुरिति द्वितीयाम । २४। एषो उन ऊर्ध्व गार्हपत्यो भवति । तस्य शीतभस्मनि पदार्धमुपवपति । २५ । अग्निमग्रतो नयन्ति । यस्योपस्थे सो उनन्तरा राजानमन् 'पञ्चादाज्यान्यासन्दीं ग्राव-वायव्यानि द्रोणकलश्चमंत्रं चाग्नीषोमीयमनुनयन्ति । २६ । उत्तरेण सदो यन्ति । २७ । आग्नीध्रीये धि-ष्ण्ये जिंन निधाया गैने नयेत्यभिजहोति । २८ । आग्नीध्रे यज्ञपात्राणि सादयत्यासन्दीं ग्राववायव्यानि हो-णकलगर्मजं च बध्नाति । २६ । ब्रह्मा राजानमादाय पदचाद्धविर्धानयोखितष्ठते । ३० । आज्यैरुत्तरवे-द्यन्त " उरु विष्णो विक्रमस्वेत्याहवनीये हत्वाग्राण्युपपाय्य पश्चाद्त्तरवेदेरेकवृद्वहिः स्तुणाति । ३१ । सिद्धमाज्यानां सादनात् । ३२ ॥ एवा वन्दस्वेति पूर्वया द्वारा यजमानः प्रपद्यते । ऽपरयाध्वर्यु राजानमति-हरति । ३३ ।। उर्वन्तरिक्षे वीहीति दक्षिणमनो ऽभिप्रव्रज्य पूर्वार्धे नीडे " ऽदित्यास्त्वगसीति कृष्णाजिन-मास्तुणाति । ३४ ॥ अदित्याः सद आसीदेति तस्मिन्राजानमासादयति । ३५ ॥ देव सवितरेष ते सोम इति जपत्ये तत्त्वं देव सोमेति यजमानः । ३६ ॥ इदमहं मनुष्यानित्युक्त्वावर्तते । ३७ ॥ नमो देवेभ्य इति

12) M2 Ba S Kc स्त्रणाति: cf.2.2. 2.5.

112.8. 25) cf. 2.1.3.39-46. 31) mss. exc. Bn P3 Lc 'पाच. cf. 1.2.5.26; mss. exc. L Bu °कवडर्डि.

15) पाशुकानि not Kc.

16) 1.2 5.19.

26) N °पस्थेसोमः स राजा°: mss. exc. P3 °संदीयाव°, cf. su 29; M2 32) 1.2.6.14.

18) यजमानाय वा not Lc.

Ba Le P3 बाग्नी°.

33) M2 Ba N S add उत्रिस्थले वैसर्ज-

19) M2 Ba Bn पत्नी the oth.

27) Kc नयन्ति.

नहोमो.

24) Ba S तनु°, as MS.III.9.1:

29) Le श्राग्नीधीये; Ke पात्राण्यासाद- 34) L Le ° इज्य. यन्त्या े च not Kc.

नमस्करोति । ३८ ।। निर्वरुणस्य पाशादिति निःसपैति । ३६ ।। स्वरिभव्यक्शमित्यभिवीक्षते ऽग्निमादि-त्यें वा । ४० ॥ अग्ने व्रतपते या तव तनमंय्यभदेषा सा त्वयीति समिधमादधाति । ४१ ॥ अग्ने व्रतपते या मम तनुस्त्वय्यभृदियँ सा मयीति जपति । ४२ ।। पुनर्नी व्रतपत इति व्रतानि विस्जते । ४३ । कृष्णाजिन आसीत । यज्ञषा कण्डयेत । हविष्यं पत्नी प्राश्नीयाद्वं विरुच्छिष्टं यजमानः । ४४ । अग्रेण हविर्धाने ऽप-रेण स्रग्दण्डान्दक्षिणातिक्रम्यापरो ब्रह्मण उपविशत्येष संचरः । ४४ ।

षड्ढोता पाशुक्यारम्भणीया दक्षिणादानं पराङ्गभूतेषु निवर्तेत । १। दीक्षितस्य चेत्प्राक्कयाशुपमछै-यात्। २ । स्रुवमरणी चादाय युपस्यान्ते ऽिंन मिथत्वा युपाहृति जुहुयात् । ३ । क्रीते चेदाहवनीये हुत्वा ' युपावटप्रभृति सिद्धमोपाकरणात् । ४ । अग्नीषोमीयमजमुपाकरोति । ५ । सिद्धमा प्रवरात् । ६ । प्रवते मैत्रावरुणाय दीक्षितदण्डं प्रयछति । ७ । सिद्धमा वपाया होमात । ८ । हतायाँ वपायां चात्वाले मार्जियत्वा " मुब्बह्मण्या मुब्बह्मण्यामाह्वयेति प्रेष्यति । पितापुत्रीयाँ मुब्बह्मण्यामाह्वयित । १ । नाग्नीषो-मीये हृदयशुलं करोति ' न सवनीये । १०। न स्वरुमनुप्रहरति । ११। नान्तरापो देवयजनं च पन्था व्य-वेयात् । १२ । प्रागस्तमयान्निष्क्रम्य वसतीवरीर्गृह्णाति । १३ । वहन्तीनां प्रतीपस्निष्ठन्हंविष्मतीर्रिमा आप इति प्रतीपं कलशमुपमारयति छायातपयोः संधाविषधाय दर्भैः पाणिना वा । १४।। अग्नेर्वो ऽपन्नगृहस्य सर्दास सादयामीति पश्चाच्छालामुखीयस्य सादयति । १४ । यद्यस्तिमतः स्यात्सोमयाजिनः कूम्भादगृह्णी-यात् । १६ । सोमयाजिनं चेन्न विन्देद्धिरण्यं हस्ते स्यादंग्निमुपिग्ष्टाद्धारयेयुरय गृह्णीयात् । १७ । यद्दक्षि-णास्वदास्यन्स्यात्तस्याध्वर्यवे वरं दद्यात् । १८ । पशुपूरोडाशप्रभृति सिद्धमा पश्विडायाः । १६ । दक्षिणेन हविर्धानमार्जालीयमैत्रावरुणीयानामतिहत्य होत्रे पश्विडां प्रयछित । २० । सिद्धमोपयङ्भ्यः । २१ । शा-मित्रीयादङगारानाग्नीध्रो होत्रीये निवपति । २२ । इडापथेन गुदजाघनी हरति । २३ । सिद्धमा सँस्नावभा-गेभ्यः । २४ । सर्वाः स्रृचः संप्रगह्णाति । २५ । नक्तं पत्नीसँयाजान्तः संतिष्ठते । २६ । पागुबन्धिकमिध्मा-बर्हिः संनह्मति । २७ । या यजमानस्य व्रतध्कतामाशिरे दहन्ति । या पत्न्यास्तां मैत्रावरुण्ये पयस्याये । या प्रवर्ग्यस्य तां दिध्धर्माय । २८ । पर्यांसि विशिष्य निदध्याद्वंधि दिधग्रहाय । शतशीतं मैत्रा-

42) M2 Ba विसंजति.

45) M2 Ba झ्यंडा the oth. exc. Ke स्वरंडां, cf.1.7.6.32; 2.5.2.2. 5 Cf. MS.I.3.1. IV.5.1: Ap.Sr.

11.19-21.

- 1) cf.1.8.1.1-2.
- 4) 1.8.3.3.
- 6) 1.3 1.26; 8.3.13.
- 7) M2 Ba N S प्रवर्णीते.
- 8) 1.8.4.36.

- 9) mss. exc. Ba M2 S पितापत्रि . 10) r. खनति. of.1.8.6.20.
- 14) P3 °मारवंति (here Kn. ended
- stī.14): Bn P3 चारने°. 17) Le "परिष्टादार" twice.
- 18) Le °स्वदास्यतस्यात M2 Ba °स्वथा 24) 1.3 4.27. उत्कृष्टस्यस्यात् N S °स्वदा [N सदा] 29) Le विरोश्यं Bn विवेध्यं L विध्येष्यं उस्कृष्टस्यमात्.
- 19) 1.8.5.2-35.
- 20) cf. Katv.Sr.8.8.2-4.

- 21) 1.8.6.1; mss. °यक्रयः, as the mss. MS.III.10.4:135.10. 11,
- 22) L शामित्रिया°, cf.1.8.4.20; 6.2; L N होत्रिये.
- the oth. विरोम्यं, N also, विशिष्य (Kn. बिरोपे): P8 शत : mss. हार्यी. cf. 2.5.4.2. 7.

वरुणाय । हिरण्यशकलौ शुक्राय । सक्तून्मन्थिने । तप्तातक्रूचशीतातक्रूचे दिधनी आदित्यगृहाय । धाना हारियोजनाय । २६ । आग्नीध्रे यज्ञपात्राणि वासयति । तस्मिन्यजमानो जाग्रद्पवसति । प्राग्वेंशे पत्नी । ३० । निशायां वसतीवरीः परिहरति । नादीक्षितमभिपरिहरेयः । ३१ । अन्तर्वेदि तिष्ठेद्यजमानः ' पत्नी च । ३२ । पूर्वया द्वारा प्रविश्य वसतीवरीर्गह्लाति । ३३ । अपरेण विहारं दक्षिणातिक्रम्य पूर्वया द्वारा नि सत्य दक्षिणेन सदोमार्जालीयहविर्धानं गत्वे न्द्राग्न्योर्भागधेयी. स्थेति दक्षिणस्यामुत्तरवैदिश्रोणौ सादय-ति । यथेत प्रत्येत्य पूर्वया द्वारा नि सुत्योत्तरेण सदआग्नीध्रीयहविर्धान गरवा " मित्रावरुणयोर्भागवेयीः स्थेत्यत्तरस्यामूत्तरवेदिश्रोणौ सादयति " विश्वेषा देवानामित्याग्नीध्रे ॥ सुन्नायुव इति सर्वत्रानुषजित । ३४ ॥ सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यामाह्नयेति प्रेष्यति । पितापुत्रीयां सुब्रह्मण्यामाह्नयत्याह्नयति । ३५ । 11211

## ।। इति मानवसूत्रे ऽग्निष्टोमे द्वितीयो ऽध्यायः ।।

उपतिष्ठते व्युद्धन्त्यामैन्द्रचा सद । आग्नेय्याग्नीध्रै । वैष्णव्या हविर्धानम् । १ ॥ आमन्यान्मा मन्त्रा-त्पाहि पूरा कस्याश्चिर्वाभशस्त्या इत्याग्नीध्रीये जुहोति । २ । उत्तरत आहवनीयस्येध्याबर्हिरुपमादय-ति । ३ । पाणी प्रक्षालयते उध्वर्य ' प्रतिप्रस्थाता च । ४ । पश्चादाग्नीध्रीयस्य पाशुकानि पात्राणि प्रयुन-क्ति ' प्राग्वेंशे ऽपराणि । स्रवाद्दक्षिणां स्र्चें प्रचरगी ' तस्या. प्रथम तृष्णी संमार्जनम् । ५ ।। अग्ने त्वं पारयेत्येतया सुच उपितष्ठते । ६। सिद्धमाज्यग्रहेभ्यः । ७। यथा पूर्वेद्युरांग्नीधीये तु सुचौ समार्जनमाज्या-ना ग्रहण च । ८ । उत्तरवेद्यन्त आज्यान्यभ्युदाहरन्ति । ६ । उदीरणप्रभृति सिद्धमा स्तरगात् । १० । र्बाहृष इतरार्ध सप्रस्तरं दक्षिणत<sup>.</sup>पूरस्तात्खरस्य स्तीत्र्वा तस्मिन्सूच सादयति । ११ ।। युनिज्म ते पृथिवी ज्योतिषा सहेति ध्रुवामभिमृशति " युनिज्म वायुमन्तरिक्षेण तेन सहेत्युपभृतै " युनिज्म वार्चे सह दिवा सह मूर्येगा तेन सहेति जुहूँ " युनजिम तिस्रो विवृत सूर्यस्य त इति सर्वा । १२। वायव्यान्यूर्ध्वपा-त्राणि प्रादेशमात्राणि सँसक्तमध्यानि तृतीयोद्दप्तानि । १३ ॥ को वो युनिक्ति स वो युनिक्तित खरे पा-त्राणि प्रयुतन्ति । दक्षिणस्मिन्तैसे दिधग्रहपात्रमौदम्बर चत् स्नक्त्यंत्तरिसन्नृपाँश्वन्तर्यामयो देक्षिणसु-

30) Bn Ke मादयति, Ke तस्माध-जमानो.

oth. °मबिपरि°, M2 Ba NS

- 32) M2 Ba S तिष्ठन N तिष्ठति.
- 84) Le दारातिसज्य. Ke °ग्नीश्रीये.
- 35) L 'प्रत्रियां Le 'प्रत्या, of. su.9.

- Cf. MS.I.3.1, IV.5.3; Ap.Sr. 10) 1.2.6.7. 12 1.3.
- 31) Bn शालायां, Lc °मतिविपरि ° the 2) M2 Ba ब्रामबान्मा N ब्रामंधांमा L Le आमंधामा Bu आमंधा; mss. exc. S मन्या°.
  - 5) of .2.2.4.15.
  - 6) cf. MS.IV.10 1.142.1.
  - 7) 1.2 5.19.

- 11) P3 उत्तरार्थे.

12) N S बविवृत: M2 Ba बवृत , Ap. Sr. TS. विश्वः; Kn. सर्वः सवः M2 Ba सर्वान्.

13) Ke सर्वाययुर्वि ; Ba सँस्नन्त M2 मॅस्वत° L Lo मंतकत° Bn संलत्त° Ko संलग्न°.

पांजुपात्रं ' तयोर्मध्य उपांजुसवनं ग्रावाराम् । १४ । अपरास्ति द्विदेवत्यपात्रास्ति ' परिस्नगैन्द्रवायवस्या'-जागलं मैत्रावरुणस्य ' विकर्णमाश्विनस्य । दक्षिणोत्तरे श्रुकामन्थिनो बेल्वे श्रुकस्य दक्षिणे ' वैकङ्कत-मुत्तरं मन्थिन । आश्वत्ये ऋतूपात्रे अश्वशफबुध्ने यथा सुगुभयतोमुखे । तयोर्दक्षिणमध्वर्युपात्रमु तरं प्रतिप्र-श्रोणावाग्रायणस्थालीमु तरस्यामुक्थ्यस्थालीमुक्थ्यपात्रं च त्रिभृष्ठघश्वशफबुध्नर्म-स्थात दक्षिणस्यां ग्रेणोपस्तम्भनमादित्यस्थालीमादित्यपात्रं चाष्टाभष्टि । खादिरं षोडशिपात्रं चतुःस्रक्ति । १५ ।

वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि श्रधी हवम ॥ इति वायव्यान्यूपतिष्ठते । १६ । उत्तरस्य हविर्धानस्याग्रेणोपस्तम्भनं ध्रवस्थालीम् । १७ । दक्षिणस्य हविर्घानस्य पश्चादक्षं सत्सरुं द्रोणकलशं । तस्मिन्नवदघाति परिप्लवां स्रुचमदण्डिकां । दशापवित्रे च गुक्लानामुर्णानाममात्योते यजमानस्या रत्निमात्रं पवित्रं प्रादेशमात्री दशा । १८ । उत्तरस्याधस्तात्सवनी-यकलञान्त्रयुनिक्त । स्थविष्ठं प्रातःसविनकं पश्चार्धं । पूर्व मार्ध्योदनीयं । पूर्वीर्ध तार्तीयसविनकमंग्नि-ष्टोमे ह्रसिष्ठमु नध्यादुर्ध्वं वर्षिष्ठं । नीड आधवनीयं । प्रध्रे पूतभृतम् । १६ । दक्षिणस्यावालम्बे दश चमसान्नैयग्रोघान्रौहितकान्वा नानालक्षणान्त्सरुमतः । २० ॥ रक्षोघ्नो वो वलगघनः सँसादयामि वैष्णवा-नित्यधिषवणे पञ्च ग्राव्णः प्रयूनिकतः तेषामुगलः स्थविष्ठोः मध्ये । ऽभिमुखानितरान । २१ । द्वाससा राजानमतिहृत्यान्तरेणेषे " हृदे त्वा मनसे त्वेति ग्रावसूपावहरति । २२ । सप्तहोत्रा यजमानो ऽभिम्शति । २३ । व्युष्टायां पूरा वाचः प्रविदतोः प्रातरनुवाकसुपाकरोति । २४ । ।।१॥

" देवेभ्यः प्रानर्यावभ्यो अनुबृहि " ब्रह्मन्वाचे यछ " सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यामाह्नय " प्रतिप्रस्थातः सवनीयान्निर्वपस्वेति प्रेप्यति । १ । प्राग्वेशे प्रतिप्रस्थाता सवनीयान्निर्वपती न्द्राय हरिवते यवान्धाना-भ्य ' इन्द्राय पृष्णवते करम्भाये न्द्राय सरस्वतीवते भारतीवते परिवापाये न्द्राय ब्रीहीन्प्रोडाशाय । २ । अष्टाकपालः प्रातःमवनिक ' एकादशकपालो माध्यंदिनीयो ' द्वादशकपालस्तार्नीयसवनिकः । ३ । एकदुग्ध आमिक्षां करोति । नोत्तरयोः सवनयोः पयस्या । ४ । सिद्धमाधिश्रयणात् । ५ । भुज्यमानास् पर्य-ग्नि करोति । ६ । घानानां द्विभागं पिनष्टि । ७ ।। अभृदुषा रुशत्यशुरित्युच्यमाने " शुणोत्वग्निः समिधा हवं म इति प्रचरण्या जुहोति । ६। तस्यां पूनगृंहीत्वा प इष्य होतमें "त्रावरुणस्य चमसाध्वयं आद्रवे "कथ-

<sup>15)</sup> M2 Ba N S परिलग : Ba P3 °जगनं M2 °जामनं Lc °जगावलं (: अजन्येव गालवं यस्य कराठे क्रियते तदजगालवम्: cf. Ap. Sr. अजगावम Kāty.Śr. श्रजकावम ); mss. exc. Le विकंकनं without उत्तरं: mss. exc. Lc P3 'म्यण', cf.2.3.3.20. 16) cf. RV.1.2 1.

<sup>18)</sup> M2 Ba N S अवसदंति°; cf. 2 Cf. MS.I.3.1, 2, 35; IV.5.2, MS.IV.5.7:74.13 अमोत. Ap. Sr 10.26.12.

<sup>19)</sup> Lc प्रात मननिके पश्चार्थे, पर्वार्थि.

<sup>20)</sup> L Ke रोहीत M2 Ba रोहीत N S Bn रोडित°: M2 Ba स्वरु L

Ke मरु S स्बैर Bo मरु. 24) mss. exc. L प्रवदिनी.

<sup>3, 5;</sup> Āp.Śr.12.3-7, 9,

<sup>4)</sup> L Bn भामिचिकां.

<sup>5) 1.2.3.20.</sup> 

<sup>9)</sup> M2 Ba Bn "ध्वर्यवाद" Le "ध्वर्यव: । স্বার<sup>°</sup>.

निन एत "नेष्टः पत्नीमभ्युदानय " प्रतिप्रस्थातवसतीवरीएगं होत्चमसं पूरियत्वा दक्षिणेन होतारमित्रप्रय-म्य चारवालान्ते प्रत्युपास्वेति प्रेष्यति । ६। यथाप्रेषितं चारवालमभ्युद्धायन्ति । १०॥ एकभनिन इति सब-नीयकलशानां संप्रेषः । ११ । प्रतिप्रस्थाता वसतीवरीणां होत्चमसं पूरियत्वा दक्षिणेन होतारमिश्रय-म्य चात्वालान्ते काडक्षति । १२ ।। एह्मदेह्माग्निष्टे अग्रं नयतौ वायुष्टे मध्यं नयतौ रुद्रावसुष्टा युवा नामासि नमस्ते अस्तु मा मा हिँसीरिति नेष्टा पत्नीमभ्यदानयति पान्नेजनपाणिनीम । १३ । यत्र होतुः प्रातरन्-वाकमनुबुवत उपशुण्यात्तदपो ऽध्वर्युर्वेहतीनां गृह्णीयात् । १४। यदि दूरे स्युष्टचात्वालान्ते गृह्णीयात् । १५। अप्स तणं प्रास्य " देवीरापो अपां नपादित्यभिजुहोति । १६ ।। कार्ष्यसीति दर्भेराहृतिमपप्लावयति । १७ । मैत्रावरुराचमसे दर्भानन्तर्घाय " समुद्रस्य वो र्जक्षत्या उन्नय इति प्रतीपं चमसमुपमारयति । १८। एवम-नुपूर्वं सवनीयकलशान् । १६। तुष्णीं पान्नेजनं '' वसूनां रुद्राणामित्यभिमन्त्र्य पत्न्ये प्रयस्रुति । २०। अघि चात्वालं मैत्रावरुणचमसीयानौ होतुचमसीयास्ववनयति । होतुचमसीयानां मैत्रावरुणचमसीयास् । २१ ।। यथाध्रं घरो धिभः कल्पन्तामिति प्रचरण्या चमसौ समनिक्त । २२ । अपरया द्वारा पत्नी सदः प्र-विश्य " वसवो रुद्रा आदित्या इति पश्चान्नेष्ट्रीयस्य सादयति पान्नेजनम् । २३। हविर्धानमभ्यदानयन्त्य-गतो मैत्रावरुणचमसीया होत्चमसीया वसतीवरीरनुपूर्व सवनीयकलशान् । २४ ।। अवेरपो **ऽध्वर्या**उ इति चेद्वोता पृछेद् तमनन्नमुरुतेमं पश्येति प्रतिब्रुयात् । २५ । प्रचरण्याग्निष्टोमे " यमग्ने पृत्सु मर्त्यमिति ऋतूकर्राए। जुहोति । २६ । एतेनोक्थ्ये परिधिमञ्ज्यादे'तेन षोडशिन रराटीं द्रोणकलशेँ वोपस्पु-शेत् । २७। हविधनि प्रचरणीमाधाय प्रध्रे वैतज्जपन्हविर्घानं प्रपद्येतातिरात्रे वाजपेये उप्तोर्याम्णि । २८। औदुम्बरे पवित्रवत्यु"पयामगृहीतो ऽसि प्रजापतये त्वेति दिधग्रहं गृह्णाति । २६ । असन्नो हयते । ३० । दक्षिणेन होतुर्गछोत । ३१। उत्तरेगाभित्रयम्य ग्रहं दक्षिणं परिधिसंधि प्रत्यवस्थाय " येन प्रजा अखिद्रा इत्यभिजुहोति । ३२ ॥ तिस्रो जिह्नम्येत्युपतिष्ठते ।३३। प्रतिपरिकम्य यथास्थानं पात्रं सादयति ।३४। उद्ह्याधवनीयं मैत्रावरुएाचमसीया अवनीय प्रात:सवनिकमवनयति । ३५ । उत्तरस्य हविर्धानस्य दक्षिग्रस्या अक्षधरो ऽधस्ताद्वसतीवरीः सादयत्यंतरौ सवनीयकलशौ । दक्षिग्रस्योत्तरस्या अधस्ताद्वोत्-चमसँ साद्यित्वा तस्मिन्नियाभ्याः स्थेति यजमानै वाचयति । ३६ ।

" देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इन्युपाँगुसवनमादत्ते । १ ॥ ग्रावासीत्यभिमन्त्र्य वार्चे यस्त्रति । २ । वि-स्र्वेस्य राजानिमैन्द्राय त्वा सूष्तमिति सिहरण्येन पारिणनाभिमृशति । ३ । उपाँगुसवनसुपले निधाय

नयत; M2 Ba °वमृष्टा L Bn °वसि-ष्टा: S कलश उपान्नेजनपाणि ° M2

Ba पात्रेक्तलरावाणि°.

21) Le P8 अध्यक्षि.

27) cf. 2.2.2.29 31.

30-32) cf.2.3.3.17, 18; 4-26-28.

33) mss exc. M2 Ba S यहरवे°;

mss. exc. Le P8 °त्यनुपतिष्ठते.

35) N Le °चमसीया अवनीय, Kn. °चमसीयास्ववनीय.

3 Cf. MS.I.3 3. 4; IV.5.4-6; Αρ. Sr.12.7-11.

<sup>10)</sup> M2 Ba N Bn ° म्युदानयंति.

<sup>11)</sup> M2 Ba सबनीयकल्पडडानॉ संप्रेषः.

<sup>13)</sup> Lc नयतु M2 Ba नियत L S

<sup>17)</sup> mss. exo. L Bn "डुतिमुप"; M2 Ba 'झावयति.

तस्मिन्राजानं सर्वं मिमीत " इन्द्राय त्वाभिमातिष्न इतिप्रभृतिभिः पञ्चकृत्वो यथा ऋषे । ४॥ श्वात्राः स्य वृत्रतुर इति होतुचमसादुपसुज्य " यसे सोम दिवि ज्योतिरित्यिमिमशैनेन सतन् करोति । ४ । प्रतिप्र-स्थाताल्पीयो ऽर्धं राज्ञो वाससोद्धत्य कृष्णाजिने निदधाति । ६।

> अवीवधं वो मनसा सुजाता ऋतप्रजाता भग इद्वः स्याम । इन्द्रेण देवीवीरुधः सैविदाना अनुमन्यन्तौ सवनाय सोमम् ॥

इति राजानं निर्यात्य द्वौद्वौ षडेंशुनपायातयति । ७ । तूष्णीं होतुचमसाद्रपसुज्य " मा भैर्मा सैविक्या इत्यूपाँगुसवनसूचम्य जपति । ६ ॥ धिषणे ईडिते ईडेयामित्यधिषवणफलके अभिमन्त्रयते । ६ । यो ऽभि-षुतस्य प्रथमोः ऽ'शुः परापते दा मास्कान्सह प्रजया सह पशुभिः सह रायस्थोषेणेन्द्रियं मे वीर्यं मा निर्व-धिष्टेति तमिमनत्र्य प्रत्याहरति । १० । मुले ऽभिषुणोति । यदि मुलं न बिन्देत्तुणं दारु वान्तर्दध्यात् । ११ । अष्टौ कृत्वो ऽभिषुत्य " वाचस्पतये पवस्वेत्युपांशुपात्रे ऽञ्जलिना तृतीयग्रहमानयत्ये वमेका-दशकृत्वो अभवुत्यै वं द्वादशकृत्वः । १२ । अवगृहीतानां प्रतिप्रस्थातासिच्यमाने द्वौद्वावैश् अन्तदंधाति । १३ ।। मधुमतीर्ना इषस्कृषीति जपति । १४ ।। स्वांकृतो ऽसीत्यादायोत्तिष्ठति । १४ ।। उर्वन्तरिसँ वी-हीति वजित । १६ । दक्षिणेन होतुर्गेछिति । १७ । उत्तरेणाभिप्रयम्य ग्रहं दक्षिणं परिधिसंधि प्रद्रयन-स्थाय " विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्य इति जुहोति । १८ । यतो हतं ततः पात्रस्योर्ध्वमुन्मुज्याद्वृष्टिकामस्य " दै-वेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य इति मध्यमस्य परिषे: पश्चादुर्ध्वमुन्मज्यादंविष्टिकामस्यान्तरतः पात्रस्यावम-ज्यात्परिचेरन्तरतो ऽवमुज्यात् । १६ । आग्रायणस्यात्यां संपातमवनयति । २० ।। प्राणाय त्वेत्युपांगुपात्रै सादयति । तस्मिन्नेश्रमवदघाति । २१ ।। यत्ते सोमादाभ्यमित्यवगृहीतानां प्रतिप्रस्थातांशुषु द्वौद्वावेश् प्रत्यवस्जिति । २२ । ॥३॥

अभिषवायोपविशन्तर्यं घषवणस्य दक्षिणतः प्रतिप्रस्थाता । पश्चाद्यजमान । उत्तरतो ऽघ्वर्यः । पूर-स्तादुन्नेता । १। तूष्णी होतुचमसादुपसुज्य ग्राविभरिभषुण्यन्ति । २। ततो निग्राभसुपैति । ३। अभिषुता-नैश्-श्रागपागधरागृदगिति होत्चमसे परिष्लावयति । ४ । प्रपीडच प्रत्याहरति । ४ । अत कर्ष्यं पुःनेता वसतीवरीणामुपसुजति । ६ । अभिषुण्वन्ति । ७ । पूर्नानग्राभमुपैति । ६ । ततः संभरति । ६ । प्रपीडघोन्ने-ताधवनीये परिष्लावयति । १० । ततो दोहयति । ११। अभिष्तै होतुचमसे ज्वनीय पूर्णस्य प्रातःसवनिके उवनयति । १२ । प्रपीडघोन्नेताधिषवणे निवपत्यंपसजति । १३ । अभिष्ण्यन्ति । १४ । चत्रिमाभमु-

<sup>7)</sup> mss. তার (thus Kn.): L Bn (KS.III.10:28 20 संवित्था). बदरस्याम 8 उदबरस्याम N बरस्याम 14) L Le Bn "मतीन".

M2 Ba उदबप्साम: mas. देवेर. 19) Ku. " ( I TETHIN for 4 Of. MS.I.8 4.5: IV.S.5-7: Ap. 8) 8 सँवित्यां Le संविभक्ता P3 संवित्रि **अव**े.

<sup>20)</sup> mes. exc. L P3 Bn जामनवा°, cf. 9-8.5-2. «

Sr. 12.9. 12. 18.

पैति । त्रिः संभरित । ११ । यदि नवकृत्वो निग्नाभयुपेयादुपसर्जनप्रभृति त्रिनिग्नाभयुपैति । संभरित । दो ह्यति । १६ । एवं द्वितीयः पर्यायस्तंत्रा तृतीयः । १७ । ऋजीवेण ग्राच्यः परिवपित । १६ । प्राञ्च्ययुवृगाता द्रोणकलकां प्रोहत्यंत्यस्यित दशापिवत्रमन्तराक्षं विष्कम्भं च । यं द्विष्यात्तस्याक्षयुपहृत्यात । १६ । दशया द्रोणकलकां संमाष्टि " वसवस्त्वा संमृजन्त्वित प्रातःसवने " क्द्रास्त्वेति माध्यंदिन ॥ आदित्यास्त्वेति तृतीयसवने पूतभृतम् । २० । ग्रावसु द्रोणकलकामादधाति । तस्योपर्युवृगातारो अवस्तान्नाभि पिवचे वितन्वित्त । तस्मिन्यजमानो होतृचमसेन सततां ग्रुक्षाराया ग्रहाम्मृङ्कात्युपिकलम्पू णाःवृष्टिकामस्य । २३ । ग्रातःसविनकादुःनेता होतृचमसे अवनयति । २२ । ग्रुक्षाराया ग्रहाम्मृङ्कात्युपिकलम्पू णाःवृष्टिकामस्य । २३ । ग्रृहीत्या दशया परिमृज्य यथास्थानं सादयित । २४ ॥ उपयामगृहीतो अस्यन्तर्यद्य मथविन्तर्यन्तर्यामं गृङ्काति । २५ । असन्नो ह्यते । २६ । उत्तरेण होतुर्गद्यति । २७ । दक्षिणेनाभिप्रयम्य ग्रहसुत्तरं परिषिसंधि प्रत्यृज्यस्तिष्टिति जुहोति । २६ । व्याख्यातमुन्मार्जनम् । २६ ॥ अपानाय त्वेत्यन्तर्यामपात्रं सूद-वत्सादयिति ॥ व्यानाय त्वेत्युपांगुसवनम् । ३० । उदित उपांदवन्तर्यामौ जुहोति । ३१ । यदि त्वरेत पुरोद-यादुपांगु जुहयात् । ३२ । ॥४॥

अध्वंमन्तर्यामाद्यहाग्राणि । १ । यदि रथंतरसामा सोमः स्यादैन्द्रवायवाग्रान्यहान्गृह्णियाद्यंदि बृह्रस्सामा शुक्राग्रान्यंदि जगत्सामाग्रायणाग्रान् । २ । यो ज्येष्ठवन्धुरित्याम्नातं ग्रहाग्रम् । ३ । ऐन्द्रवायवं गृह्णात्यां वायो मूषेत्यर्षग्रहमिंन्द्रवाय् इमे सुता इति शेषमे व ते योनि सजोषोभ्यां त्वेति साद्यति । ४ । यमन्यमैन्द्रवायवात्पूर्व गृह्णीयादैन्द्रवायवं सादयित्वा तं सादयेत् । १ ।। अर्थे वां मित्रावरुणेति मैत्रावरुणं गृहीत्वा शृतशीतेन पयसा श्रीगात्ये व ते योनिर्त्रहेतायुभ्यां त्वेति सादयति । ६ ।। अर्थे वेन इति शुक्रं गृहीत्वा हिरण्येन श्रीगात्ये व ते योनिर्विरताये त्वेति सादयति । ७ ।। तं प्रत्नचेति मन्यिन गृहीत्वानिभध्वंसयन्यात्राणि सक्तुमिः श्रीणात्ये व ते योनिः प्रजाभ्यस्त्वेति सादयति । ६ । य आग्रायणस्थात्यां सोमस्तं होतृचमसे उवनीय "ये देवा दिव्येकादश स्थेत्याग्रायणं द्वाभ्यां भ्राराभ्यां गृह्णात्या ग्रायणो ऽसि स्वाग्रायण इत्यभिमन्त्र्योणांशु हिड्डाङ्गिति त्रिरिभिहिङ्करुत्य वाचे विसुज्ये व ते योनिर्विर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति सादयति । १ ।। प्रयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वा वृहद्वत इत्युक्ष्यं गृह्णात्यां व ते योनिरिन्द्राय त्वेति सादयति । १० ।। मूर्षान दिव इति धृवं गृह्णाति ।। धृवो ऽसि ध्रविर्तिनिरत्यामनन्त्र्यां व ते योनिर्विर्वेश्वानराय त्वेति सादयति । १० ।। मूर्षान दिव इति धृवं गृह्णाति ।। श्रवो ऽसि ध्रवोद्यानिरित्याभननन्त्र्यं व ते योनिर्वेर्श्वानराय त्वेति सादयति । स्वाप्ता हिर्ण्ये । ११ । राजपुत्रो धृवं गोपायित

16) B Le repeat त्रि before संभरति.

19) Ba N S Bn मोडबति.

28) MS Be N S महं दिख्यमुत्तरं, S बाक्ताब्देति the oth. °जूति-

80) Lo: सूदवत्=सोदकं.

32) M2 Ba N B लरेततः ; Lo °पांशु

Bn °qt.

5 Cf. MS I 3.6, 7, 10, 11, 13-15, IV.5.8; 6.4-6, Ap.Sr.12.14-16.

3) i.e. MS-IV.8 9 117.7 seq.

4) M2 Ba N S सोमम् instead of

6) before ग्रहीत्वा N & महं M2 Ba

गुर् 8) not M2 Ba

9) N S Kc मामयव"; M2 Ba N S Kc "मयवा; M2 Ba N S मामयवो, स्वामयवा. । १२ । यं द्विष्यात्तस्य ध्रुवं प्रवर्तयेत् । १३ । यः प्रातःसविनिके सोमस्ते होतृचमसे ऽवनीयातिपाव्य रा-जानं प्रपीडच पवित्रं पार्श्वतो निद्याति । १४ । परिप्लवया द्वोणकलकात्पूतभृत्यवनीय दशया परिमृज्य यथास्थानं सादयित । १४ ॥ उपयामगृहीतो ऽसि प्रजापतये त्वेति द्वोणकलशमिभमृशत्यु पयामगृहीतो ऽसि प्रजापतये त्वेति द्वोणकलशमिभमृशत्यु पयामगृहीतो ऽसि विश्वभ्यस्त्वा देवेभ्य इति पूतभृतम् । १६ ॥ द्वप्सश्चस्कन्देत्यभितो द्वोणकलशौं स्कन्नमभिमन्त्रयते । १७ ॥ सप्तहोतारं मनसानुद्वत्य जुहोति । १८ ॥ प्रस्तोतविच यछो न्नेतर्य आधवनीये राजा तं प्राञ्चं संपावयस्वेति प्रेष्यित । १६ ॥ ॥ ।।।।।

हिवर्षानादश्यास्तावात्प्रहाणाः सर्पन्ति । १ । अध्वर्यु प्रस्तोतान्वारभते ' प्रस्तोतारमुद्गातो द्गातारं प्रतिहर्ता ' प्रतिहर्तारं मैत्रावरुणां यजमानो ' यजमानं ब्रह्मा । २ ।। मनो ज्योतिंवर्षतां भू-तिरित्येताभ्यां तृष्ट्णीमुपचरितं पृषदाज्यं जुह्नित । ३ ।। वागग्रेगा अग्रे यात्वृजुगा देवेभ्यो यशो मिय दश्वती प्राणान्पणुषु प्रजां मिय च यजमाने चेत्यध्वर्युरग्रतो दर्भमुष्टिमायुवानः सर्पति । ४ । आस्तावं प्राप्योपविश-न्ति ' प्रस्तोतुः सव्यमनु यजमानो ' दक्षिणमन्वध्वर्युः । ४ । प्रस्तोत्रे दर्भमुष्टि प्रयद्धः सोमः पवत इति स्तोन्त्रमुपाकरोति । ६ । नाध्वर्युरुपगायात् । ७ । दशहोतारं यजमानो जपित पुरस्ताद्विष्ठपवमानस्य " व्यस्त्र्ये हिङ्कुर्विति च " इयेनो ऽसि गायत्रद्धन्दा अनु त्वारभे स्वस्ति मा संपारयेति च । ६ । स्तोष्यमाण उन्नेता पृत्मृति पवित्रं वितत्यावनयत्याधवनीयम । ६ । दशया पिरमृज्य यथारथानं न्युष्जित । १० । यं द्विष्यात्तं बहिष्पवमावात्परिवाधेत । ११ । स्तुते " अनीदग्नीन्विहर बिहः स्तृणाहि पुरोडाशं अलंकुरु " प्रतिप्रस्थातः पशुमुपकल्पयस्वेति प्रष्टाति । १२ । आग्नीधीयादङ्गारानाग्नीधो होत्रीयप्रमृति यथान्युप्तं विष्टयोत्तरेण होत्रीयं परिक्रम्य संततामुलपराजि स्तृणाति पृष्ठियाशङ्कोन्दर्योत्तरवेदेः । १३ । परिप्लवया द्रोणकलशाद्ग्रहं गृह्णाति " या वां कशेत्यादिवनमे व ते योनिर्माध्वीभ्यां त्वेति सादयित । १४ ।

विष्णो त्वं नो अन्तमः शर्म यछ यशस्त्र । प्रते धारा मधुरचत उत्सं दुह्नते अक्षितिम् ॥

इति वैष्णव्या पात्राणि संमृश्योत्कृष्य रशनां त्रिवृता यूपं परिवीय पशुनुपाकरोत्यांग्नेयमजमग्निष्टोम ' ऐ-

<sup>16)</sup> भ्रमि भूराति not M2 Ba N S.

<sup>17)</sup> cf. MS.II.5 10:61 14.

<sup>6</sup> Cf. MS I.3 8; 4.2; Ap.Sr 12. 16-18; 11.19, 20.

<sup>1)</sup> Ke महाया: L Ba N महया: N S महारखा: M2 Ba महारखा:, cf. 1.8.1.4.

<sup>8)</sup> of. MS.I.7.1:109.4: IV 8.9:

<sup>118.8.</sup> 

<sup>4)</sup> L Bn बान्युना M2 Ba N S वात्रि-सुना; mss. दर्शत (thus Kn.); L P3 °मासुना M2 Ba Bn °मासुना: N S °माधुनान:; mss. exc. S सर्पति.

<sup>8)</sup> L Bn बस्ति 8 बस्में N P3 बस्यें M2 Ba सस्ये; cf. M8.IV.2.4: 26.6.

<sup>13)</sup> L षाग्नीभियाद°; L P8 Bn होत्रिय°; P8 सांकाशिन°, cf.2.1.1.
10; L Lo P8 होत्रियं Bn होत्र्यं; for संतताम cf.2.2.2.12.

<sup>14)</sup> N 8 °शासंघरं.

<sup>15)</sup> mss. °रचुतसुरसं; Bn दुवंति L P3 दुवंते the oth. दुवंते; Kc आपनेथं सबनीयं for पद्यत्.

न्द्राग्नं द्वितीयमुक्थ्य ' ऐन्द्रं वृष्णिए तृतीयं षोडशिनि ' सारस्वती मेषी चतुर्यीमतीरात्रे । १५ । सिद्धमा प्रवरात । १६ । अष्टाविष्मशकलानादायाश्रावमतुप्रैषादिभिवंगीते । यथाम्नातं होतारमंश्विनाष्ट्यर् आध्वर्यवादित्यध्वर्य् रुपौरवात्मनो नाम गृहीत्वा प्रतिप्रस्थातुरुच " मानुषावित्यु स्वै: शकलमग्नावध्यस्यत्य-ग्निरग्नीदाग्नीधादित्याग्नीधं।। मित्रावरुगौ प्रशास्तारौ प्रशास्त्रादिति प्रशास्तार्रामन्द्री ब्रह्मा बा-ह्माणादिति ब्राह्मणार्छेसिनं ।। मरुतः पोतारः पोत्रादिति पोतारं ।। ग्नाबो नेष्टीयो नेष्टादिति नेष्टा-रमंग्निर्देवीना विशा पुरएतायँ सुन्वन्यजमानो मनुष्याणा तयोरस्यूरि गौ गाहं गर्य दीदाय वाते हिमा द्वा यु राधांसि संपृञ्चाना असंपृञ्चानौ तन्वस्तैन्म इत्याह यजमानः । १७ । प्रवृतः प्रवृतो "जुब्दो वाची भ्यासमिति स्रवेशा " स्वाहा सरस्वत्या इति द्वितीयम् चा स्तोमं समर्थयेति तृतीयम् । १८। न सब-नीये पशुपुरोडाशमनुनिर्वपति । १६। सिद्धमा वपाया होमातु । २०। हतायाँ वपायां चात्वाले मार्जियत्वा धिष्ण्यानुपतिष्ठन्त ऋत्विजो यजमानश्च । २१ । ।।६॥ .

अवकाशैर्यजमानो ग्रहानवेक्षते ।। प्राणापानाभ्यां मे वर्चोदसौ पवेषामित्यूपाँववन्तर्यामौ ।। व्यानाय मे वर्चोदाः पवस्वेत्यूपाँगुसवने ।। वाचे मे वर्चोदाः पवस्वेत्येन्द्रवायवं ।। दक्षऋतुभ्यां मे वर्नोदाः पव-स्वेति मैत्रावरुणे ।। श्रोत्राय मे वर्चोदाः पवस्वेत्याश्विनं ।। चक्षभ्या मे वर्चोदसौ पवेषामिति गुकाम-न्थिनौ ।। आत्मने मे वर्चोदाः पवस्वेत्याग्रायणमैं अगेभ्यो मे वर्चोदाः पवस्वेत्युक्थ्यमा युषे मे ब-र्चोदाः पवस्वेति ध्रवे ।। विष्णोर्जठरमसि वर्चसे मे वर्चोदाः पवस्वेति द्रोणकलशिमैन्द्रस्य जठरमसि वर्चसे मे वर्चोदाः पवस्वेत्याधवनीयँ ।। विश्वेषां देवानां जठरमित वर्चसे मे वर्चोदाः पवस्वेति पूत्रभु-तं ।। को ऽसि कतमो ऽसि कतमो वा नामासि "यं त्वा सोमेनातीतुपन्यं त्वा सोमेनामीमदन्सु पोषः पोषैः स्यात्सुवीरो वीरै: सुप्रजा: प्रजया " सुचक्षाश्चक्षुषा त्वावेक्ष इति सर्वत्रानुषजति । १।। तेजसे मे वर्चोदाः पवस्वेत्याज्यं ।। पशुस्यो मे वर्चोदाः पवस्वेति पषदाज्यमा युर्वहत्तदशीय तन्मामवत् तस्य नाम्ना बुश्चावो यो अस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति हविर्घाने ।। विश्वायुर्वामदेव्यं तदशीय नन्मामवत् तस्य नाम्ना वृक्ष्चावो यो अस्मान्द्वेष्टि यं ा वयं द्विष्म इत्याग्नीध्रमा यु:पती रथंतरं तदशीय तन्मामवत् तस्य नाम्ना वश्चावो यो अस्मान्द्रेव्टि यं च वयं द्विष्मो " भवनमसि विप्रथस्व नमः सदे नमः सदसस्पतय इति सदो ।। दुढे स्थो ऽशिथिरे समीची अँहसस्पातं मा मा द्यावापृथिवी संताप्नं म। माद्याभि श्वश्च चरतिमिति

16) 1 3.1.23. 17) N आश्रावमाश्रावम्; mas- exc. L Bn "ध्वयं पाँ"; M2 Ba Kc अविनर-वनीआदि"; M2 Ba इंद्रोनाह्यलादिति: N S ° बॅस्नं M2 Ba ° बॅस्प: M2 Ba S P3 चरिनर्वेबीनाँ; mas. दीवायत रात (S दि°, N °यजरा°).

18) cf. MS I.3.1:80.3, 4; II 7.1:

74.10. 20) 1.8.4.36.

7 Cf. Ap.Sr.12.18-20-

1) mss. exc. Bn वर्चोदस उ instead of °सी twice; M2 Ba N ° प्रयुक्त.

2) Kn. आयुः प्रतिरशंतरं; सदे cf.

PW2: M2 Ba सदस्यतय: L S Lc P3 स्थोशिषिरे M2 Ba स्थेशि N स्थशि°: Bn जॅहसस्पातां the oth. °स्यातं: M2 °िमश्वश्च BNS °िमश-रच L °भिशाश Bn °भिशश (Kn. °भिशसा).

द्वार्ये । २ ॥ नमः पितभ्यः पूर्वसद्भयो नमो अपरसद्भय " आगन्त पितरः सोम्यासस्तेषां वः प्रतिवित्ता अरिष्टाः स्याम " सुपितरो वयँ युष्माभिर्भूयास्म सुप्रजसो यूयमस्माभिर्भूयास्त " पितरो होयि पितरो होयि पितरो होयीति दक्षिणार्धं सदसः प्रेक्षमाणा जपन्ति । ३ ।

घोरा ऋषयो नमो अस्त्वद्य येभ्यश्चक्षर्येषां तप उच्चभीमम् । बृहस्पते महिष द्युमन्नमो नमो विश्वकर्मणे म उ पात्वस्मान् ॥ इति धिष्ण्यान् । ४ ॥ स्वस्ति वयं त्वया वसेम देव सोम सूर्य गायत्र्या त्वा शैंसीमहीत्यादित्यम् । ५ । उप मा द्यावापृथिवी ह्वयेतामुपास्तावाः कलशाः सोमधानाः ।

उप मा होत्रा उपहवे ह्वयन्तामुपहृता गाव उपहृतो ऽहं गवाम् ।।

इति प्राङ्ममुखाः कलकान् । ६ । सदः प्रसुप्योपविक्षन्ति । दक्षिणतःपुरस्ताद्वोत्रीयस्य यजमान उपविक्षत्यु-त्तरावध्वर्यु । ७ । प्रतिप्रस्थाता पात्र्यामुपस्तीर्यं सवनीयानुद्वासयित । पूर्वाचे भाना । दक्षिणार्थे सक्तून्क-रम्भाय दध्ना प्रयुतान्सर्पिषा वा ' पश्चार्धे सक्तुन्परिवापाय ' मध्ये पूरोडाशैं ' विस्नाव्यामिक्षायुत्तरार्धे । ८ । अलंकृत्य जुहुपभृतोरवदाय " प्रातः प्रातःसावस्येन्द्राय पूरोडाशानामनुबृहीत्यनुवाचयत्या श्राब्य " प्रातः प्रातःसावस्येन्द्राय पुरोडाशान्त्रेष्येति प्रचरति । ६। औपभृतं जुह्वामानीया गनये पुरोडाशान्मामनुदू-ह्यांनये पुरोडाशान्त्रस्थितान्त्रेष्येति प्रचरति । १० । सिद्धमा कपालविमोचनादन्यदिङोपहवात् । ११ । सुचौ चमसे वायव्ये वादाय वाचे यछत्या " यजेति वचनात् । १२ । आग्नीध्रे स्फ्यसंमार्गपाणिराग्नीध्रः पश्चा-दासन्दीमारभ्योध्वंस्तिष्ठन्नंस्तु श्रौषदिति प्रत्याश्रावयति । १३ । प्रत्याश्रते दक्षिणं परिधिसंधि प्रत्यव-स्थाय जुहोत्यध्वर्युर्घत्तरं प्रतिप्रस्थाता । मध्ये अनेराज्याहृतीः पुरोडाशाहृतीः पश्वाहृतीश्चामितः सोमा-हतीः। १४। ॥७॥

द्विदेवत्यैः प्रचरतः । १ । प्रतिप्रस्थातादित्यपात्रेण प्रतिनिवाद्यान्प्राहमसन्नाञ्जुहोति । २ ॥ उप-यामगृहीतो ऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यां त्वेति गृङ्काति । ३ । मुख्यमादायाध्वर्युः परिष्लवया द्रोणकलशात् अध्वयों ऽयं यज्ञो उस्त देवा ओषधीभ्यः पशुभ्यो मे धनाय ।

विश्वस्मै भुताय ध्रुवो उस्तु देवाः स पिन्वस्य घृतवद्देवयज्यायै स्वाहा ॥ इति सोममावारमावारयति । ४ ॥ वायव इन्द्रवायुभ्यामनुबृहीत्यनुवाचयत्यां श्राव्य " वायव इन्द्रवायु-

5) mss. °भ्वास्थ; M2 Bs S प्रेबमाको 6) N प्राज्युब:. जपति.

14) Ko परचामितः.

4) mss. exc. L Bn °रवच्चीवां; M2

N P8 ° अवं:.

7) L P3 होत्रियस्य Bn होत्"; 8 °व्यवं 8 Cf.MS.I.8.9; Āp.Sr.12.20. 21.

Ba N S समुपाल".

11) 1.8.5.22.

4) mss. अध्वयी; mss. देवानोव°: L विम्बबस्य N S विम्बबस्स M2 Ba विन्यस्स.

5) M2 Ba N S बरोम: of. अतिशंस्यात 12) L Bn ब्यादाय.

2.5.2.18; 8.4, 6, 18.

18) L जाएनीभी वे.

भ्यां प्रेष्येति प्रचरति । ५ । वषट्कृते जुहुतः । ६ । पुनवैषट्कृते हुत्वा व्यवनयतः । ७ । प्रतिप्रस्याताध्यर्युपाचे सर्वमानयति । = । तस्याप्रमध्वर्यः प्रतिप्रस्थाने अवनीय त्वरमाणो अव हरति । १ ॥ अयं वस् पूरोवस्रि-ति होत्रे प्रयद्यति । १० ॥ उपयामगृहीतो ऽसि देवेभ्यस्त्वेति प्रतिप्रस्थातादित्यपात्रेणादित्यस्थास्याः संपातमबनयति । ११ ।। उपयामगृहीतो ऽसि मित्रावरुणाभ्या त्वेति गृह्णाति । १२ । मुख्यमादायाध्वर्युर्य-थादेवतमनुवाचयति । १३ । सिद्धमा प्रदानात् । १४ ॥ अयँ वसुविवद्वसूरिति होत्रे प्रयख्नति । १५ ॥ उप-यामगृहीतो ऽसि विश्वदेवेभ्यस्त्वेति प्रतिप्रस्थातादित्यपात्रेणादित्यस्थास्यां संपातमबनयति । १६ ॥ उ-पयामगृहीतो उस्यहिवभ्यां त्वेति गृह्णाति । १७ । मुख्यमादायाष्वर्युर्यंशादेवतमनुवाचयति । १८ । सिद्धमा प्रदानात् । १६ ।। अयं वसुः सँयद्वसूरिति होत्रे प्रयद्धति । २० ॥ उपयामगृहीतो ऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति प्रतिप्रस्थातादित्यपात्रेणादित्यस्थाल्यौ संपातमवनयति । २१ ॥ दिते: पुत्राणामित्यादित्यस्थाली-मभिपूरयति परिष्लवया द्रोराकलकाति । २२ ।। उपयामगृहीतो ऽसि विष्णोस्स्वोदकमे गृह्णामीस्यादिस्य-स्थालीमभिमुशति । २३ ।। विष्ण उदक्रमैष ते सोम इति प्रतिप्रस्थातादित्यपात्रेणादित्यस्थालीमपिदधा-त्यपिदधाति । २४ । ॥ ॥ ॥

## ।। इति मानवसूत्रे ऽग्निष्टोमे तृतीयो ऽध्यायः ।।

पूतभूतो अन्ते मध्यतःकारिचमसानुपसादयति होतुर्बह्माण उदगातूर्यजमानस्य । १ । होतुकचमसौ-व्चान्यानृते उछावाकचमसादून्नयति । २ ॥ उन्नीयमानेभ्यो उनुबृहीत्यनुवाचयति । ३। उभयतः शुकानुने-तोन्नयति । ४ । द्रोणकलशाद्रपस्तीयं पूतभृत उपबिलान्कृत्वा द्रोणकलशादिभपूरयति । ४ ॥ तुथो ऽसि जनभाया देव स्त्वा शुक्रपा. प्रशायन्त्वित शुक्रमादत्ते ।। तुथी ऽसि जनभाया देवास्त्वा मन्यिपा प्रशायन्त्व-ति मिश्यनं प्रतिप्रस्थाता । ६ ।। अपनुत्ती शण्डामकविति पौसुनपध्वैसयतः । ७ । अधस्ताद्यपत्तकलानुप-यछेते । द । प्रोक्षितेष्मशकलाम्यामैछिन्नस्य ते देव सोमेत्यिपधतः । १ । आदानाम्यामुपनिष्कामतः । १० ।। आगुः संघतं प्रार्गं सघतं चक्षः संघलं श्रोत्रं संघतं मनः संघतं वार्वं संघत्तमिति पश्चादत्तरवेदेरव-यम्य ग्रहावरत्नी सधत्तः । ११ ॥ अनाष्ट्रामीत्यकग्ष्ठाभ्यामुत्तरवेदिमाक्रामत । उपरि लिखन्तावृत्तरवेदि

7) Kn. °नयते, but N °नयतः, of 2.4.2.15; 6.5.

8) Kc °मवनयति.

9) N 8 तस्यार्थमध्ययु ; Ko प्रतिप्रस्थात्-पाचे.

18, 18) M9 Ba °देवतम°.

14, 19) st. 6 9.

22) M2 Ba 'तिपरवति.

1 Of. MS I.S 12, IV.6.3, Ap.Sr.

12.21 26.

2) L दोत्रिक° the oth exc. Bn Lo Ko होत्रक°, L °वमसम्र°, उन्नयति

only L Bn.

4.5) belong together, Ke Th-

7) S viet" L eier" M2 Ba erer" Bn Le PS TEI".

8) N °राकलान ", M2 Ba N S "पव-

छतो.

10) Lo P3 : आवानाम्याम् Bo. मन्त्रा-भ्याम् अप 6.

11) Lo न मही संस्परीयत: , of , su.

12) Lo 'माकम्ब B 'माकामताइ"; B

Bn Le maren and.

परिकामतः । १२ । शुक्रं यजमानो ज्वारभते । १३ ॥ सुवीराः प्रजा इति दक्षिगोनाध्वयुः [गछिति] ॥ सुप्र-जाः प्रजा इत्युत्तरेण प्रतिप्रस्थाता । १४ ।। इन्द्रेण मन्युनेति यजमानो जपति । १५ । पुरस्तात्प्रत्यञ्चावव-तिष्ठेते । १६ ।। संजग्मानावित्यरत्नी संघत्तः । १७ ।। ग्रुकस्याधिष्ठानमसीतीष्मशकलमग्नावध्यस्यति ।। मन्यिनो ऽधिष्ठानममीति प्रतिप्रस्थाता । १८ ।। निरस्तः शण्ड इति युपशकलं बहिर्वेदि निरस्यति ।। निरस्तो मर्क इति प्रतिप्रस्थाता । १६ । प्राञ्चश्चमसैश्चरन्ति 'प्रत्यञ्चौ शुक्रामन्थिभ्याम् । २० । आश्राव्या-ध्वर्युः " प्रातः प्रातःसावस्य शुक्रवतो मन्थिवतो मधुरुचुत इन्द्राय सोमान्प्रस्थितान्प्रेष्य " होतर्यज " म-ध्यतःकारिणां चनसाध्वर्यवो वषट्कृतानुवषट्कृते जुहुत "होत्काणां चमसाध्वर्यव: [सकृत् ]सकृद्धताँश्चमसा-न्धुकस्याभ्युन्नीयोपावर्तध्वमिति प्रेष्यति । २१ । यथाप्रेषितं चमसानाम् । २२ । गुक्रामन्थिनौ प्रतिनिगद्य होमौ । २३ ।। या प्रथमा सँस्कृतिरित्युभौ निगद्य " तस्मा इन्द्राय सूतमाजुहोतेत्यध्वर्युः सर्वहुनं करोति ।। तस्मै सूर्याय सुतमाजुहोतेति प्रतिप्रस्थाता । २४ । हृत्वा " रुद्राय स्वाहेति शेषमुत्तरार्धपूर्वार्धे जुहोति । २५ ।। प्रैतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातुः प्रयजमानस्येति प्रेष्यति । २६ । प्रतिपरिक्रम्य यथास्थानं पात्रे सादयतः । २७ । पूनरभ्युन्नीतानामेकैकं ग्राहमाश्रावं "प्रशास्तर्यज " ब्रह्मन्यज " पोत्र्यंज " नेष्ट्यं-जा ग्नीद्यजेति प्रेष्यति । २८ । वषट्कृतानुवषट्कृते हत्वा हरति भक्षान् । २६ ।। अयाङग्नीदिति चेद्धोता पृथेर्द्धं यार्डिति प्रत्याह । ३० । सोमभक्षान्सदिस भक्षयन्ति वषट्कर्ता होमाभिषवकारी चमसिनक्चो पहतोपह्नय-स्वेत्युक्त्वो पहुता उपह्वयध्वमिति वा । ३१ । द्विदेवत्यान्मक्षयित्वा होता प्रयछित । ३२ ।। भक्षेहि माविश दीर्घायुत्वाय शंतनुत्वायैहि वसो पूरोवसो प्रियो मे हितो भवाध्विनोस्त्वा बाहभ्यां सघ्यासमिति प्रतिगु-ह्माति यँयँ होता प्रयद्यति । ३३ ।। न्चक्षसं त्वा देव सोम सूचक्षा अवक्शेषिमत्यवेक्षते । ३४ ।

हिन्व मे गात्रा हरिवो । गणान्मे मा वितीत्षत् ।

शिवो मे सप्त ऋषीनुपतिष्ठ मा मे ज्वाक्रनाभिमतिगाः ॥

इति द्विरैन्द्रवायवं भक्षयतः प्राणेषूपिनयम्य । ३५ । अन्यतिहारं चक्षुषोरुपिनयम्य मैत्रावरुणं " मन्द्रा विभूतिः केतुर्यक्रिया वाग्जुषाणा सोमस्य पिबत्त्विति भक्षयतः । ३६ । सर्वत आध्वनं परिहारं श्रोत्रयोरु-पिनयम्य प्रतिपर्याहृत्य " मन्द्रा स्वर्वाच्यदितिरनाहतशीर्ष्णी वाग्जुषाणा सोमस्य पिबत्विति भक्षयतः । ३७ । होत्चमसे संपातमवनयति भक्षयित्वा भक्षयित्वा । ३८ ।

मामा राजन्विबीभिषो मामे हार्दि द्विषा वधीः। वृषर्णे शुष्ममायुषे वर्चसे कृषि।।

<sup>14) [ ]</sup> only Lc.

<sup>16)</sup> Ba °ष्ठते M2 °ष्ठते.

<sup>19)</sup> Lc पंड Bn P3 खंड.

<sup>21)</sup> मन्धिवतो not L Bn Lc P3; N S दात्रकायां; सकृत् not L Bn Kc.

<sup>28)</sup> Lc °माञ्च P3 °मानयति.

<sup>31)</sup> Lo दोमामिहन°.

<sup>93)</sup> L Bn अच्च एहि, शंतनस्वाय ॥ एहि

M2 Ba दीवांबुरवार्येह्रविः M2 Ba N न दुतोः Bn P3 स्टब्यासमिति N स्टब्यां M2 Ba स्टब्यां

<sup>35)</sup> M2 Ba ° पतिष्ठत N S ° पतिष्ठतस्व.

<sup>39)</sup> Ba L Le बिमीबिषो S बिभीबिषो

M2 विभीश्वो Bu विभा° N विभीवो; M2 Ba B2 दार्दि.

इति तंतं भक्षयित्वा हृदयदेशमारभ्य जपति । ३६ । नानवधायावसुजेदैन्द्रवायवे पूरोडाशव्गलं ' मैत्राव-रुणे पयस्यां ' धाना आश्विने । ४० । दक्षिणस्य हविर्धानस्योत्तरस्या वर्तन्याः पश्चादृद्धिदेवत्यपात्राणि सादयति । ४१। होत्रे ज्वान्तरेडामवद्यति । ४२। उपहयमानायामसँस्पर्शयन्तश्चमसानुपोद्यक्षन्ति । ४३। हो-त्रा समुद्यम्य समुपहूर्य " वसुमदूरणस्य सोम देव ते मतिविदः प्रातःसवनस्य गायत्रखन्दमो ऽग्निहृत इन्द्रपी-तस्य मधुमत उपहृत उपहृतं भक्षयामीति चमसान्भक्षयन्ति । ४४ ।

> शं नो भव हद आ पीत इन्दो पितेव सोम सनवे सुशेव: । सखेव सख्य उरुशंम धीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः ॥

इति तंतं भक्षयित्वा हृदयदेशमारभ्य जपति । ४५ ॥ आप्यायस्व " सं ते पर्यांसीति भक्षशेषान् [आप्याय-यन्ति । ४६ । दक्षिणस्य हिवर्षानस्य पश्चादक्षं नाराशेंसचमसान्सादयन्ति । ४७ । उपविशत्यखावाको ऽप्रेण स्वं घिष्ण्यं बहिः सदसः । ४८ । तस्मै पुरोडाशव्गलं प्रदाया छावाक वदेत्यनुवाचयति । ४६ ॥ उपो अस्मान्त्राह्मणान्त्राह्मणा ह्वयध्वमित्युच्यमाने " पुण्यमयं ब्राह्मण उपहवकामो बदतीमें होतरुप-ह्वयस्वेति प्रेष्यति । ५० ।। उन्नीयमानायानुब्रहीत्यनुवाचयति । ५१ । उभयतः शुक्रमछावाकचमसमुन्नय-ति । ५२। आश्राव्या खावाक यजेति प्रेष्यति । ५३। वषट्कृतानुवषट्कृते हत्वा हरति मक्षम्। ५४। न तेन संभक्षयेद्यंद्यस्मिन्नुपहविमछेद्भंक्षयेति ब्र्यात् । ५५ । व्याख्यातं भक्षणमाप्यायनं च । ५६ । अन्तरा नेष्टुश्चमसमाग्नीधस्य चाछावाकचमसँ सादयति । ५७ । आग्नीध्रे सवनीयान्भक्षयन्त्यन्तर्वेदि ' बहिर्वेदि मार्जयन्ते । बहिर्वदि वा भक्षयित्वान्तर्वेदि मार्जयन्ते । ५८ । अनुसवनं " ब्राह्मणौस्तर्वेयेति प्रेष्यति 1381 11811

ऋतुप्रहै: प्रचरत: । १।। उपयामगृहीतो ऽसि मधवे त्वेतिप्रभृतयो ग्रहणा: । २। सह प्रथमी गुह्णीतः । परिप्लवामुद्रह्मः " मधवे त्वेत्यध्वर्यर्गंपयामगृहीतो ऽसि सँसपों अस्पैहस्पत्याय त्वेति प्रतिप्र-स्थाता । ३ । आश्राव्य प्रेष्यत्यध्वर्यस्त स्य प्रेषे युगपज्जुहृतः । ४। न ऋतुप्रहेष्वनुवषट्करोति । ५ । हुत्वा गृहीत्वा च प्रतिप्रस्थाता दक्षिणेनाध्वर्यमभिष्रयम्य पात्रं हरित । ६। नान्योऽन्यमभिष्रपद्येते । ७। शेषे पूर्वस्योत्तरमभिपरिगृह्णीतः । ६ । पूर्वः प्रतिप्रस्थाता "माधवाय त्वेति गृह्णाति । व्यत्यासमुत्तरैः । समान-माश्रावयतोः स्थानम् । ६ ॥ ऋतूना प्रष्येति षड्भिः प्रचरतो । यतो हुतं ततः पात्रे गृहीत्वा "ऋतूभिः

40) Lo तानपथायावस्रजेत; Kc °मृगलं 46) P3 °रोषम् M9 Ba रोषातू; [] the oth. exc. L ° द्रालं: mss. exc. Kc धानामाश्विने

44) mss. exc. S corr. समुख (thus 49) mss. °हुगालं. Kn.), cf.2.4.4.29; P3 चमसं भन्न-यति.

45) cf. RV.8.48.4.

96.6-9.

54) Bn भन्नान. 55) mss. exc. L Bn P3 क्रे देति.

2 Of. MS.I.3.16-18; IV.6.7, 8;

Ap.Sr.12 26-28.

only N S P3; cf. MS.II.7.14: 3) L अथमो; Kn. गृहीते, but Bn L °a: cf. MS.III-12.13:164.7.

4) Bn प्रेष्येत्य°.

7) M2 Ba 'प्यते Lo 'प्यंते.

8) Kn. गृह्वीते.

प्रेष्येति चतुर्भियंथादितस्तया गृहीत्वा "ऋतुना प्रेष्येति द्वाम्याम् । १० । एकादशे प्रैषे " ऽध्वर्य् यजत-मित्युक्ते तयोरन्यतरो मध्यमस्य परिषे: पश्चाद्पविश्य " ये३ यजामहे ऽश्विनाध्वर्य आध्वर्यवादुतूना सोमं पिबता वौषडिति यजेदंथ चेदचा " ये३ यजामहे

अध्वना पिबतं मध् दीद्यग्नी शुचित्रता ' ऋतुना यज्ञवाहसा ।।

वौषडित्यनवाने यजित । ११ ॥ होतरेतद्यजेति वातिप्रेष्यत्य तमे प्रेषे यजमानस्य याज्यातिप्रेषो वा । १२ । सहोत्तमौ गुह्णीतस्तंपस्याय त्वेति प्रतिप्रस्थाता 'सँसर्पेणाघ्वर्युः । १३ । दक्षिणतः प्रतिप्रस्थाता-वतिष्ठते । तस्य प्रैषे युगपज्जुहतः । १४ । हत्वा व्यवनयतः । १४ । अध्वर्यः प्रतिप्रस्थाने सर्वमानयति । १६ । तस्याग्रं प्रतिप्रस्थाताध्वर्युपात्रे ज्वनीये न्द्राग्नी आगते सूतमिति प्रतिप्रस्थाताध्वर्युपात्र ऐन्द्राग्नं गुह्णात्ये प ते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वेति सादयति । १७। प्रतिप्रस्थानेनाध्वर्यभक्षं हरति । १८ ।। वाग्दे-वी सोमस्य पिबत्विति भक्षयन्ति सम्रपहय यथेज्यँ व्यतिहारम् । १६ । प्रसदिस पात्रमादधाति । २० । प्रतिप्रस्थाता सवनीयान्निवंपति । २१ । यथा वैश्वदेवस्य स्तोत्रोपाकरणकाले हविष्कृदाहयेत । २२ । अग्रेण होतारं बहिः सदसः प्राङ्ममुखः प्रतिगरायोपविशति । २३ ।। अध्वयों शो ३सावो३मित्युच्यमाने " शो ३सावो दैवो ३मिति प्रतिपर्यावर्तते । २४ । ऋतुपात्रमारभ्योर्ध्वस्तिष्ठन्सदोबिले समानस्वरं होत्रा व्यवसानेषु प्रतिगुणात्यो था मोदैवेत्यप्रणतेष्वो था मोदैवो ३मिति प्रणतेष्वगन्तेष च । २५ । यथा वा होता ब्यादाहृतः " शो ३सावो दैवो ३मिति प्रत्याह्वयति । २६ । समाप्ते शस्त्रे ग्रहमादत्ते ऽध्वर्युश्चंमसाध्व-र्यवश्चमसान् । २७ । आश्राव्यो नथशा यज सोमस्येति प्रेष्यति । २८ । वषटकृतानृवषटकृते जुहोति । २९ । चमसार्ध्ववो द्विश्चमसाननु प्राङ्गनयन्ति । ३० ।। वाग्देवी सोमस्य पिबत्वित्यैन्द्राग्नै सर्वभक्षं भक्षयतः । ३१ ।। नराशैंसपीतस्य सोम देव ते मतिविदः प्रातःसवनस्य गायत्रछन्दसः पितृपीतस्येति विकृतो भक्षमन्त्रः । ३२। सिद्धमा सादनात । ३३। ऋतुपात्रे मार्जालीये प्रक्षात्य यथास्यानै सादयति । ३४।। ओमासश्वर्षणी-ष्त इति शक्रपात्रे वैश्वदेवं गृह्णात्ये व ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति सादयति । ३५ । प्रतिप्र-स्थाता द्रोणकलशं पूतमृत्यवनीय दशया परिमुज्य यथास्थानं न्युब्जति । ३६ । चतुर्होतारँ यजमानो जपति पुरस्तादाज्यानामिडायै हिङ्कूविति च । ३७ । दक्षिणेन होत्रीयं प्रस्तोत्रे दर्भी प्रयखन्नु पावर्तध्वमभिसर्प यजमानेति स्तोत्रमुपाकरोति । ३८। एवमत अर्धं स्तोत्राण्यूपाकरोत्यन्यत्र पवमानाभ्याम । ३६।। एषे-

<sup>11)</sup> M2 L ध्वयु यज NS Lo ध्वयु र्वज ; M2 Ba प्रवत इति the oth, exc. Ko पिनताँवी इति: L Bn Lo बा इत्यनवानं the oth. exc. Kc without वा: Ke यजाति.

<sup>12)</sup> M2 Ba S याज्या इति° Kc याद्यानि<sup>०</sup>.

<sup>13)</sup> Kn. मुहोते, but M2 Ba N S ेतो. 28) mss. exc. P3 Kc व्यवसा, of.

<sup>14)</sup> of. su.4; su.14-44 of.2.4.6-8-

<sup>15)</sup> Kn. °बनयते. but N °तो Lc: परस्परभवनयतः.

<sup>20)</sup> P3: सदोदारस्योपरि of, सदोविशे aff. 25.

<sup>21)</sup> M2 Ba सबनीयंनि°.

<sup>2.4.3.7, 26: 2.5.2.29.</sup> 

<sup>31)</sup> r. मक्यन्ति, cf. also 2.4.2.19: 8.10: 6.9.

<sup>88) 2.4.1.47.</sup> 

<sup>37)</sup> of. MS.IV.2.4:26.7.

<sup>38)</sup> L Bn P3 हीत्रियं.

त्युक्ते प्रतिगरायोपविशति । स व्याख्यातः । ४० । प्रौगै शस्त्रं प्रतिगीयै प्रहादानप्रभृति समानमैन्द्राग्नेना भक्षगात् । ४१।। नराशैंसपीतस्येति विकृतो भक्षमन्त्रः। ४२। सिद्धमा सादनात् । ४३। मार्जालीये प्रकाल्य पूतभूतो उन्ते सादयन्ति यथास्यानं पात्रम् । ४४ ।

जनथ्यविग्रहै: प्रचरत: । १।। जपयामगृहीतो ऽसि मित्रावरुणाभ्या स्वेति गृह्णात्पुनध्यस्या--यास्तृतीयमुक्थ्यपात्र ।। एष ते योनिर्मित्रावरुणाभ्या त्वेति सादयति । २ ।। उपयामगृहीतो ऽसि देवे-भ्यस्त्वा देरायुव गृह्णामि पुनहंविरसीत्युक्थ्यस्थालीमभिम्शति । ३ । पुतम्तो मैत्रावरुणचमसमुख्यानु-न्नयति । ४ । स्तुतशस्त्रे भवतः । ५ । मैत्रावरुणाय प्रतिगीर्यं ग्रहमादत्ते ऽध्वर्युरुचंमसाध्वर्यवरुचमसान् । ६ । आश्राव्यो नथशा यज सोमानामिति प्रेष्यति । ७। वषट्कृतानुवषट्कृते जुहोति । चमसाध्वर्यवश्च । ८। सद आलभ्य " देवेभ्यस्त्वा देवायुवं पुणच्मीत्युक्थ्यपात्रेण मैत्रावरुणचमसे संपातमवनयति । १ ॥ वाग्देवी सोमस्य पिबत्विति भक्षयन्ति । १० । मार्जालीये प्रक्षाल्य यथास्थान चमसान्सादयन्ति । ११ । प्रतिप्रस्या-तोत्तराभ्या प्रचरति । १२ ।। उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वेति गृह्णारपुकथ्यस्थाल्या अर्धमुकथ्यपात्र ।। एष ते योनिरिन्द्राय त्वेति सादयति । १३ । तथैव पुनर्हविषं करोति । १४। पूतमतो ब्राह्मणार्छसिचमस-मुख्यानुन्नयति । १५ । स्तृतशस्त्रे भवतः । १६ । ब्राह्मणाछँसी शैंसति । तस्य चमसे संपातमवनयति । १७ । समानमन्यत् । १८ । सवनमभ्यासुजित । १६ । ऋजीषं कृष्णाजिने निदधाति । २०। वाससा राजानं ग्रावसू-पावहरति । २१ । माध्यंदिनीयं कलशमाधवनीये ऽवनयति । २२ ।। उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राग्निम्यां स्वेति गुह्णात्युक्थ्यस्थाल्याः सर्वमुक्थ्यपात्र ॥ एष ते योनिरिन्द्राग्निभ्या त्वेति सादयति । २३ । न पुनर्हविषं करोति । २४ । अछ।वाकचमसमुख्येषु सर्वं पूतभृत. । २५ । अछावाकाय प्रतिगीर्यो क्यशा इति बूया-त्तंस्य चमसे सपातमवनयति । २६ । समानमन्यत् । २७ । वसतीवरीणौ होत्चमस पूरियत्वा यथास्यानै सादयति । २८ ॥ अग्नि प्रात सबनादिति सबनकर्राण जुहोति ।

यस्ते द्रप्स स्कन्दति यस्ते अँगुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात् । अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वषट्कृतम् ॥ इति द्वितीयाम् । १६ ।। प्रशास्त. प्रसुवेति प्रेष्यति । ३० । प्रसुता सर्पेन्ति । ३१ । ॥३॥

माध्यंदिनाय सवनाय प्रसर्पन्ति । १ ।। निग्राभ्याः स्थेति यजमानै वाचियत्वा सोमोपनहनं ग्रावस्तुते

°ग्नेन. 43) 2.4 1.47. 3 Of. MS-I-3.14-17,36, IV.6-5, Ap.Sr.12 28, 29

1) sq.1-27 are quoted by Katy. 26) Lc P3 \*\*\* the oth. exc. Śr.9 14.15.

41) Lc प्रोगं P3 प्रागमं, M2 Ba N S 7) mss exc. Kc S P3 °नध्यराा.

9) L प्रयाच्मी ° M2 Ba नवाच्मी ° S र्यप्मी° N प्रयप्मी° Bn P3 प्रयप्मी° Ke प्रयाष्मी°.

24) 7 not Lc Kc.

Kα °π.

29) M2 Le दितीयं-

30) M2 Ba L में जेति. 4 Of. MS.I.3.13, 19, 20, IV.6 4, Ap Sr.13.1-4.

1) Bn सर्पेति M2 Ba P3 प्रसर्पेति.

2) N बसनम्, Lo बस्मिन्मितो राजा येन च प्रकादितस्ते वसने.

प्रयद्धत्युन्नेत्रे च वसने । २ । अप्रेषितो ग्रावस्तोत्रिया अन्वाह । ३ । निर्यात्य राजानमित्रपुण्वन्ति । ४ । व्याख्यातो ऽभिषव: । ५ ।। इहा इहेत्यभिष्ण्वन्ति । ६ । उत्तमस्य पर्यायस्य मध्यमे पर्याये " बृहदुबुहदि-त्यभिष्ववन्ति । ७ । सिद्धमा गुक्रधारायाः । ६ । गुक्रामन्थिप्रभृतीन्गृह्णाति । ६ । य आग्रायरास्थाल्यां सोमस्तँ होत्चमसे ज्वनीयाधवनीयाच्चोदञ्चनेन " ये देवा दिव्येकादश स्थेत्याग्रायणं तिसुभ्यो धाराभ्यो गुह्णात्युच्चैस्तराँ हिङ्करोति । १० । ऋतूपात्राभ्यां महत्वतीयौ गृह्णीत " इन्द्र महत्व इह पाहि सोम-मित्यध्वर्यर्जं निष्ठा उग्र इति प्रतिप्रस्थाते व ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वत इति सादयति । ११। उक्थ्यं गृहीत्वातिपाव्य राजानं प्रपीडच पवित्रं सिद्धमा सर्पगात । १२ । ऋजदरा माध्यंदिनाय सवनाय प्रसर्पन्ति । १३ । उत्तरेगा हिवर्धाने पूर्वया द्वारा सदः प्रविश्य सदिस स्तूवन्ते । १४ । अनितिकामन्धिष्ण्या-नध्वर्युरुपविशति । १५ । व्याख्यातै संपावनं । तथोपाकरणं पवमानस्य । १६ । पञ्चहोतारै यजमानो जपति पूरस्तान्माध्यंदिनस्य पवमानस्य " ज्योतिषे हिङ्कविति च ॥ सूपर्गो ऽसि त्रिष्ट्प्छन्दा अनु त्वा-रभे स्वस्ति मा संपारयेति च । १७ । स्त्ते " उनीदग्नीन्विहर बहिः स्तुएगहि पूरोडाशं अलंकू ६ " प्रति-प्रस्थातर्देधिधर्माय दघ्युपकल्पयस्वेति प्रेष्यति । १८ । व्याख्यातै विहरणमु लपराजी च । १६ । वैष्णव्या पात्राणि संमुक्य ' दिघषमेंण प्रचरन्ति यदि प्रवृञ्जन्ति । २० । सवनीयान।मुद्रासनप्रभृति सिद्धमा संप्रैषात् । २१ ॥ माध्यंदिनस्य सवनस्येन्द्राय पूरोडाशानामिति विकृतः संप्रैषः । २२ । सवनीयैः प्रचर्यो ननीयमाने-भ्यो ऽनुबृहीत्यनुवाचयति । २३ । साछ।वाकचमसानुन्नयति । २४ । सिद्धमा संप्रैषात् । २४ ।। माध्यंदिनस्य सवनस्य गुक्रवतो मन्थिवतो निष्केवल्यस्य भागस्येन्द्राय सोमान्त्रस्थितान्त्रेष्येति विकृतः संप्रैषः । २६ । सिद्धमा सँयाजनात् । २७ । पूर्वो ऽछावाको यजत्याग्नीधात् । २८ । होत्रा समुद्यम्य समुपहृय " रुद्रवद्गणस्य सोम देव ते मतिविदो माध्यंदिनस्य सवनस्य त्रिष्टुप्छन्दसो अग्नहृत इन्द्रपीतस्येति विकृतो भक्षमन्त्रः । २६ । सिद्धमा सादनात् । ३० । आग्नीध्रे सवनीयान्भक्षयन्ति । तद्वचान्यातम् । ३१ । ।।४॥

शालामुसीये दाक्षिणी जुहोति । १ । हिरण्यं बद्धवा दर्भेणोच्यर्ति चतुर्गृहीते ऽवदधाति । २ । व्याख्यातं प्रखादनम् । ३ । उपसँयम्य दशां स्नग्दण्ड " उद् त्यं जातवेदसमिति जुहोति ।। चित्रं देवानामि-ति द्वितीयाम् । ४ । तस्यां पूनर्गृहीत्वा " द्यां गछ स्वर्गछेति हिरण्यमुद्धरति । ५ । दक्षिणां वेदिश्रोणि

8) 2.3.4.21.

10) M2 Ba N Kc भाग्ययण , प्रथणं. 19) P3 उलपराजिस्तरणं.

12) 2.3.6.1.

- 13) r. पवमानाय; M2 Ba Le P3 21) 2.3.7.8. 9. मर्पेति.
- 14) Kc स्तवते.
- 15) P3 Kc °कामंतो the oth exc.

Le °कामंती.

17) cf. MS. IV.2.4:26 8.

- 18) cf. 2 3.6.12; 5.1.23.
- 20) L Bn प्रचरति.
- 25) 2 4 1.21.
- 26) mss. exc. L Bn Lc P3 मागधे- 2) Bn °च्यर्ति Bs. °च्यति M2 °च्यति
- यस्ये° resp. °स्यै°.
- 29) mss. सम्ब (thus Kn.)

- 30) 2.4.1.47.
- 31) P3 भाग्नीधीये.
- 5 Cf. MS.I.3.37; IV.8.2, 3; Ap. Sr.13.5-7.
- 1) M2 Ba दिल्ल N B दिल्ली.
- N °च्येति 8 °च्यति, cf. 2.1.2.9.
- 27) 2.4 1 28: M2 Ba N S सँसावनाव. 3) 2.2 4.22
  - 6) mss. दक्षिणाम्बेति.

प्रत्यवस्थितासु हिरण्यमाज्यं च घारयमाणो " रूपें वो रूपेणाभ्येमीति दक्षिणा अभ्येति । ६ ॥ तुषो वो विश्ववेदा विभजित्वित विभजित । यावन्मध्यतःकारिभ्यस्तस्यार्धमिर्धभ्यस्तृंतीयं तृतीयिभ्यस्तुं यं पादिभ्यः । ७ । मध्यतःकारिणो ब्रह्मोद्गाता होताध्वर्युस्ते वामिर्धनो ब्राह्मणार्छंसी प्रस्तोता मेत्रावरुणः प्रतिप्रस्थाता ' तृतीयिन आग्नीधः प्रतिहर्ताछावाको नेष्टा ' पादिनः पोता सुब्रह्मण्यो ग्रावस्तुदुन्नेता । ६ । अजं ददात्यिव मार्षांस्तिलान्कृतान्तं वासो उश्वं हिरण्यं । गर्वां संस्था शतं द्वादशं वापिरीमता वैकवि शत्यवरा । ६ । अपरार्धाद्विरण्यपाणिर्दक्षिणा नयत्यग्रेण गार्हपत्यं जघनेन सद । आग्नीध्रभागमग्रतः ' संहतानितरान् । १० ॥ एतत्ते अग्ने राध इत्यागरिध्रभागमनुमन्त्रयते । ११ । दक्षिणतो उवस्थितास्व यं नो अग्निरित्यागनीधीये जुहोति ॥ वनेषु व्यन्तरिक्षमिति द्वितीयां यदि चक्रीवत्प्राजापस्यां तृतीयां यदि हस्तिनं पुरुषं वा । १२ ॥ ऋतस्य पथा प्रेतेत्यन्तरा चात्वालमाग्नीधं चोदीचीरुत्सृजित । १३ ॥ ब्राह्मणमद्य ऋष्यासं पितृमन्तं पैनृमत्यमृष्मार्षयं सुधातुदक्षिणिमं दं चन्द्रमिमाश्च भवते दक्षिणा ददामीत्यन्तर्वेदि तिष्ठन्तृत्वग्म्यः सहिरण्या दक्षिणा ददात्यंग्नीधे प्रथमं 'ततो मध्यत कारिभ्यो ' उनुपूर्वं होतृकेभ्यश्चां नततः प्रतिहर्वे । १४ । प्रासर्पकं दक्षिणापयेन नीत्वा सदस्यप्रथमेभ्यो दद्यादां त्रयाय ततो हिरण्यम् । १४ ॥ वि स्वः पश्येति सदः प्रविश्य यजमानं वाचयित । १६ ॥ अस्मद्राता इति दक्षिणा अनुमन्त्रयते । १७ । चात्वाले कृष्णविषाणां प्रविध्यति । १८ । नोध्वं मरुत्वतीयाभ्यां ददाति । १६ । येभ्यो ऽत्र न दद्यादन्वन्वन्थायं हुतायां वपायां तेभ्यो दद्यात् । २० । ।।।।।

मरुत्वतीयाभ्यां प्रचरतः । १ ॥ इन्द्राय मरुत्वते उनुब्रूहीत्यनुवाचयित । २ । आश्राव्यैन्द्राय मरुत्वते प्रेष्येति प्रचरित । ३ । वषट्कृते जुहुतः । ४ । पुनर्वषट्कृते हुत्वा व्यवनयतः । ४ । अध्वर्युः प्रतिप्रस्थाने सर्व-मानयित । तस्याग्र प्रतिप्रस्थाताध्वर्युपात्रे उवनयित । ६ ॥ सजोषा इन्द्रित्यध्वर्युः स्वस्मिनगत्रे मरुत्वतीयं ग्रहं गृह्णात्ये प ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वत इति सादयित । ७ । प्रतिप्रस्थानेनाध्वर्युर्भक्षं हरित । ६ ॥ वाग्देवी सोमस्य पिबत्वित भक्षयन्ति समुपहूय । ६ । प्रसदिस पात्रमादषाति । १० । प्रतिप्रस्थाता सवनीयान्तिवंपित । सौम्यं च चरुम् । ११ । यथा माहेन्द्रस्य स्तोत्रोपाकरणकाले हविष्कृदाहूयेत । १२ । प्रतिपरायोपविद्यति । स व्याख्यातः । १३ । मरुत्वतीयं शस्त्रं प्रतिगीयं ग्रहादानप्रभृति समानमैन्द्राग्नेना

<sup>7)</sup> Bn समी विभजति; P3 तृतीयिनेभ्यां the oth. exc. Bn तृतीयेभ्यस्; P3 तरिथं.

<sup>9)</sup> mss. वाएकविँ रा°; of. Kāty.Śr. 10 2 11, Śāṅkh.Śr. 7.17.17. Kn. began su.10 with हिर्यय-.

<sup>12)</sup> L Bn °ग्नीभिये.

<sup>13)</sup> mss. exc. Lc P3 °त्सुजंति. 14) M2 Ba N °ग्नीधे S भाग्नीधे: L

N S Bn होत्रिके° Lc होत्रके°.

<sup>15)</sup> mss. exc. Le P3 सदिस.

<sup>16)</sup> mss. exc. Bn Lc रव:.

<sup>17)</sup> mss. exc. Le द ছিবার °.

<sup>20)</sup> L Bn Le °नुबध्याये.

<sup>6</sup> Cf. MS.I.3.23, 25; IV.6.8; Āp. Śr.13.8.

<sup>3)</sup> sū.3-8 of. 2.3.8.5-9; sū.3-17 of. 2.4.2.14-44.

<sup>5)</sup> Kn. °वनयते, but N °तो.

<sup>7)</sup> M2 Ba S स्तरिम° Lc P3 तरिम°.

<sup>9)</sup> Lo P3 मद्यत:.

भक्षणात् । १४ ।। नराशैंसपीतस्य सोम देव ते मतिविदो माध्यंदिनस्य सवनस्य त्रिष्टुप्छन्दसः पिरुपीत-स्येति विकृतो भक्षमन्त्रः । १५ । सिद्धमा सादनात् । १६ ।। महं इन्द्रो नुवदिति शुक्रपात्रे माहेन्द्रं गृह्ण-त्ये प ते योनिर्महेन्द्राय त्वेति सादयति । १७ । वैश्वदेवेन व्याख्यातमोक्य्यविग्रहेभ्यो उन्यद्याजमा-नात् । १८ ॥ उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वेत्युक्थ्यो विगृह्यतः ॥ एष ते योनिरिन्द्राय त्वेति सादयति । १६ । समानमन्यत्। २०। सवनमभ्यासुजिति। २१। ऋजीषं ग्रावस् निवपति। २२। तार्तीयसवनिकं कलशमाधव-नीये उवनयति । २३ । अछावाकचमसमुख्येषु सर्वं पूतमृतः । २४ । अछावाकाय प्रतिगीर्यो वर्षे वाचीति ब्रुयात्। २५।

> विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन्द्रितीये सवने न जहा:। सुमेघसः प्रियमेषां वदन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम ।।

इति सवनकर्णा जहोति।

यो द्रप्सो अँगुः पतितः पथिव्यां परिवापात्पूरोडाशात्करम्भात् । धानासोमान्मन्थिन इन्द्र: शुक्रात्तं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतम् ॥

इति द्वितीयाम् । २६ ।। प्रशास्तः प्रसुवेति प्रेष्यति । २७ । प्रसूताः सर्पन्ति सर्पन्ति । २८ । ।। इति मानवसुत्रे ऽग्निष्टोमे चतुर्थो ऽध्यायः ।।

तृतीयसवनाय प्रसर्पन्ति । १ । आदित्यग्रहं गृह्णात्यपिषाय हविर्षाने " कदा चन स्तरीरसीत्या-दित्यस्थाल्यास्तुतीयमादित्यपात्रे ।। यज्ञो देवानामिति तस्मिँस्तप्तातङ्क्रयं दिध । २ ।। कदा चन प्रयुख्रसी-त्यादित्यस्थाल्या अभिपूरयति । ३ ॥ या दिव्या वृष्टिस्तया त्वा श्रीगामीति शीतात क्रूचेन दध्ना श्रीणाति । ४ ॥ विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीय इत्यूपांग्रुसवनेन पर्यासं मेक्षयति । ५ । अपिषायोपनिष्कामति दर्भैः पारिएना च । ६ ।। अहं परस्तादिति यजमानो उन्वारभते । ७ ।। आबित्येभ्यः प्रियेभ्यः प्रियघामभ्यः प्रिय-वतेभ्यो महः स्वसरस्य पतिभ्य उरोरन्तरिक्षस्याध्यक्षेभ्यो अनुब्रहोत्यनुवाचयति । ८ । आश्राव्या दित्येभ्यः प्रियेभ्यः प्रियमामभ्यः प्रियद्वतेभ्यो महः स्वसरस्य पतिभ्य उरोरन्तरिक्षस्याष्यक्षेभ्यः प्रेष्येति प्रचरित । ६। प्रास्य दर्भानन्यत्रेक्षमारा " उन्नम्भयेति प्रतिनिगद्य वषट्कृते न सर्वं जुहोति । १० ॥ अभिषोतारो ऽभिषुणु-

15) N नराशंसस्य.

16) 2.4.1.47.

18) 2.4.2.41-3.1; M2 Ba °तमुक्य ° N S "तामुक्च्य".

20) of. 2.4.3.2-18.

25) Bn मकीयों ; mss. exc. M2 Ba P3 °∓ză.

26) 8 ta: Bn ta.

27) N प्रेज्येति.

1 Cf. MB.I.3.13, 26-28, 34; IV. 9) L मद; B स्वरस्पतिस्य L स्वसारस्प-6.9, 7.1; Ap.Sr.13.9-13.

1) M2 Ba मसपति, as 2.4.4.1.

6) M2 Ba N अभिवार्थी (S 'आ'); M2 Ba N TI.

8) L8 Bn मह (cf. PW महस्वसर): M2 सरस्य Ba स्वरस्य B स्वसरस्य : Le °नवाचियत्वा.

10) M2 P8 Le प्रास्य, Le: sc. श्रास्य-नग्नी; Kn. वषट्कृतेन.

11) M2 Ba प्रतिवस्थाता उपाँश B °तवा

उ° Lo 'तार्थ ड° Ko 'त्य ड°.

ता नीदाशिर विनय " प्रतिप्रस्थातयं उपाशुपात्रे ऽ शस्तमजीवे उप्यस्याभिवत्योदञ्जं हत्वाभवनीये प्रस्कन्दयस्वेति प्रेष्यति । ११। वसतीवरीभिरिभव्यन्ति । १२। पश्चादाग्नीध्रीयस्याशिरं मन्यति । १३। पूतमृति पवित्रं वितत्य शुक्रधारौ संप्रगृह्णाति । १४ । अघि विपर्यस्यत्याग्रायणस्थालीमादित्यस्थाली-मादित्यपात्रं च । १५ । आधवनीयाच्चोदञ्चनेन " ये देवा दिव्येकादश स्थेत्याग्रायणं चतसुभ्यो घाराभ्यो गृह्णाति । सुच्चैस्तरौ हिन्दूरोति । १६ । नाग्निष्टोमे तृतोयसवन उक्य्यं गृह्णाति । १७। यदि षोडश्युक्थ्यं ्रहीत्वे न्द्रमिद्धरी वहत इत्याग्रायगात्वोडशिनं गृह्णाति । १८ । अषोडशिक उक्यं गृहीत्वातिपाव्य राजानं प्रपीडच पवित्रं सिद्धमा सर्गेसात् । १६। ऋजुदेहीयाः सर्पन्त्यार्भवं पवमानं येन माध्यदिनम्। २०। व्याल्याते संपावनं । तथोपाकरण पवमानस्य । २१ । सप्तहोतारे यजमानो जपति पुरस्तादार्भवस्य पवमानस्या युषे हिङक्विति च ॥ सखासि जगच्छन्दा अनु त्वारभे स्वस्ति मा संपारयेति च । २२ । स्तुते "अनीदग्नीन्विहर बहिः स्तुगाहि पूरोडाश अलंकुरु " प्रतिप्रस्थातः पर्शः सँवदस्वेति प्रेष्यति । २३ । व्याख्याते विहरणमु लपराजी च । २४ । वैष्णव्या पात्राणि समस्य ' प्रतिप्रस्थाता परनी च प्रतभृति पवित्रं वितत्या शीर्ना ऊर्जमित्याशिरमवनयतः । २५ । पशुना प्रचरित सँवादप्रभृतीडान्तेन । २६ । सव-नीयानामुद्वासनप्रभृति सिद्धमा संप्रेषात् । २७ ।। तृतीयस्य सवनस्येन्द्राय पूरोडाशानामिति विकृतः संप्रेषः । २८ । सवनीयैः प्रचर्यो न्नीयमानेभ्यो उनुबृहीत्यनुवाचयति । २६ । साञ्चाबाकचमसानुष्रयति । ३० । सिद्धमा संप्रेषात् । ३१ ।। तृतीयस्य सवनस्य ऋभ्मतो विभमतो वाजवतो बृहस्पतिवतो विश्वदे-व्यावतस्तीव्रं आशीर्वत इन्द्राय सोमान्त्रस्थितान्त्रेष्येति सिद्धं यथा माध्यंदिने । ३२ ।। आदित्यवद्गणस्य सोम देव ते मतिविदस्तृतीयस्य सवनस्य जगच्छन्दसो अग्निहत इन्द्रपीतस्येति विकृतो भक्षमन्तः। ३३। सिद्धमा सादनात् । ३४ । दिक्षिणस्य हिवर्धानस्य पश्चान् । मार्जालीयदेशे प्राचीनाववीतिनः पुरोडाशपिण्डा-नणुमिश्रानंत्र पितरो मादयध्वे यथाभागमावषायध्वमिति पश्चात्प्रतिचमसं त्री स्त्रीन्यण्डानुपास्यन्ति स्व-स्वं चमसँ ' होतृचमसमर्थ्वयवः । ३५ । विस्नेस्य प्राचीनाववीतानि यथास्थानं चमसान्सादयन्ति । ३६ । बा-ग्नीध्रे सवनीयान्भक्षयन्ति । तद्वचाख्यातम् । ३७ । अन्तर्यामपात्रे सावित्रमाग्रायगाद्दैवश्रेमिः सवितरिति गुह्माति । ३८ । असन्नो हयते । ३६ ॥ देवाय सर्वित्रे ऽनुबृहीत्यनुवाचयति । ४० । आश्राव्य "देवाय सवित्रे प्रेष्येति प्रचरति । ४१ । वषट्कृते न सर्वं जुहोति । ४२ । सावित्रसँस्रवे पूतभृतो वैश्वदेवं गृह्णाति

<sup>13)</sup> L Bn °的4°.

<sup>15)</sup> M2 Ba N S ° яччт°.

<sup>16)</sup> mss. exc. L Bn Lc P3 अवर्ष: Lo उच्चेसारा P8 सच्चेस.

<sup>16-37)</sup> of. 2.4.4.10-30.

<sup>19) 9.8.6.1.</sup> 

<sup>20)</sup> mss. exc. Kc Lc कज् . M2 Ba N पाव°, °दिनें सबनें.

<sup>22)</sup> MS. IV.2.4.26.9.

<sup>25)</sup> L ेशीर्थ the oth exc. N S °शीर्न, cf. MS.IV.12.3 185.13.

<sup>26) 1.8.5.10-35.</sup> 

<sup>30)</sup> N adds: बाते शुकामंथिनीहोतcf. 2 5.2.28, 3.22,

<sup>32)</sup> mss. exc. L Bn Lc P3 °स्तीत्रा-

<sup>35) []</sup> inserted from 2.4.1.47,

M2 Ba Ke प्राचीनाबीतिनः . Le: थानासक्तुकरम्भमिश्रान्: Ko श्रींश्शीरन-मसेव्यास्यन्तिहोत्यममेऽध्वयुंहविमु क्यत इति. Lo P3 °नपास्वंति.

चमसमादत्ते ध्वयुरचमसाध्वयंवरचमसान्, 42) M2 Ba N B तेत. Kn. वषटकृतेन. 43) mss. exc. Le Bn P3 "संस्कृत

P8 °स्यसंखवे.

। ४३ ।। उपयामगृहीतो ऽसि सूशमीसि सूप्रतिष्ठान इति गृह्णात्ये व ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति सादयति । ४४ । वैश्वदेवं प्रतिगुणाति । ४५ ।। एकया च दशिभश्चेत्युच्यमाने प्रतिप्रस्थाता द्विदेवत्य-पात्रागि प्रक्षाल्य खरे सादयति । ४६ ॥ प्र द्यावा यज्ञैः पृथिवी ऋतावृषेति द्यावापृथिवीयं । तस्मिन्मैदा मोदैव मोदा मोदैवेति मद्वान्प्रतिगरः । ४७ । कृताकृतः " मुरूपकृत्नुमृतय इतिप्रभृति समापद्यते प्रतिगरः । ४८ । समाप्ते शस्त्रे ग्रहादानप्रभृति समानमैन्द्राग्नेना भक्षणात । ४६॥ नराशँसपीतस्य सोम देव ते मित-विदस्कृतीयस्य सवनस्य जगच्छन्दसः पिकृपीतस्येति विकृतो भक्षमन्त्रः । ५० । सिद्धमा साद-नात्। ५१। 11811

अभ्युदाहरति सौम्यम् । १ । आज्यस्यावदायापरेण स्रुग्दण्डान्दक्षिगातिक्रम्य दक्षिणं परिघिसंघि प्रत्यवस्थायाश्राव्य " घतस्य यजेति प्रेष्यति । दक्षिणार्घे जुहोति । २ । अत एव तिष्ठन्प्राचीनाववीती सौम्यस्यावदायोदङ्कतिक्रम्योत्तरं परिधिसंधि प्रत्यवस्थायाश्राव्य " सौम्यस्य यजेति प्रेष्यति । दक्षिणा तिष्ठन्मध्ये जुहोति । ३ । प्रतिपरिक्रम्य विस्नंस्य प्राचीनाववीतमाज्यस्यावदायोदङङितिक्रम्योत्तरं परिधि-संधि प्रत्यवस्थायाश्राव्य " घृतस्य यजेति प्रेष्यत्यु तरार्घे जुहोति । ४ । व्युदृह्य सौम्यमाज्यस्याभिपू-रयति । प्र ।। सत्रा त एतद्यद् त इहेति यजमानो उनेक्षते । ६ । यदि न परिपश्ये वन्मे मनो यमं गर्तामिति जपेत् । ७ । अवेक्ष्योद्गातृभ्यः प्रयस्रति । ८ । दर्भमुष्टीनष्टौ शलाकोद्गाढान्कृत्वा प्रचरण्यामष्टगृहीतेना-ध्यिष षिष्ण्याञ्ज्वलतो ध्रियमाराान्त्रत्यङ्गासीन उपस्थानैर्व्याचारयति । १ । उपौज्ञपात्रे पारनीवतमाग्राय-णादु पयामगृहीतो ऽसि बहस्पतिभूतस्य त इति गृह्णाति । १० । अनन्नो हयते । ११ ॥ अग्ना३ पत्नीवा-निति घिष्ण्यव्याघारए।संपातेन श्रीणाति । १२ । आश्राव्या ग्नीत्पात्नीवतस्य यजेति प्रेष्यति । १३ । वष-द्कृते न सर्वं जुहोति । १४ । मक्षमाग्नीधाय प्रयस्ति । १४ । नेष्ट्रपस्थमारुह्योदङङबसुप्य पश्चान्नेष्ट्री-यस्य " वाग्देवी सोमस्य पिबत्विति भक्षयति । १६ । होतृचमसमूख्या अग्निष्टोमचमसास्ते व सर्वमुन्नयत्य-ग्निष्टोमे । १७ । अतिशँस्यादुक्थ्ये । १८ । होतृचमसे ध्रौवस्यावकाशं कृत्वाग्निष्टोमस्तोत्रमुपाकरोति । तस्य पूरस्तात्सप्तहोतारं यजमानो जपति । १६ । आकर्णप्रावताः स्तुयमाने सदस्यासीरन् । २० । प्रस्तृते पत्नी पान्नेजनं कलशमन्तरत ऊरुणा दक्षिणेन " समुद्रं गन्धर्वेष्ठामित्युदञ्चं प्रवर्तयति । २१। नेष्टा पत्नी-

46) of. MS.IV.6.2:79 6.

48) cf.2.5.2.25.

51) 2.4.1.47.

2 Cf. MS.I.3.1,15,29; IV.7.2.

4; Āp.Śr.13.13-16.

oth. सग्दंहाद°.

8) N S Bn L °नाववीति M2 Ba 12) mss. exc. Lc P8 Bn विष्एया°.

°नावीती: M2 BaS परिधि only:

M2 Ba प्रस्थाया°.

9) Bn शलाकोदगाष्ठा the oth. exc. Kc शिलाकोद्गोष्ठान् , r. °द्गूढान् १;

mss. exc. Kc 'सीनोपस्था'. cf. 2.

2.4.8.

2) P3 लुग्दंडोद° N लुग्दंडाद° the 10) mss. exc. L Bn Lc P3 °मयणा° : M2 Ba °सन इति.

14) M2 Ba S °तेन, Kn. वपटकृतेन.

16) M2 Ba NS भच्चयंती L P3

°यसो.

17) Bn "मुख्यांग्नि" the oth. exc. N °मुख्याग्नि°.

18) cf. 2.5.3.4, 6. 18.

19) Kc भ्वस्यावकारो Bn श्रीवस्याकारां; M2 Ba यजित.

मुद्गात्रा तिसृषु स्तोत्रियासूद्गीयं प्रति प्राक्प्रतिहाराद्वामी ते संदृशीति त्रिः समीक्षयति । २२ । अभ्यग्र-माग्निमारुतं प्रतिगृणाति । वियतमापोहिष्ठीयं । तस्मिन्होतारमन्वारभन्ते । २३ ।। स्वादुष्किलायमि-तिप्रभृति स्वादुष्किलीयं । तस्मिन्मद्वत्प्रतिगृणाति । २४ ।। ययोरोजसा स्कभिता रजौसीतिप्रभृति समापद्यते प्रतिगरः । २५ ।। एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शीति परिधानीया । तस्याः पुनक्क्ते ऽर्धर्चे प्रति-प्रस्थाता प्रत्यङमुख ऊर्ध्वस्तिष्ठन्नन्वारब्धे यजमाने वाचयन्ध्र वं ध्रुवेणेति होतृचमसे ध्रुवमवनयति "स्वयं भू-रत्से श्रेष्ठो रिव्मरिति चै वमह विश्वदर्शनो भ्यासिमत्यन्तेन । २६ । उत्तम शस्त्रं प्रतिगीयों क्यें बाची-न्द्रायेति ब्रयात् । २७। होतृचमसमादत्ते ऽध्वर्य्श्चंमसाध्वर्यवश्चमसान् । २८। आश्राव्यो न्थशा यज सोमाना-मिति प्रेष्यति । २६ । वषट्कृतानुवषट्कृते जुहोति । चमसाध्वर्यवश्च । ३० । एवमत ऊर्ध्व प्रेषः सोमाना होमश्च । ३१ ॥ वाग्देवी सोमस्य पिबत्विति सर्वभक्षान्भक्षयन्ति । ३२ । मार्जालीये प्रक्षात्य चारवालान्ते सादयन्त्यग्निष्टोमे । पूतभूतो उन्ते यद्युक्थ्यः । ३३ ।

यद्यकथ्य जक्थ्यो विगृह्यत " जपयामगृहीतो ऽसीन्द्रावरुणाभ्यां त्वेति प्रथममु पयामगृहीतो ऽसीन्द्राबृहस्पतिभ्यां त्वेति द्वितीयमु पयामगृहीतो ऽसीन्द्राविष्णुभ्यां त्वेति तृतीयम् । १ । समानमन्यत् । २ । सर्वमुन्नयत्युक्थ्ये । ३ । अतिशैंस्यात्षोडशिनि । ४ । षोडशिचमसेषु सर्वमुन्नयति । ५ । अतिशैंस्याद-तिरात्रे । ६ । समयाध्युषिते सूर्ये दर्भाभ्यां हिरण्येन चै"न्द्रं सहो ऽसर्ज्युपावर्तध्वमंभिसपं यजमानेति षोडशिनि स्तोत्रमुपाकरोति । ७ । प्रोथन्नश्वः श्याव उपतिष्ठते । ८ । स्तोत्रापवर्ग उद्गात्रे अवतरीं ददा-ति । ६ । शिक्ष्यः प्रतिगरस्तार्तीयसवनिकः । १० । अत ऊर्ध्वं भक्षमन्त्रो " उनुष्ट्ष्छन्दसो अग्निहत इन्द्र-हरिवत्पीतस्येति विकृतः षोडशिनि । ११ । यद्यषोडशिको ऽतिरात्र उक्थ्यैः प्रचर्यास्तमिते रात्रिपययिए। प्रचरित । १२ । चत्वारश्चमसगणाः स्तुतशस्त्रवन्तः । तेषां होतुः प्रथमस्तंतो मैत्रावरुएस्य बाह्यएगर्छेस-नो उछावाकस्य च । १३।। उपयामगहीतो ऽसीन्द्राय त्वाभिशवंराय जुष्टं गुह्णामीति मुख्यंमुख्यं चमसमु-न्नर्यात । १४ ॥ अनुष्टप्छन्दसो अग्नहत इन्द्राभिशर्वरपीतस्येति विकृतो भक्षमन्त्रः । १५ । एवं द्वितीयः पर्यायो निशायां ' महारात्रे ततीयः । १६। होत्चमसमुख्याः संधिचमसास्ते पु सर्वमुन्नयत्यतिरात्रे । १७।

23) P3 °न्बारभने: cf. 4.3.43.

<sup>24)</sup> mss. exc. Lo स्वाद:किला°; mss. स्वादु:किलीयं; Le P3 मद्दात् N मदंवत् M2 BaS ਸਪੰਗ.

<sup>25)</sup> cf. MS. IV.14.6;223.7.

<sup>26)</sup> L S Bn °वनयतः M2 Ba °यत. cf. su-16; MS IV.6.6.88 16.

<sup>27)</sup> mss. °कड्यं, cf.2 4.6.25.

<sup>29)</sup> P3 °क्थसा the oth. क्य्यशा, cf. 7) mss. exc. L Lc P3 वेंद्र : L सद्दी-2.4.3.7. 26.

<sup>32)</sup> Le तप्यत्विति sc. इति विकृतम्. 3 Cf. MS.IV.6.5; Ap.Sr.14.1-4.

<sup>4)</sup> N 8 °शॅंब्या Lc P3 °शिंब्यात्, of. Sankh Sr. 13 7.3. 4: Vait-S.35.2.

<sup>5)</sup> mas. exc. L Bn Lc P3 बोडरा°.

N S °रॉंं ब्या°.

सर्वे उपा °N सहोद्यापा °M2BAS Le सहोसक्ष्या° (P3 °क्षपा°), cf. Ap. Sr.12.17.9; Le पोडशिस्तोत्र° P3 षोडशिन: स्तोत्र°.

<sup>8)</sup> L Bn Lc P3 प्रोधद° the oth. स्तोधन्न°.

<sup>10)</sup> mss. exc. Lc शिच:.

अतिशँस्यादप्तोर्याम्गि । १८ । उपाकृते स्तोत्रे प्रतिप्रस्थाताश्विनं द्विकपालं तूष्णीमुपचरितं सँस्करोति । १६ । महदाश्विनं प्रतिगृणाति । परें सहस्राच्छेंसत्याक्रमणाद्'दिते सौर्याणि । २० । समाप्ते शस्त्रे प्रतिप्रस्थाताश्विनं सकृत्सर्वमवद्यति । २१ । होतृचमसमादत्ते ऽध्वर्षु श्चंमसाध्वर्यवश्चमसान् । २२ ॥ अश्वि-भ्यां तिरोऽह्मचानां सोमानामनुबूहीत्यनुवाचयति । २३ । आश्राव्या दिवभ्यां तिरोऽह्मचान्सोमान्प्रस्थितान्प्रे-ब्येति प्रचरति । २४ । पूर्वस्मिन्वषट्कारे प्रतिप्रस्थाताक्ष्विनं सर्वहृतं करोति । २५ ।। पद्भक्तिरुखन्दसोऽग्नि-हुतो ऽिवपीतस्येति विकृतो भक्षमन्त्रः । २६ । अप्तोर्यामा यथैको रात्रिपर्यायः । २७ । तृष्णीं मुख्यानुन्तय-ति । २८ । अतिखन्दारखन्दसो ऽग्निहृतः प्रजापितपीतस्येति विकृतो भक्षमन्त्रः । २६ । सँस्थाचमसाँश्चा-त्वालान्ते सादयन्ति । ३० । ॥३॥

आनुयाजिकीप्रभृति सिद्धमा सूर्वा विमोचनात् । १ । उन्नेता द्रोणकलशे हारियोजनमाग्रायणादु -पयामगृहीतो ऽसि हरिरसि हारियोजन इति सर्वं गृह्णाति । २ ।। हर्योघीना हरिवतीरिति घानाभिः श्रीणाति । ३ । उन्नेता द्रोराकलशेँ शिरस्यवधाये न्द्राय हरिवते धानासोमानामनुब्रुहीत्यनुवाचयति । ४ । आश्राब्ये न्द्राय हरिवते घानासोमान्त्रस्थितान्त्रेष्येति विकटीभृय प्रचरति । ५। वषट्कृतानुवषट्कृते ब्रह्सेति । ६ । व्युन्मर्शं हारियोजने सर्वे भक्षयन्तरचुरचूषाकारं घानाः संदश्य " रय्यं त्वा पोषाय त्वेत्युत्तरवेद्यासुपव-पन्ति । ७ ॥ देवकृतस्यैनसो ऽवयजनमसि " पितृकृतस्यैनसो अवयजनमसि " मनुष्यकृतस्यैनसो अवयजन-मस्य तमकृतस्य नसो ऽवयजनमस्य न्यकृतस्य नसो ऽवयजनमस्य नस एनसो ऽवयजनमिस स्वाहेत्याहव-नीये षट्षडच्पशकलान्यभ्यादधते । ८ ।

यद्वी देवाश्चकृम जिह्नया गुरु मनसो वा प्रयुती देवहेडनम् । अरावा यो नो अभि दृछ्नायते तस्मिँस्तदेनो वसवो निघेतन ॥

इत्याहवनीयमुपतिष्ठन्ते । ६ । दर्वाश्चमसेष् संप्लवंप्लावमंप्म् घौतस्य ते देव सोमेरयवघ्रेण भक्षयन्ति । १० ॥ स्वघा पित्रे स्वघा पितामहाय स्वघा प्रपितामहायेति बहिष्यिध चात्वालं प्रति चमसं निनयन्ति । ११ ॥

- 18) N 8 °शॅंब्याद Lc °शिब्याद : M2 BaN °यीम.
- 20) L Bn ° इंस इत्या° M2 Ba N S बँमीत्या°.
- 26) P3 प्रतिश्चन्द : mss. exc. L Lc 7) L Bn ब्युन्मरोयन ; mss. exc Kc Sश्वपीन°.
- 4 Cf. MS.I.3.30, 38, 39; IV.7.4; 8.4,5; Ap.Sr.13.17-22.
- 1) mss. exc. P3 Bn L अनुवाजिकि°, cf. 1.8.6.1; 1.3 4.1.28.

- 2) mss. हार्याज°, cf. 2.2.5.29; mss. exc. L Bn Lc P3 भवण .
- 5) °प्रस्थितान्° only L Bn Le P3; N में ज्यति.
- हार्योज°; Bn °श्रुस्चूषा° L °श्चरच्षा° Kc 'रचरच्या' N 'रचरच्या' M2 °शुअ्वा° Ba °शुअ्वा° B °शुअ्वा° L
  - (MS.IV.7 4:99.1 r. संदर्य): mas.

- exc. L Bn बपंते.
- 8) L Lc N S ° 54 1.
- 9) L S प्रयुत्ती Bn प्रयुत्ति; L S Bn नी; M2 Ba N °पतिष्ठते; cf. RV.10-37.12.
- 10) P3 only संप्लवं the oth. exc. L Bn Le only संप्लावम°, ef. Ap. Sr 8.16.6; 13.17.9.
- M2 Ba संदस्य N संदेश्य Bn संदश्य 11) Bn वित्र L P3 M2 वितन् B Ba पितृन्.

समुद्रं व प्रहिएगोिम

अछायँ वो मस्तः श्लोक एत्वछा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । उत प्रजायं गृणते वयो धुर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥

इति निनीता अनुमन्त्रयते । १२ ।

महा कवी युवाना सत्यादा धर्मणस्परि । सत्यस्य धर्मणा वि सख्यानि विस्जावहै ।।

इति दक्षिणत आहवनीयस्य सख्यानि विसृजन्ते । १३ ॥ दिषकाण्णो अकारिषमित्याग्नीभ्रे दिष अक्षयन्ति । १४ । पत्नीसँयाजप्रभृति सिद्धमा समिष्टयजुभ्यः । १५ । नवकृत्वो भ्रुवामाप्याय्य " धाता रातिरित्येतेन संततं नव समिष्टयज<sup>‡</sup>षि जुहोति । १६ ।

इदं तृतीयँ सवनं कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त ।

सौधन्वना अमृतमानशानाः स्विष्टं नो ऽभि वस्यो नयन्तु ॥

इति सवनकरिंग जुहोति ।। द्रप्सश्चस्कन्देति द्वितीयाम् । १७ । वारुणमेककपालं निर्वपति । १८ । सि**ट**-मोद्वासनात् । १६ ।। आयुर्दा देव जरसँ वर्गान इत्यभिजुहोति । २० ।

> उपसृजन्धरुणं मात्रे मातरं घरुणो धयन् । रायस्पोषमिषमुर्जमस्मासु दीधरत् ॥

इत्यौदुम्बरीमुत्वनत्युंद्गाता वा । २१ । चात्वाले ऽवभृथाय समायन्ति । २२ । औदुम्बरीमधिषवगणफलके चासन्द्यामादधाति सोमलिप्तानि चान्यत्सोमस्थालीभ्यः । २३ ।

> अभूद्वः सविता वन्द्यो नु न इदानीमह्न उपवाच्यो नृभिः। वि यो रत्ना भजित मानवेभ्यः श्रेष्ठं नो अत्र द्रविणे यथा दश्चत् ॥ ॥ आ शरीरं पयसा परादादन्यदन्य-द्भवित रूपमस्य । तिस्मन्वयमुपहूतास्तव स्मा नो वीरे वहता जायमानाः ॥ b) यत्ते ग्राव्याा विछिन्दत्सोम राजन्ध्रवमङ्गं प्रिये यत्तनुस्ते ।

12) N इ. ज ते S L इ. जुते; N ध्यूँ ये M2 Ba L Bu धुक्यूयं; of. RV.7.36.

13) mss. धर्मेखापरि.

14) L P3 °ग्नीश्रीये; of. MS.I.5.1. 66.6.

16) 1.3.4.32-5 21; 1.8 6.15-18.

17) mss. °रयंत: ; L °रशाना M2 Ba N S °रशाना; mss. exc. L Bn मो भ. 19) 1.2.6.20.

20) cf. MS-IV-12-4:188.8.

21) वा only L Bn Lc.

23) Kn. बोदुम्बरेऽधि°, of Ap.Sr. 13.19 5. 6.

24) a) of . R.V.4.54.1; b) Bn °स्तव-स्पामो the oth. °स्तवास्पामो; c) M2 Ba प्रियत°: mss. °धस्बोत; cf. TBr. 3.7.13.1; d) mss. इरिनो, cf. 4.
4.39; L निइरध्न the oth. "ध्वं;
mss. exc. L Bn क्जो; Bn L
"दारमा the oth. "दान्मा; cf. TBr8.7.13.2; e) mss. सकद Bn
सकद P3 सुगुद (Kn. सक्द );
mss. देंगु for मेंगु ; mss. exc.
L Bn "पीयंनो, दथास्यूजी.

तत्संघत्स्वोत रोहयस्व विश्वैविश्वाङ्गैः सह संभवामि ॥ с) मा नः सोम ह्वरितो विह्वरस्त्वं मा नः परमधनं मा रजो नैः। मा नो अन्धे तमस्यन्तराधानमा नो रुद्रासो अधिगुर्वधे नू ॥ d) सुचक्षाः सोम उत सुश्रुदस्तु अँगुश्चास्य पुनरापीनो अस्तु । स नो रियमिह ग्रहेष दधानूर्जा सँरब्धा इरया मदेम ॥ e)

इत्येताभिर्ऋजीषमधिषवणे दध्नाभिजुहोति । २४।। उद्गातः साम गायेति प्रेष्यति '' प्रस्तोतरिति वा। २५। तस्य सर्वे निघनमुपयन्ति । समयार्घे द्वितीयं ' प्राप्य तृतीयम् । २६ । वाहराप्रघासिको अवभूषः । २७ । एककपालेन वरुणे यजत्या शयेनाग्नीवरुणौ । २६ । ऋजीषे सुच्यवधाय '' समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तरिति सह स्रचोपमारयति । २६।। अवभथ निचुङकूणेत्यासन्दीं प्रकिरति सोमलिप्तानि च । ३०। उत्प्लृतम्जीष-मप्सु घौतस्य ते देव सोमेत्यवघ्रेगा भक्षयन्ति । ३१। आस्यदेशे निगृह्णाति । ३२। प्रियतमाय कृष्णाजिनं प्रयद्यति । तदिध पेषणं कूर्वन्ति । ३३ ॥ विचुत्तो वरुणस्य पाश इति मेखलाँ विष्यति वसनं च । तृष्णीं पत्नी योक्त्रं जालं च । ३४ । अवभूथे स्नातावन्योऽन्यस्य पुष्ठं प्रक्षालयतः । ३४ । सोमोपनहर्नं यजमानः परिधत्ते 'पर्याणहनं पत्नी । ते उदवसानीयायां दक्षिणाकाले ऽध्वयंवे दत्तः । ३६ ॥ उन्नेतर्वसीय इत्याह्नोन्ने-तारँ यजमानः । ३७ ।। उद्त्ते मधमत्तमा गिर इत्यून्नेता प्रक्रमयति । ३८ । व्याख्यातं प्रत्यसनं मार्जनं च। ३६।

अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् । कि नुनमस्मान्कृरावदरातिः किमु धृतिरम्त मर्त्यस्य ।। इति जपन्ति । ४० । उन्नेतारं पुरस्कृत्यानपेक्षमाणाः प्रत्यायन्ति । तद्वचाल्यातम् । ४१ ।

प्रायगायिनोदयनीयो व्याख्यातः । १। निष्काषे प्रायणीयस्योदयनीयमनुनिर्वपति । २। शाला-मुखीये प्रचरति । ३ । प्रागदितेः पथ्यां स्वस्ति पूर्वार्धे यजित । ४ । अनुबन्ध्यायै वेदं निदघाति । ५ । पागुबन्धिकमिध्माबर्हिः संनद्मिति । ६ । मैत्रावरुगीै वशामनुबन्ध्यामालभते । ७ । छागकाल '' उस्राया इति संप्रेषः । \varsigma । सिद्धमा वपाया होमात् । ६ । हतार्यां वपायां चात्वाले मार्जयित्वा दक्षिग्एस्यां वेदिश्रोणौ

```
28) cf. 1.6.4.19.
```

<sup>30)</sup> L Bn नियंकुणे M2 Ba नियं 40) M2 Ba S L Bn 'मृर्ग-

पर्गे°.

<sup>36)</sup> mss. exc. Kc 7; cf. 2.1.4 23. 5 Cf. Ap.Sr.13.23-25.

<sup>37)</sup> mss. °मीयेत्या°.

<sup>38)</sup> mss. exc. Bn क्रमयनि resp. 4) Kn. प्रागुदिने:, cf.2.1.3.25. wi°.

<sup>39) 1.7.4.42, 43.</sup> 

<sup>41) 1.7.4.44.</sup> 

<sup>2)</sup> cf. 2.1.3.28.

<sup>5)</sup> Bn 되って.

<sup>8)</sup> Ke याग माल, cf. 18.4.33,34; Bn प्रव:

<sup>9) 1.8.4.36.</sup> 

<sup>10)</sup> L Le °श्मझ , cf. 1.4.1.2.

परिश्रिते केशश्मश्रु यजमानो वापयते । १०। पशुपुरोडाशमनु देविकाहवी पि निवंगत्स्यंनुमत्ये चरू राकायं सिनीवाल्यं कुह्नं धात्रे द्वादशकपालं । सोमस्थालीषु श्रपयति । ११ । सिद्धमा प्रचरणात् । १२ । पशुपुरोडाशेन प्रचर्योपांशु देविकाह्विभिः प्रचरति । १३ । एषो उन्वयने कल्पः । १४ । पशुपुरोडाशस्य देविकाह्विषां च समवदायानिरुक्तेन स्विष्टकृता प्रचरित । १५ । मिद्धः पशुबन्धः । पयस्या वा । १६ । व्यवधानयोः प्रथमकृतान्ग्रन्थीन्विस्तँस्योदीची प्रवर्तयन्ति ' पूर्वार्घेनान्यदाहवनीयस्य ' पश्चार्धेनान्यत् । १७ ।

> यत्कुसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य निधिना चरावः । एतत्तदग्ने अनृगो भवामि जीवन्नेव प्रतिदत्ते ददामि ॥

इत्याहवनीयाद्यजमानो वेदि पर्योषित । १८ ॥ विश्लोक विश्वदाव्ये त्वा संजुहोमि स्वाहेति प्रदाव्ये यजमानः सक्त्वञ्जिल जुहोति । १६ ॥ अध्वादेको उद्घादेको हुतादेको उहुतादेकः कृताहेकः कृताकृतादेकः सनादेकः सनादेकः सनादेकः तः कृष्यन्तु भेषजें सदः सहो वरेण्यमिति प्रदाव्ये यजमान उपितष्ठते । २० ।

एतं सधस्य परि ते ददामि यमावहाच्छेविध जातवेदा. । अन्वागन्ता यज्ञपतिवों अत्र तं स्म जानीत परमे व्योमन् ॥ a) जानीतादेनं परमे व्योमन्देवाः सधस्था विद रूपमस्य । य आगछात्पथिभिर्देवयानैरिष्टापूर्ते कृणुतादाविरस्मात् ॥ b)

इति यजमानः परिददाति । २१।

अनृ्णा अस्मिन्ननृृणाः परस्मिँस्तृृतीये लोके अनृृणाः स्याम । ये देवयानाः पितयाणाञ्च लोकाः सर्वीत्लोकाननृृणाः संचरेमहि ।।

इति जपित यजमानः । २२। समारोपयन्यपरावग्नी । यदि गतश्रीः शालामुखीयं च । २३। उद्बङ्क दुवसाया-रिणभ्यामिग्न मिथत्वोदवसानीयामिष्टि निर्वपित । २४। आग्नेयमेव पञ्चकपालें 'विभक्तीः प्रयाजानुयाजे-ष्वा गनेयावाज्यभागौ । २५ । अनड्वान्दक्षिणा । २६ । अपि वा वैष्णवीं पूर्णाहुति हुत्वा । २७ ।

अग्निरजहितः प्रैतु प्रथमो यज्ञियानाम् । अवसानं मे ऽवसानपतिर्विन्दत् ।

<sup>11)</sup> cf. MS.IV.3.6:45.9.10.

<sup>12) 1.8.5 6.</sup> 

<sup>15)</sup> Bn °दाय निरु°; here ends Lc.

<sup>17)</sup> mss. exc. P3 पूर्वार्धेन्यद°.

<sup>18)</sup> L Bn मण्ड S मियह M2 Ba N मण्ड : cf. MS.IV.14.17:245 9.

<sup>19)</sup> L सर्विस्वजिल M2 Ba सक्तंजिस S स्ववतंजिस N सक्तुमंजिलप्न.

<sup>20)</sup> L Bn इताहा° NS इतावंहा° M2 Ba इतावंतव°; L Bn सनसना° N

मनातना°.

<sup>21)</sup> a) mss. exc. L Bn सदस्थ:.

<sup>23)</sup> mss. exc. L Bn P3 Kc 41.

<sup>25) = 1.6.5.9.</sup> 

<sup>27)</sup> N &dds सायाबद्रात्रेष्टिः संतिष्ठते ऽथ सायमग्निहोत्रहोमःकाले प्रातहीमः.

<sup>28)</sup> mss. °पतेबिं°; mss. exc. L P3 इति जपनि य°.

दीदिवाँसं त्वा वयमन्वागमेमहि ॥ इति यजमानो विहारं पुरस्कृत्य गृहानागछ्यागछति । २८ । ॥५॥

॥ इति मानवसूत्रे ऽग्निष्टोमे पञ्चमो ऽध्यायः॥

॥ इति मानवसूत्रे ऽग्निब्होमः समाप्तः ॥

ब्रह्मा प्रायश्चित्तानि स्रवेण जुहोत्य कतो भ्रेषे " भः स्वाहेति गाईपत्ये ' यजुष्टो " भुवः स्वाहे-ति दक्षिणाग्नी ' सामतः " स्वः स्वाहेत्याहवनीये ' सर्वतो " भूर्भवः स्वः स्वाहेत्याहवनीय एव । १। टुन्टमपो ऽभ्यवहरेदथ पात्राणि परिमुज्यात्लोहं निलिसेहारुमयं निष्टपेन्मारिकमद्भिः सौवर्णं राजतम् । २ । द्रव्यापचारे सामान्ये यज्ञियं प्रतिनिद्यात् । ३ । कर्मान्तरितं कूर्यात्सँस्कारान्तरे प्रायश्वि-त्तमेव जुहयात् । ४ । द्रव्यावृत्तौ सहमन्त्रमावर्तयेनु ज्णी वा । ४ । देवतावदानयाज्यानुवाक्याहविर्मन्त्रक-र्मविपर्यासे ज्नाम्नातप्रायश्चित्तानां चापदि "त्वं नो अग्ने "स त्वं नो अग्ने "अयाश्चाग्ने ऽसीत्येताभिर्जहया-द्याहृतिभिश्चा थवा व्याहृतिभिरेव । होमकाले ऽपि सर्वत्रानाम्नातप्रायश्चित्तेषु व्याहृतिभिरेव जुहु-यात् । ६ । अकाले वाचँ विसुज्य वैष्णवीं निगद्य पुनर्यछेत् । ७ । व्रतोपेतस्य चेदाहवनीयो ऽनुगर्छेत्प्र-णीते मनसा व्रतमुपेत्य " भरित्यूपतिष्ठेत । ८ । यदि वत्सा अपाकृता घयेयुर्वायव्या यवाग्वा प्रचर्य प्रा-तर्दोहेन प्रचरेद्यंदि प्रातर्दोहे उपर वायव्या । ६ । यदि सायंदोहमपहरेददृष्येद्वा प्रातर्दोह द्वैषं दोहयि-त्वार्धमातच्य प्रचरेत् । १० । यदि सायंदोह आतिमियादिन्द्राय ब्रीहीन्निवंपेच्छ्वो भूते तेष्वनुनिवंपेत् । ११ । यदि प्रातर्दोह ऐन्द्रं पुरोडाशें ' यद्यभावैन्द्रं पञ्चशरावमोदनं पचेदा ज्येनाग्नि प्रथमें यजेत । १२। हीनेष्वार्तिगते वा वत्सानपाकृत्य पूनर्यजेत । १३ । यस्य सांनाय्यं चन्द्रमा अभ्युदियाद्वत्सान्प्रतिनुदेत् । १४ । सायंदोहो हविरातञ्चनं ' तद्वतो यथाकालँ यजेत । १५ । व्रतमनुत्सहमानस्याभ्युदितेष्टिर्नि ह-प्तेषु च वत्सानपाकृत्य पुनर्यजेत । १६ । यदि हवी व्यपहरेयुर्देष्येयुर्वाज्येन सँस्थाप्य पुनर्यजेत । १७ । यदि हवीं पि मुह्येयु: पात्र्यां समधा विभज्यानुपूर्वेण प्रचरेत् । १८ । सर्वस्कन्ने नष्टे दुष्टे वा यथापूर्वं पुनः सँस्करणम् । १६ ।। देवाञ्जनमगन्यज्ञ इति स्कन्नमभिमन्त्र्यापो निनयेत् । २० । आज्ये स्कन्ने ददात्यनुत्पते

<sup>1 1)</sup> of. Ap.Sr.3.11.1; 9.16.4, 5;

<sup>2)</sup> cf.5.1.5-37; Kāty.Śr.25.5.9; Āśv. Śr.3.10.22 comm.

<sup>4)</sup> cf. Asv.Sr.1,12.31.

<sup>6)</sup> mss. exc. C2 त्वन्नो twice, cf. su. 29; Ap.Śr.9.16.9.10; MS. IV.10.4:153.12,14; Ap.Śr.3. 11,2.

<sup>7) = 5.2.15.14.</sup> 

<sup>8)</sup> mss. exc. C2 °पतिष्ठते; cf. Ap.

Śr.9 1.11-13.

<sup>9)</sup> cf. Ap.Sr.9.1.23.

<sup>10)</sup> mss. exc. Kc °तंच्य.

<sup>11)</sup> M2 अर्तिनीयादि° the oth. आर्तिनी°, r. अर्ति नीयादि°? cf. 8.5.

<sup>17;</sup> Ap.Sr 9.1.25-28.

<sup>12)</sup> mss. exc. C2 यजेत्; of Ap.Śr. 9.1.29-33.

<sup>13)</sup> C2 हीनेथार्त्तिगते the oth भीते-ब्बार्तिगते; mss. exc. C2 Kc °जेत्.

<sup>14)</sup> cf. Ap.Sr.9.4.6, 12.

<sup>15)</sup> N °दोहे M2 Ba °दोह; cf. Ap. Śr.9.4.14.

<sup>16)</sup> mss. exc. C2 Kc °ন্নার°; mss. exc. C2 Kc °ঈत; cf. Āp.Śr.9.

<sup>17)</sup> mss. exc. C2 Kc ° ₹ ; cf.Āp. Śr.9.15.14, 15.

<sup>20)</sup> cf. MS.I 4.4:51.13; 9:57.3. 21-25) cf. MS I.4.13.

<sup>21)</sup> M2 Ba प्राणिसुरपूर्त NS प्राणसुरपूर्त of. Ap.Sr.9.13.1-3.

चित्रमु'त्प्रयमाने प्राण्यु'त्पुते वरम् । २१ । दुःशुतयोरवदानमात्रे सृश्तेन प्रायश्चित्तं । तथा क्षामयोः ।२२। अदक्षिरोनेष्टवोर्वराँ समृद्धां दद्यात् । २३। यदि कपालं भिद्येत "गायत्र्या त्वा शताक्षरया संदधामीति संधा-नकरै: शुचिद्रव्यै: संधायाथैतत्कपालं " धाता धातु: पितु: पिताभिन्नो धर्मो विश्वायुर्यतो जातं तदप्यगा-प्रहरेदंथान्यत्कपालमाहृत्य सादनाभिमर्शनप्रोक्षणादि कृत्वा पूर्वयुक्तेषु कपालेष्वपि-त्स्वाहेत्यप्स सृजेत् । उपहितस्य भेदे तु तस्य संधानादि पूर्ववत्कृत्वान्यत्सँस्कृत्योपहितं कपालमुपधानकाले येन मन्त्रेणोपहितं तेनैवोपदध्यात्तत्स्थाने । २४ । यदि कपालं नश्येदब्राह्मणव्याख्यातं ।। धाता धातुः पितुः पितानष्टो धर्म इति नष्टाधिगतमप्सु प्रहृत्य " नमस्ते रुद्रायते नमो उस्त परायते नमो यत्र निषीदसीति चाभिमन्त्रयेत । २५ । यदि प्राक्प्रयाजेभ्यो बहिष्परिध्य ङ्वारः स्कन्देत्त मभिमन्त्रयेता ध्वर्य मा हिँसीर्यज्ञं मा हिँसीरिति पूरस्तादृत्रँह्माणं मा हिँसी: प्रजां मा हिँसीरिति दक्षिरातो " होनारं मा हिँसी: पत्नीं मा हिँसीरिति पृश्चादा मनीध्रं मा हिँसी. पशुन्मा हिँसीरित्युत्तरतो ।। यजमानं मा हिँसीरिति सर्वत्रानुष-जति । २६ । स्रुवबुध्नेनाक्त्वा

> आहुँ यज्ञं दघे निर्ऋतेरुपस्थात्तं देवेष परिददामि विद्वान् । सुप्रजास्त्वे शते हि मामदन्त इह नो देवा मयि शर्म यछत ।।

इत्यादत्ते । २७ ।

सहस्रशृङ्गो वृषभो जातवेदा घृताहतः स्तोमपृष्ठः स्वीरः । मा मा हासीर्नाथितो न त्वा जहामि गोवोषं च नो वीरपोषं च घेहि ॥ a) मा नो महान्तमृत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमृत मा न उक्षितम । मा नो वधी: पितरं मोत मातरं मा न: प्रियास्तन्वो रुद्ध रीरिष: II b)

इत्यनुप्रहरति । २८ ॥ त्वं नो अग्ने "स त्वं नो अग्ने "सोमाने स्वरणे वषभं चर्षणीनां विश्वरूपमदाभ्यं । बहस्पतिं वरेण्यं ॥

उदुत्तमें वरुग पाशमस्मत्

उदुत्तमं मुमुग्धि मद्वि पाशं मध्यम चृत । अवाधमानि जीवसे ।। इति षड्भिरभिजुहोति । २६ । यद्यनभिनिरुप्तामावाहयेयथावाहितमाज्येनोपाँगु यजेत । भागिनीं चेन्ना-

22) M2 Ba यथा. 23) cf. Ap.Sr.9.15.20.21. 24) for "नकरैं:... "तत्कपालं C2 Kc

have योपदध्यादिसुक्तेषु; अधान्य° unto °त्स्थाने not C2; cf. Ap.Sr. 9.13 8-12.

cf. Ap.Sr 9-13.13. 26-29) cf. Ap.Sr. 9.2.9-3.2. 27) M2 Ba N °नांवत्वा, mss. exc. 30) mss. °यजेत; of. Ap.Sr.9.15.

नष्टयथि, mss. °ष्टा °: mss. °मन्त्रयेत;

C2 अहँ, निद्धे: C2 रातहि the oth. only शत.

25) mss. exc. Kc नश्येनबा°; Kn. 28) a) mss. नु for न; b) cf. RV.

1.114.7.

29) cf. MS.I.5.4:70.13; RV.3. 62.6: 1.25.21.

22, 23, Asv.Sr.1.5.24.

वाहयेदुपोत्थायावाहयेत् । ३० । यदि बहिष्परिध्याहुतिः स्कन्देदग्नीषं बूयादे तां संकुष्य जुहुषिति । स यथावदानं संपाद्य वषट्कृते मध्ये पाणिना जुहोति । तस्मै पूर्णपात्रं दद्यात् । ३१ ॥ भूपतये स्वाहा भुवनप-तये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहेति बहिष्परिधि स्कन्नमिभमन्त्रयते । ३२ । कालातिपनौ पाथिकृत्यना-गते च । ३३ । यदि प्राङ्किनविपणात्पौर्णमास्याममावास्यायां वा कालप्रवृत्तिं स्पर्शयेदाग्नेयमष्टाकपालं प-थिकृता व्यञ्जयेत् । ३४ । उत्सृष्टे चेद्बाह्मौदिनके महाग्निः प्रयायादनुगछेत्कालें वातिनयेत्पुनर्बह्मौदनं प्रवत्नानक्ताः समिध आदध्यात् । ३४ । ॥१॥

अग्निहोत्राय चेद्रपसुष्टा निषीदेत्

यस्माद्भीता निषीदिम ननो नो अभयं कृधि । पश्नस्माकं मा हिँसीनंमो रुद्राय मीढवे ॥

इत्यभिमन्त्रयते ।

उदस्थाहेव्यदितिरायुर्वज्ञपतावधात् । इन्द्राय कृष्वती भाग मित्राय वरुणाय च ॥

इत्युत्थाप्योदपात्रमूधिस मुले चोपगृह्णीयार्यस्यान्नं नाद्यात्तम्मै तां दद्यात् । १ । अग्निहोत्रं चेत्प्रागिध-श्रयणात्स्कन्दे"त्समुद्रं वः प्रहिणोमीत्यप उपनिनीय

> यदद्य दुग्धं पृथिवीमभक्त यदोषधीरत्यसृपद्यदापः । पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो अघ्न्यासु पयो वत्सेषु । पयो गहेषु पयो ऽस्तू तन्तः ।।

इत्यभिमन्त्रयते । २ । यदि दुह्यमानावभिन्द्यादन्यामार्यक्रतीं प्रक्षान्य पुनर्दोहयेत् । ३ । यद्यिषिश्रते स्क-न्देदिति व्याख्याते । वारुणीं निगद्य वारुण्याज्यं जुहुयात् । ४ । यदि प्राचीनं ह्रियमाणे स्कन्देत्प्रैजा-पते विश्वभृति तन्वां हुतमिस स्वाहेत्यभिमृशेच्छ्यांवलीढवच्च निनयेत् । ४ । यद्यिश्रिते शिरशिराय-

31) Kc म्यांज्ञा the oth. exc. C2
ेथात्ता ; C2 संबद्ध M2 Ba N
संकुष्य Kc संबद्ध्य (Kn. संबद्ध्य); म
not C2 Kc; cf. MS I.4.13 68.
4-6; Āp.Śr.9.16.1.

32) cf MS.III.8 6:103.6-11; Ap. Sr.9.13.6, 7.

33) mss. exc. C2 N पांच°; cf. 5.1-7.27; Āp.Śr. 9.10.17.

34) mss. exc. C2 Kc कालकृतिं; cf. 3.6.22; M2 Ba पथकृत्वा, cf.

Äp.Sr.9.4.4. 35) cf.1.6.3.4.

2 1) mss. exc. C2 यस्माद्वीनो, cf. 3.5.9, 10, MS.I.8.8:127.5; Ap. Śr.9.5.1.4.

2) mss. °त्यस्पॅयदाप: (C2 °त्युत्स्पर्य-दाप:); of. Ārv Śr.3.11.7; Ait. Br. 5 27; पयो before बत्सेषु only C2, cf. Āp.Śr.9.5.6.

3) mss. exc. C2 ° কুনি; cf. 1.6.1. 13,14: MS-I.8.3:118.2.5.6: Āp.Śr.9.5.7.

- 4) M2 Ba C2 °ητ; cf. MS.I.8 3: 118.6-8; Āp.Śr.9.5.8, 6.1, 6.
- 5) mss. exc. S हीयमा ; C2 नन्वा the oth. तन्वाब; M2 Ba वर्ण्य C2 वरमं; cf. Ap. Sr. 9.6.3.
- 6) C2 शृनँ; N °शिरायन् M2 Ba S °मिरायन् (C2 corrupted); cf. Āp. Sr. 9.6.10.

त्स्यात्सँमोषामुमिति ब्र्यादां द्विष्यात् । ६ । विष्यण्णं मध्यमपर्णेन द्यावापृथिव्ययर्चान्तःपरिध्यवनयेत्की टावपन्नं प्राजापत्यर्चा वल्मीकवपायामवनीय " भृतित्युपतिष्ठेत । विष्यण्णे वा वल्मीकवपायां ' की-टावपन्नमन्तःपरिधि । ७ । अववृष्टे

मित्रो जनान्यातयित बुवाणो मित्रो दाघार पृथिवीमुत द्याम् । मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत ।।

इति पूर्वामाहुति जुहुयार्दन्यां दुग्ध्वाथ पुनरग्निहोत्रं जुहुयात् । ८ । यदि पूर्वस्यां हुतायामाहव-नीयो उनुगछेदंग्निदिरौ दारावग्निरिति हिरण्यं निधायोत्तरां जुहुयादंन्यां दुग्ध्वाथ पुनरग्निहोत्रं जुहुयात् । १ । यदि पूर्वस्यां हतायां स्कन्देत

यत्र वेत्थ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्र हब्यानि गामय ।। इति समिघमाधायोत्तरां जुहयार्दन्यां दुग्ध्वाय पूनरग्निहोत्रं जुहयात् । १० । यदि रुद्रः पशुनभिम-न्येत द्वयोर्गवोः स्थाल्या दोहनेन च दोहयित्वा समानीय " सजुर्जातवेद इति पूर्वामाहति जुहयादं-न्यां दुग्ध्वाथ पुनरग्निहोत्रं जुहुयात् । ११ । यदि सप्ताहमितशमायेता ग्ने दुःशीर्ततन इति पुरस्ताज्जुहु-यादंन्यां दुग्ध्वाथ पूनरग्निहोत्रं जुहुयाद्यंदि तदितशमायेत द्वादश रात्रीः सार्यसायमाज्यं जुहु-यात् । १२। यदि रुद्रः प्रजा अभिशमयेतोत्तरपूर्वस्यां दिशि शतरुद्रियं जपैंश्चङक्रम्येत । १३। यस्याग्निमनुद्धते सूर्यो ऽभिनिम्रोचेदुन्नीते ऽग्निहोत्रे ब्राह्मणो बहुविद्दुरे'द्धिरण्यं बद्ध्वा दर्भेगाग्रतो हरेत्पंश्चादग्निहोत्रे-णान्वियाद्वेरो दक्षिएा । १४ । अनुद्धृतं चेदभ्युदियाद्वयाख्यातं प्रणयनं । चतुर्गृहीतमाज्यमग्रतो हरेदु -षाः केतृना जुषतां स्वाहेति पूरस्तात्प्रत्यङमुख आज्यं जुहुयाद्'पसाद्या तिमतोरासीता । १५ । यस्योभा अनुगता इति व्याख्यातम् । १६ । ।।२॥

यस्याहुते ऽग्निहोत्रे पूर्वो ऽग्निरनुगछेदग्निना च सहाग्निहोत्रेण चोद्दवेदित एव प्रथमं जज्ञ इत्युद्धतमिमन्त्रयत ।। इषे राये रमस्वेत्याधास्यमाने " सम्राडसीत्यादधाति ।। सारस्वतौ त्वोत्सौ प्राव-तामित्याहितँ । हते [ ऽग्निहोत्रे ] उग्नये ज्योतिष्मते उष्टाकपालं निर्वपे द्वारुणे यवमयं चरुम् । १ । य-

- 7) M2 Ba विषयमां twice; mss. पृथि-ब्यर्चा°; mss. exc. C2 °निष्ठते; cf. Āp Sr.9.2.4,5; Kāty-Sr.25.14.
- 8) C2 °ब्प्टेर the oth. न्नावबृध्टे; C2 जनान्यानय the oth. °तहति: C2 दुग्धाथ the oth. exc S दुग्ध्वा, cf. sū.9-12; cf. Ap.Śr.9-2.6-
- 9) Ap.Sr.9.2.8:
- 11-12) cf.

- 123-10; Āp.Śr.6.14.8-13. 12) M2 Ba °हमितिशमा° C2 °हमभि-
  - शमा°: С2 यदियदिदम्ध्वाधतदितशमा-
- 13) mss exc. C2 अभिश:म°; mss. exc. C2 °श्चक्रमेत. 14) mss. °नुभून, °न्बीया°.
- 14-16) of.MS.I.8.7:125 18-126 1; Ap.Sr.9.6.12-14; 7.1.10.
- MS.I.8.6:122.17. 15) C2 मनुदर्ग N S मनुध्तं M2 Ba

- अनुदितं.
- 16) mss. exc. C2 यस्योभावन्गता-बिति
- 3 1) mss. चोद्रवे , यश; C2 रमस्ब-सहसेत्या°; [] not C2.
- 1-4) cf. MS I.8.8; Āp Sr. 9.9.1-9. 2) mss. exc. C2 S Kc खरेत: M2 Ba N "मुभूत्य C2 "मुद्धित्य B
  - मुत्सूज्य; cf. MS.I.8.9:130.4.

स्याहुते ऽग्निहोत्रे ऽपरो ऽग्निरनुगछेदनुगमय्य पूर्वमपरस्मान्मथित्वा प्रणयेद्यंदि त्वरेत तत एव प्राञ्च-मुद्धृत्य दक्षिणाग्निमन्वानीय सायंप्रातर्जुहुयाच्छ्वो भूते ऽग्निं समारोप्य मथित्वाग्नये तपस्वते जनहते पा-क्कवते ऽष्टाकपालं निर्वपेत् । २ । सर्वानुगमेषु च

यो अग्नि देववीतये हविष्मं आविवासति । तस्मै पावक मृडय ।:

इत्येतया सद्यः पूर्णाहुति जुहुयात् । ३ । यस्याग्ना अग्निमभ्युद्धरेयु भैवतं नः समनसावित्यभिमन्त्र्याग्नये ऽग्निमते ऽष्टाकपालं निर्वपेत् । ४ । सायमग्निहोत्रस्य चेत्कालो ऽतिपद्येत " दोषा वस्तोर्नमः स्वाहेति पूर्वस्यामाहुतावन्ततो ऽनुषजेत् । ५ । प्रातरग्निहोत्रं चेत्रभ्युदियादैन्वग्निष्ठसामग्रमक्शदित्युन्नीतमभिम-न्त्रयत ' आहवनीयं यजमान " इहैव क्षेम्य एषि मा प्रहासीर्माममुमिति नाम गृह्णात्या मुख्यायणमिति गोत्रं ।। प्रातर्वस्तोर्नमः स्वाहेति पूर्वस्यामाहुतावन्ततो ऽनुषजेद्धंते [ऽग्निहोत्रे] मैत्रं चर्रु निर्वपे-त्सौ यमेककपालमपि वे न्यानौ दंपती वाग्यतावनश्तन्तौ सर्वाह्मपुपासीयातां । द्वयोगंवोः सायमग्निहोत्रं जुन्याच्छ्वो भूते ऽग्नये व्रतपतये ऽष्टाकपालं निर्वपेत् । ६ । ।।३।।

## यद्यवन्शिम्याप्रासादग्निरपक्षायेत्

इदंत एकं पर ऊत एकं तृतीयेन ज्योतिषा सैंविशस्व। इति सर्वं संभृत्याहरति।

सँवेशनस्तन्वे चारुरेघि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ।।

इति निवपित । १ । यदि परस्तरिमतरावन्वानीय सायंप्रातर्जुहुयाच्छ्वो भूते उन्नये पिथकृते उच्टाकपालं निवंपेत्पंथो उन्तिकाह्यहिरंनड्वाँश्च दक्षिरा। २ । यो उन्याग्निषु यजेत यस्य वान्ये अनिषु यजेरस्सो उन्नये वैश्वानराय द्व'दशकपालं [पुरोडाशं] निवंपेत् । ३ । यस्याग्नयः सँसृज्येरिन्सथो उन्येवंष्टिसंनिपाते वैविची पूर्वा । ४ । अग्नये शुच्य इति व्याख्यातम् । ५ । यस्याहिताग्नेरिति व्याख्यातम् । ६ । यस्याग्निरनुगछे-दिति व्याख्यातम् । ७ । यस्याजस्रमविद्यदेशोतान्तरितान्होमान्हुत्वाग्नये तन्तुमते उच्टाकपालं [पुरोडाशं] निवंपेदंपि वा पूर्णाहितिं हत्वा नाद्रियेत होमान्सायंहोमेन प्रतिपद्येत । ६ । यस्याधिश्रते अग्न-

<sup>3)</sup> r. °न्गतेषु ? cf. Āśv.Śr.3 12.29; mss. exc. N °तया वा; cf. Āp Śr. 9.1.11.

<sup>4)</sup> of Ap Sr. 9.10.7,11.

<sup>5)</sup> cf. MS I 8.7:125.12; Ap.Sr.9-7.3.

<sup>6)</sup> C2 ° भ्युदीयाद°; mss. exc. C2 S ° नशादि°; [] not C2; mss. exc. C2 ° नशादि°; [] not C2; mss. सर्वा है°; cf. MS.I.8 9:128:11-129:11: 7:125.

<sup>16-18;</sup> Āp.Śr 9.1.11; 7.6-9.

<sup>4 1)</sup> mss exc. C2 °चायेत, °परहूत for पर ऊत; C2 संभृत्य प्रत्याहरति; mss. °स्तन्मे.

<sup>1-2)</sup> cf. MS I 8-9:129.10-15; Āp. Śr.9-1.17-22.

<sup>3) []</sup> not C2 S.

<sup>4)</sup> mss. संस्कार°, cf. 3.6.13; C2 वैविचि M2 Ba N वैशुची S वैशुचि; C2 सर्वा; cf. Āp.Śr.9.3.18, 23.

<sup>5-7)</sup> cf. MS.I.8.9: 129-15-130 4.

<sup>8)</sup> Ke °जलंबिक्कि°; [] not C2 Ke; of. Ap.Sr.9.4.4.

<sup>9)</sup> C2 °शृते; mss. exc. M2 Ba Kc पुरुषरचाकृष्यः; mss. सत्वम° (C2 दत्वम°); N S विच्यायात् M2 Ba विच्यात् ; C2 गामन्वयादास्यावतैविति; mss. °स्यापो, °द्रवेत्; of. MS.I.8. 9:130.7-13.

होत्रे हिविषि वा निरुप्ते सोमे वा प्रतते उनो रथो उद्दव: पुरुष: श्वा कृष्ण: शकूनिरन्यद्वा सत्त्वमन्तरा विया-यात्त्रंयस्त्रिंशत्तन्तव इत्याहवनीये हुत्वा गामन्वावृत्यावर्तयती दं विष्णुर्विचक्रम इति पदं योपयत्यंपो ज्वितिषञ्चेदेषि वा गार्हपत्याद्धस्मादाय वैष्णव्यर्चाहवनीयात्पदमनुध्वसयन्त्रदृद्ववेत् । १ । अनुगमय्य पूर्वम-परस्मात्प्ररायेत ।

> यदग्ने पूर्व निहितं पदें हि ते सूर्यस्य रश्मीनन्वाततन्थ । तत्र रियष्ठामनूसंभरेतां सं नः सृज सुमत्या वाजवत्या ॥

इत्यादधाति । १० । ॥४॥

यदि पृषदाज्यं स्कन्देद्धिरण्यमन्तर्घाय भूयो उभ्युन्नीयाश्वेनोपद्माप्य " मनो ज्योतिंवंर्धतां भृतिरित्ये-ताभ्यामाहुती जुहुयात् । १। यदि पशुरुपाकृतः पलायेतान्यं वा भावमापद्येत वायव्यां यवागं निरुप्या-थान्यं तद्र्पं तद्वर्णं तद्वयसमुपाकरोति । वायव्यया यवाग्वा प्रचर्यं पशुपुरोडाशेन प्रचरेत्संह स्विष्टकृ-दिडौँ वायव्यायाः पशुपूरोडाशस्य चै ष एव मृते कल्पः । २ । स चेत्प्रत्यानीयेत " त्वं नो अग्ने " स त्वं नो इत्येताभ्यामाहती जुहयादे तावादिनोप्तस्य पशोरवद्येतमं तावन्तमेव कालं तिष्ठेद्यावदि-तरः शेषो भवति । ३ । यद्युर्ध्वमुत्पतेदु दु तिष्ठ स्वध्वरो धर्व ऊ षु ए। इत्येताभ्यामाहती जुहयात् ।४।यदि यूपमाबृहेच्चालयेद्वा " नितानस्त्वा मारुतो निहन्त्वित यथावसितमस्य परिषेकं कूर्यात । ४ । यदि रशनां भिन्द्याद्दुह्यद्देशेद्वा " त्रयस्त्रिंत्रशत्तन्तव इत्येतया ग्रन्थिं संघायैतयैव जुहयात् । ६ । यदि स्वरुर्नश्येत्स्वधि-तिर्वान्यं युपशकलं जुह्वामनत्वा स्वरुं कूर्यात्तंथा स्वधितिमञ्जघादे वमेव चषालम् ।

इष्टस्य दुरिष्टस्य ये यज्ञमभिरक्षन्तः । पशनस्माकं मा हिँसीर्यज्ञमन्वभिरक्षताम ॥

इति जुहुयात् । ७ । यदि शक्तुन्मूत्रं वा कुर्यात्रुनरुपपाय्याभ्युक्ष्य व्याहृतिभिरेव जुहुयात् । ८ ।। यस्मा-द्भीत उदप्रोष्टेत्युत्प्लवमाने जुहुयात् । ६ ।। यस्माद्भीत उदवेषिष्टेत्युहेपमाने । १० ।। यस्माद्भीत उदवाशि-ष्टेत्युद्राश्यमाने । ११।

10) C2 मंभवीताँ mss. ब: , cf. Āp. Sr.9.10.17.

5 1) mss. exc. C2 भूतिरिनिद्राभ्या°; cf. MS.IV-8.9:118.6-10, Ap. Sr 9.17.1, 2.

2) M2 Ba N निरूप्या°; mss वायव्या for वायव्यया; S किदिडा M2 Ba 6) C2 खिचादुबोदा Kc खिचाइरोदा.

1; Āp-Śr.9.17.6; 18.4-6, 8. 3) S एताबो°: C2 श्लेबो.

4) cf. Ap.Sr.9.18 10; MS.II.7.4: 78.11-14

5) Kc यथाबस्थितम°, r. यथाबहितम°, cf. 1.8.2.18.

°कृदिडाँस्य; S वैष; C2 पने; cf 5.1.4. 7) Kc C2 स्विधितवीनक्ते उन्यं; mss. 11) cf. Ap.Sr.9.17.6.

exc. C2 Ke ेमु नत्वा; N इत्टब्टस्य, r. स्विष्टस्य ?; mss. °भिरत्तनः. °न्वाभिर°.

8) cf. Ap.Sr.9.18.9.

10) S उदबोषिष्ठे the oth. उदबा-पिच्टे°: mss. 'देप्यमाने: cf. Ap.Sr. 9.18.3.

यस्माद्भीतो निषीदसि ततो नो अभयं कृधि। पश्नस्माकं मा हिँसीर्नमो रुद्राय मीढषे ॥

इति निषण्णे । १२।

अग्निर्भगः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्वरुणो...य...मह्मम् ॥ यो नो द्वेष्टि तन् रभस्वानागसो यजमानस्य वीरान् ॥

इति रममाणे जुहुयात् । १३ । यदि पशुका स्रवेत

उलाँ स्रवन्तीमगदामकर्माग्निहोता पथि यन्तरिक्षम । यत्र चुरचुतदग्नावेव तन्नाभिप्राप्नुयुनिऋंति परस्तात् ॥

इत्यभिमन्त्रयते । १४ । यदि श्येनो वर्पां हरेदन्यद्वा सत्त्वमन्यद्वावदानम् यदवामुक्षच्छकूनिर्म्खेन निर्ऋते तव । अग्निष्टद्रक्षत् हृव्यवाङ् घृतसूदनः ॥

इति जुहुयात् । १५ । यदवदानं न विन्देत्तदाज्यस्यावद्येद्धदयनाशे ऽन्यं पशुमालभेत । हिरण्ये द्विरा-ज्यस्यावद्येत् । १६ । यदि कामयेत ते पश्\* व्यमिथषत त आर्तिमार्छेयुरिति " कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चि-दिति नमउक्तिमत्यर्चाग्नीध्रीये जुहयात् । १७ । यद्यष्टापदी स्यादष्टापद्या गर्भं\* शूले कृत्वा मृदा प्रलिप्य शामित्रीये निग्वानयेत्तंस्याधस्तादयस्पात्रमुपकृष्य श्रपयेत्तंस्य रसेन प्राक्स्विष्टकृतो " हिरण्यगर्भ इत्यष्टाभिः प्रत्यृचमा[ज्या]हुतीर्जुहुयाद्धिरण्यमष्टापुडं दक्षिणा । सँस्थिते " मही द्यौः पृथिवी च न इति पशुश्रपणे गर्भमुपवपति ।। नमो महिम्न इति पञ्चभिरुपतिष्ठते । १८ । ॥५॥

सत्त्रे चेत्प्रागपवर्गाद्यपो विरोहेस्वाष्ट्रं बहुरूपमालभेत । १ ।। प्रजापतिर्मनिस सारस्वतो वाचि विसृष्टायां घाता दीक्षायां ब्रह्म वत इतिप्रभृतिभिर्यज्ञतनूर्यंदि पूर्वस्यामार्तिः स्यात्तामुत्तरस्या सँसृज्य

तन्ना (Kn. °वेवे): r. °प्राप्नुयान्नि ? mss पुरस्तात्; cf. Ap. Sr. 9.4.1; 18.12.

15) mss. यदिवा°; C2 °मृचन्श° the oth. 'मृत्तेतरा'; M2 Ba धतस्य'; cf. Āp.Sr.9 17.4; 18.15.

 16) C2 यद्यदवदानं. 16-18) cf. MS.IV.8.9:118.13-119 2; Āp Śr 9 18.14-19.13.

17) mss exc. C2 विमिथवत; M2 Ba C2 °उक्तिप्रस्य°; C2 M2 °ग्नीभिये.

2) cf. KS.34.14-16.

<sup>12)</sup> mas पश्चनवानामा, cf. sū.7; cf. 3.2.1.

<sup>13)</sup> mas. अग्नेभांग ; S जुवेतां the oth. exc. C2 जुपतां; mss. प्रजापते-र्वरुषायम्बं, cf. MS.I.3.38 44.4-5, C2 N S तन् ; mss. °न्षसो inst. of "नागमो; mas. exc C2 वीर-मिति; cf Ap Sr.7.17.2.

<sup>14)</sup> N S पशुरुखाँ (M2 Ba only रुखी); mss. exc. C2 झवंति: mss °िनही-त्रंपृथिवीमंतरिक्तम् (thus Kn.); mss. यत्रच [C2 श्च] तन [C2 तं] न्नइति-

<sup>18)</sup> mss. °यस्यात्रमु ; [] only C2; N ° प्टायुष्ट, of. 3.6.16; v. Schröder Z.D.M.G. 49.163; C2 गर्भेमु° the oth. रामु मु°; mss. exc. C2 °पचयति; cf. MS.I 1.7.15: 96.13-97.10; 16:100.8, 5 10: 61.10-62.2.

<sup>6 1)</sup> mss. exc. C2 N Kc 平常, C2 बरोहेवा° the oth. बिरोहेतत्वा ', C2 लंभेरं; cf. Ap.Sr.9 9.15.

जुहुयात्रंजापितमंनिस सारस्वतो वाचि विसृष्टायां स्वाहेति। यद्युत्तरस्यां " सारस्वतो वाचि विसृष्टायां धाता दीक्षायां स्वाहेत्यं यस्यां विक्रिशी सोमः स्यात्तमिष्णु यात्सों मिवक्रियणे किंचिद्दद्यात् । ३ । यदि सोमं न विन्देत्यूतीकानिभृषुणुयाद्यंदि न पूतीकानथा- जूनानि रोहिततूलानि हैमवतस्य स्थाने बभ्रुतूलानि मौजवतस्य । यदि नार्जुनान्यथ याः काश्चारण्या ओषधीरिभृषुणुयात् । ४ । प्रतिदुहा प्रातः सवने सोमाञ्श्रीणन्ति ' शृतेन माध्यंदिने ' दध्ना तृतीयसवने । ५ । पञ्च दिक्षणा ददाति । ६ । सँस्थाप्य येन कामयेत तेन पुनर्यंजेत । तत्र यत्कामयेत तद्द्यात् । ७ । यद्दिक्षणास्वदास्यन्त्यात्त्रस्याच्यंवे वरं दद्यात् । ६ । यदि सर्पतां प्रस्तोता विद्यिद्येत ब्रह्मणो वरं दत्त्वा तमेव पुनर्वृणीते । यद्युद्गातादिक्षणेनेष्ट्वा तेन पुनर्यंजेत । यदि प्रतिहर्ता सवंवेदसं दद्यात् । ६ । यदि प्रातः सवने ग्रावा शीर्येत द्युतानस्य मास्तस्य साम्ना स्तुयुं यंदि माध्यंदिने बृहता ' यदि तृतीयसवने ऽतु-ष्टुमा । १० । यदि प्रातः सवने कलशो दीर्येत वषट्कारनिधनं ब्रह्मसाम कुर्यादंदि माध्यंदिने श्रायन्तीयं ब्रह्मसाम कुर्यादंदि तृतीयसवने वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कुर्यात् । ११ । यदि नाराशँसा उपदस्येयुर्थं यं ग्रहमुपतिष्ठेरं स्तस्यतस्य बिन्दुमवनयेत् । १२ । यदि हुताहुतौ पीतापीतौ वा सोमौ सँसृज्येयातन्पन्तः परिध्यङ्कारं दिक्षणापोह्य

हुतस्य वाहुतस्य वा पीतापीतस्य सोमस्येन्द्राग्नी पिवतं सुतं स्वाहा ।। इति जुहुयात् । १३ ।। प्रजापतये स्वाहेत्यभक्षणीयमुत्तरयोः पूर्वस्मिन्नुपरवे ज्वनयेत् । १४ ।। इन्दुरिन्दुमु-पागात्तस्य त इन्दिविन्द्रपीतस्येन्द्रियावतो मधुमतो मधुमतः सर्वगणस्य सर्वगणः उपहृतस्योपहृतं भक्ष-यामीत्यववृष्टं भक्षयेत् । १५ । यदि क्मं न विन्देत्कर्क कछपमुपदध्याद्यंदि तं न विन्देत्पुरोडाशं कूर्माकृतिं श्रपित्वा हिरण्यपृष्डमुपदध्यादुंभयतो हिरण्यमित्येके । १६ । यद्याग्रायणः स्कन्देदुप वा दस्येदितरेभ्यो ग्रहेभ्यो निर्गृह्णीयाद्यंदीतरे ग्रहाः स्कन्देयुष्प वा दस्येयुराग्रायणान्निर्गृह्णीयात् । १७ । द्रोण्कलशे चेन्न विन्देत्पुतभृति वा हिरण्यमृजीषे उप्यस्याभिषुणुयाद्विरण्यमभ्युन्नयद्विरण्येन सह जुहुयात् । १६ । सदिस [अवस्थितं] चेच्चमसमभ्युपाकुर्याद्विरण्यगभं इत्याग्नीधीये पूर्णाहुति जुहु-यात् । १६ । यदि ध्रुवः स्कन्देरप्रवतंयेदा युर्घा असीत्यभिमन्थ्य वरं दत्त्वावस्थापयेद्यं द्युपदस्य त्रिन्वाहा

3-8) cf. Āp.Śr.14.24.9-21; 25.4.

4) mss. exc. C2 Kc है मनत: ; mss. exc. C2 वस्र<sup>°</sup>; mss. मींजनतो (C2 N मी<sup>°</sup>).

6-8) = 80 23.25.

9) cf. Āp Śr.14.26.3-5

10) Ke नुष्डभाभेंबे C2 तुष्डुबार्भवेषवमाने.

10-11) cf. Ap.Sr.14.25.7-11.

12) cf. Ap Sr.14.28.1.

13) Ke °कारान् C2 °रा; of Āp.Śr. 14 30.2

14) mss. exc. C2 °मूर्नयो:.

15) cf. Āp.Śr.14.29.2. 16) mss. ੰਧੂਵਸ਼ resp. ੰਫਣ . 17) mss. exc. C2 °मरण: ; mss. exc C2 Kc निगृ° twice; M2 Ba Kc °मरण-°; cf. MS.IV 8.9: 117.15-118.5

17 21) cf Ap.Sr 14.27.1-6; 24.7.

19) [ ] not C2 Kc.

20) cf. MS.IV.6.6.

दिव आप्यायस्वेति पर्यायैक्तिः सोममाप्याययेत् । २० । यदि सोमः स्कन्देद्वधाख्यातं पृषदाज्येन । यद्युपद-स्येद्धिरण्यमृजीषे उप्यस्पाभि गुणुयाद्धिरण्यमभ्युन्तये द्धिरण्येन सह जुडुयात् । २१ । यदि राजाभिदह्येत ग्रहानध्वर्युः स्पर्शये त्स्तोत्राण्युद्गाता । शस्त्राणि होता य यज्ञं संभृत्यानुपूर्वं चेष्टेरन् । २२ । पञ्च दिक्षिणा ददाति । २३ । सँस्थाप्य येन कामयेन तेन पुनर्यजेत । तत्र यत्कामयेत तह्द्यात् । २४ । यद्दिक्षणास्वदास्यन्स्यात्तस्याध्वर्यवे वरं दद्यात् । २४ । पुरा द्वादश्या दीक्षेरँस्तंयैवनमृत्विजो याजयेयुः । २६ । ॥६॥

यद्यर्वाक्स्तुयुर्यावतीभिर्नं स्नुयुस्नावतीभिरतिस्तुयुर्भूयोऽक्षरतराभिर्वा 'त्रैधं वाग्निव्टोमसाम कुर्यात् । १ । यदि सर्वेः पर्यायेरस्तुतमिभ्युक्ठेत्पञ्चदशिभहींत्रे स्तुयुः ' पञ्चिभः पञ्चिभिरतरेभ्य । यदि द्वाभ्यां होत्रे मैत्रावरुणाय चान्यतरेण बाह्यणार्छेसिने ऽछावाकाय चान्यतरेण । यद्येकेन पञ्चिभहींत्रे स्तुयुर्स्तिन्धृभिरितरेभ्यः । २ । यस्याद्यिने शस्यमाने सूर्यो नोदियाद्य्यं द्वेतं स्वमप्रतिमुक्तं पुरस्तात्प्रत्य- कमुज्यमवस्थापयत्या दित्यं बहुरूपमालभेत । सौर्यो ऽजः द्वेत उपानम्भ्यः । ३ । उपांशुदेवता समृत्यक्रे । संभारयजू वि व्याख्यातानि । वृषण्वती प्रतिपदु भयवन्त्याज्यानि प्रतिवन्ति वा । ४ ॥ सँवेशायोपवेशाय गायत्र्याभिभवे छन्दसे स्वाहेति पुरस्तात्प्रातः सवनस्य जुहुयात्सं वेशायोपवेशाय त्रिष्टुभाभिभवे छन्दसे स्वाहेति पुरस्तात्माध्यदिनस्य सवनस्य जुहुयात्सं वेशायोपवेशाय जगत्याभिभवे छन्दसे स्वाहेति पुरस्तादार्भवस्य पवमानस्य जुहुयात् । ५ । यदि रयंतरसामा सोमः स्यादार्भवे पवमाने बृहत्कुर्याद्यंदि बृहत्सामा माध्यंदिने पवमाने रयंतरम् । ६ । यदि समाने जनपदे विद्विषाण्ययोः सुत्याः संनिवपेयुर्यद्यान्तिः परस्योक्थ्यं कुर्याद्यंद्यक्थयः षोडिहानं । यदि षोडश्यतिरात्रं । यद्यतिरात्रो विद्विषाण्योः स्तोत्रमुगकरोत्यं - न्द्राविष्यां होतानुशँसति । ६ । यदि मोमो ऽतिरिच्येत होतृत्यसमुख्यानुन्नीय स्तोत्रमुगकरोत्यं - न्द्राविष्णवं होतानुशँसति । ६ । यदि प्रातःसवने '' ऽस्ति सोमो अयं सुत इति मरुत्वतिषु गायत्रेण

21) cf. 3.5.1, MS.IV.8.9·118.5-6.

22) cf. Ap.Sr.14.25.1, 3.

26) Ke दोनेततऽ वेन ; cf. Pañc.Br. 9.9 15; Āp.Śr.14.24.17, 20.

- 7 1) Kc स्तुयुस्तावनीभिनं स्तुयुर्ल्पीयो ऽज्ञराभिनां स्वारं वाग्निष्टोमसाम, cf. Pañc.Br.9.38-11; M2 Ba रस्तुतराभिनां.
- 2) C2 begins ऋतिस्तृते यावतीभिरति-स्तुपुस्तावतीभिन्युक्केत् , cf. Pañc.Br. 9.8 3: Āp Śr.14 23.12·14.

- 3) C2 नोदीया°; mss. exc. Ke उपा-लभ्य; cf. Āp.Śr.14.24.1.
- 4) mss. exc C2 °देवत:, भैतिवंति; cf. 2.1.1 17; Āp.Śr.14.19 1, 4,
- mss. त्रिष्टुवािससवे; r· with Caland: गायत्र्या ऋमि°, त्रिष्टुमो ऽिम°, जगत्या ऋमि°; cf. Āp.Sr.14.26.2;
  - 19 1
- 6) mss. °साम twice; of. Āp.Śr.14.
- 7) mss. exc. Kc जुत्या: ; mss. रात्रा-दिश्व°; cf. Āp Śr.14.19.8, 9; 20. 4. (text as *Caland*; *Kn.* r. Sविदिषा° and made two sutras, ended su.7 with संनिवपेय: ;

Kn's su.9-11 are in the text

- 8-10) 8-10) cf. Ap Sr.14.18.2-14.
- C2 वसमहां; mss. exc C2 गौरी-वतेन.

स्तुयुर्यं दि माध्यंदिने " बण्महं असि सूर्येत्यादित्यवतीष् गौरीवितेन स्तुयुर्यं दि तृतीयसवने विष्णोः शिपिविष्टवतीषु गौरीवितेन स्तूयु: । ६ । उक्थ्यानि वातिप्रगायेद्यंद्युक्थ्ये वातिरिच्येत षोडशिने ' यदि षोडशिनि वातिरात्रं । यद्यतिरात्रे विष्णोः शिपिविष्टवतीष बहता स्तुयः । १० ।

यद्ख्यो ऽनुगछेत्प्रग्गीय पूनः प्रवृञ्ज्यान्नित्याः सिमध आधाय " यास्ते अग्न आर्द्रा योनयः कामयमानो वना त्वं यन्मातृ रजगन्नपः। न तत्ते अग्ने प्रमुखे निवर्तने यददूरे सन्निहाभवः ॥ a) साके हि शुचिना श्चिः प्रशास्ता ऋतुनाजनि । विद्वं अस्य वता ध्रवा वया इवानुरोहते ॥ b)

इति तिसुभि: । कृष्णें वासो देयं कृष्णा वा गौ: । १ । यद्युवा भिद्येत महावीरो वा कपालानि चुर्णेये त्पेषं पिष्ट्वान्यया मृदा सँसुज्य " य ऋते चिदिभिश्विष इत्युखां कूर्यातंथा महावीरम् ।२। यदि दीक्षितस्योप-तपेदुदकाँस्य एकविँशतिँ यवानोप्यैकविँशति दर्भपिञ्जुलानि चावधाय " जीवा नाम स्थ ता इमं जीव-यतेति दीक्षितस्य नामग्राहं पर्यायैरुदकाँस्यमभिन्शेत्प्राँणापानौ त उपाँक्वन्तर्यामौ पातामसर्त्विति दीक्षितमभिमन्त्र्य '' पुष्टपत इत्याग्नीध्रीये पूर्णाहति जुहयाद्या ओषधयः प्रथमजा इत्यनुवाकेन चत्वारो ब्राह्मागा नानागोत्रा उदकाँस्येन दीक्षतमभिषिञ्चेयुर्न पूनः कूर्यात् । ३ । यदि दीक्षितः प्रमीयेत तीर्थेनारणी हृत्वातीर्थेन शरीरं दक्षिरातो विहारस्य निर्मन्थ्येन दग्ध्वा कृष्णाजिने ऽस्थीन्युपनह्य प्रेताग्निषु पुत्रं भ्रातरं वा दीक्षयित्वा यजेयुदं क्षिणस्यां श्रोगावस्थीन्युपनिघाय यामेन सार्पराज्ञीषु परा-चीषु प्रतिहितासु स्तुयुन्तां जपन्तो दीक्षिता होतप्रमुखाः सञ्यानरूनाघ्नाना मार्जालीयं सव्यं त्रिः परि-यन्त्यँग्न आयु<sup>\*</sup>षि पवस इति प्रतिपदें ' र्थंतरं पुष्ठम । ४। यद्येकाहो भवति सँस्थिते दहनमस्थीनि हरेय: । प्र । यदि सत्त्रे सँस्थिते सँवत्सरं विहारियनधीनां जुह्नतो यजमानाः । ६ । ममाप्ते सँवत्सरं ज्योति-

<sup>10)</sup> mss. exc. C2 Kc उक्थानि. यचनथं; mss. exc Kc वानिरिक्ते-यदिषोडशिनँवातिरात्र (C2 not यदि)  $(Kn^{-\circ}$ धक्थ्यॅ, not यदि, पोडशिने. °ितरात्राहि°)

<sup>8 1)</sup> mss. यद्युत्ती; a) C2 °त्रेरजगंन्नयं the oth. ेतृ रजन्नयः ; b) mss विडवं श्रमिमवन (C2 °ता); वा not C2; cf MS III.4 7.53.11-18; Ãp.Sr.14.34.1, 2. RV.3 9 2; 2 5.4.

<sup>2)</sup> N ीत्वेर्ष the oth. ैत्येषं; C2 ऋ रे. 4) Kn हत्वा तीर्थेन, cf. 8 19 1 2; M2 तिद्विषयक्रत्युषां the oth होविद्धि-श्रिय इति उम्बां; mss महावीर्यः : cf Āp-Śr.14.33.9,10; 15.17.7.8; RV 8.1.12; MS-IV.9.12-133 12.

<sup>3)</sup> mss. एकविँशति; mss exc. C2 °कर्वि शति- इमं अम् , पुत्रतहत्या°; С2 चतुरोबाद्याणान्नानागोत्रानुद°; cf MS. IV.8.7:115.5-17; Ap Sr.14.20. 5-21 7: MS.II.7 13.

Ba N विद्वारं: mss. exc Kc निर्मेथेन, याजयेयु: : mss. exc. C2 वामेन; पराचीषु not C2; mss. exc C2 होत्मखाः : mss. प्रतिपर्च 4-7) cf. Ap.Sr.14.21 8-22 12; Paño Br.9 8.

<sup>6)</sup> N S Ba ° ज्रा अ M2 °ता; mss exc. C2 Ke यजमान:

<sup>7)</sup> C2 °ब्टोमास्थि°; mss. exc. C2 पवमान: ; mss. सप्तदश.

ष्टोमो ऽस्थियाजनीय । ऐन्द्रवायवाग्रा ग्रहा मैत्रावरुणाग्रा वा । स्तोत्रेष्वस्थीन्युपनिदध्युः । त्रिवृतः पव-मानाः । सप्तदश्ये शेषः । समानमन्यत् । ७ । यद्याहवनीयो ऽनुगछेदान्नीधीयात्प्रणयेद्यंश्वान्नीधीयः शा-लामुखीयाद्यंदि शालामुखीयो गार्हपत्याद्यंदि गार्हपत्यस्तत एव मध्यः । ६ । यदि सत्त्राय दीक्षे-ताथ साम्युत्तिष्ठेत्सोममपि विभज्य विश्वजितातिरात्रेण सर्वस्तोमेन सर्वपृष्ठेन सर्ववेदसदक्षिणेन यजेत यजेत । ६ । ॥८॥

।। इति मानवसूत्रे प्रायदिवत्ताध्यायः समाप्तः ॥

अथातः प्रवर्ग्यकर्पे व्याख्यास्यामः । प्रवर्ग्यं संभरिष्यन्नमावास्यायां पौर्णमास्यामापुर्यमाणपक्षस्य वा पुण्ये नक्षत्रे सो ऽयँ स्वविधानप्रकृति: । १ । यथोपदिष्टं मन्त्रानुपूर्व्यादद्वव्यैरिभसंबन्ध: । २ । न प्रथम-यज्ञे ज्योतिष्युक्थ्ये च प्रजाकामः पशुकामः । प्रजाकामानां च बहुस्पतिसवो विहितः । ३ । विज्ञायते अपिशरा वा एतस्य यज्ञो यस्य न प्रवृञ्जन्ति । ४ । न द्वादशातिप्रवृञ्जघादित्यपदेशः । ५ । पश्चाद्गार्हप-त्यस्य काँस्ये चमसे वा दिध गृहीत्वा " गायत्रीं छन्द इति प्रपद्य " दिधकाव्णो अकारिषमिति दिध त्रिः प्राश्य " युञ्जत इति समिधमादधाति दीक्षितस्य । ६ । आहर्ति जुहुयाददीक्षितस्य । ७ । उत्तरतो गार्हपत्यस्य सँस्तीर्णे चतस्रो ऽभ्रीः प्रयुनिक्त खादिरी वैगावी वैकङ्कतोमौदुम्बरीमौ दुम्बरं स्रवं चादत्ते 'सा-वित्रेगा '' देवस्य त्वेति तांतामंपि वोहेन्मन्त्रम् । = ।। उत्तिष्ठेत्युपोत्थाय '' प्रैत् ब्रह्मणस्पतिरित्य-भिप्रव्रज्याग्रेणाहवनीयं कृष्णाजिनमास्तीयं तस्मिन्संभारान्निवपति पश्चार्धान्म्दं वल्मीकवर्पां वराहवि-हतं पूतीकं पिष्टं ' पूर्वार्धमजापयः । १ । खादियां मृदं प्रहरित " देवी द्यावापृथिवी इति ।। मखाय त्वेत्य-पादाय " मखस्य त्वेत्युत्तरस्मिन्कृष्णाजिनान्ते निवपति । १० ।। देवीवं म्रीरिति वैणव्या वल्मीकवपामिती आसीदिनि वैकङ्कत्या वराहविहतं ।। देवी ऊर्जाहनी इत्यौदुम्बर्या पूतीकिमिन्द्रस्यौजो ऽमीति सुवेणाजापयसः । ११ ।। अग्नेस्तन्रसीति सर्वेभ्यो ऽपादानेभ्य उपनिवपति यावदाप्तम् । १२ । अव-शिष्टामुखासंभारै<sup>.</sup> सँसुज्य '' मध् त्वीत संनयति । १३ । पिण्डं समवदानीकृत्वा युर्धेहीत्यश्वेनोपघ्राप्य त्रैधं कृत्वा घर्मकपाले लेपं निर्मार्ष्टि । १४ ।। मखस्य शिरो ऽसीति तमभिमशति । १४ ।। यजस्य पदे स्थ इत्य-ङगुष्ठाभ्यां मुखं करोति यावन्मेदाहतिभक्षेभ्यश्च भविष्यति । १६ । वायन्यप्रकारान्त्र्युद्धौ महावीरान्करो-ति " गायत्रो sसीति प्रथमं " त्रैष्ट्भो ज्मीति द्वितीयं " जागतो ज्मीति तृतीयँ ' सर्वात्वा सर्वे । १७ ॥ मखस्य रास्नामीति रास्नां करीति द्वचङगुले उधस्तादुद्वारस्य । १८ ।। सूर्यस्य हरसेति मिकतास् प्रतिष्ठा-

1 Cf. MS.IV.9.1,2, Ap.Sr.15.1

1) N ∞° মসূবি°, cf. Kāty.Sr.26 2. 5 comm.

- 2) M2 Ba °संबद्धः.
- 3) mss. °प्यूक्थे., cf. Ap.Sr.15.12. 10, 11.
- N S प्रवजित.
- 5) mss. ° সৰু ব্যা°; mss. exc. N °पंतरााः (M2 °शा).
- 6) दिथ गृहीत्वा only S.
- 6-8) text as Caland, Ap.Sr.transl. 14) N भाष्य the oth. exc. P3 15.1.2 note (Kn. sū.7:

दीचितस्या° unto गाईपस्यस्य).

- 9) mss exc. S P3 faffi, mss. exc. P3 प्रतिकं; M2 पिष्टं बा.
- 10) mss. exc. S शृदि.
- 11) mss. exc. S P3 °वपायामिति: M2 Ba बराहतां N बराबिहिनं S पृतिकं N °कां M2 Ba °काम ; cf. MS.III.11.5:147 7.
- 12) mss. exc. S मर्वेभ्योपादानी-पनिवयवनाद.
  - 13) mss. exc. P3 °विशिष्टोखॉ संभारै:.
    - <sup>°</sup>बाय. N धर्मकपालेमगित्यामकपाले

M2 Ba वर्नेष्टकाधर्मकपाले S धर्मेष्टका-धमेकपाले.

- 16) mss. exc. S "红行".
- 17) r. °न्द्र्युद्धीन्म° . cf.1.5.6.5; 6.1. 2.6-8. mss. ਜਵੇਂ.
- 19) M2 Ba रसेति NS त्वेति P3 रमा. as MS.IV.9.1:121.9 (r. there हरसा) (Kn. रम इति): for प्रतिष्ठा-पनम P3 पिषचन M2 चिशंचना the oth. पिशंचनी, r. with Kn. Vorwort विषव्जनम् ? cf.6.1.2. 12.

पनम् । १६ । अविशिष्टाया मृदो दोग्झिये उस्ने करोति शकटीप्रकारे ह्रसीयसीमन्यां वर्षीयसीमन्यामां ज्यस्थालीं घर्मेष्टकां चत्वारि रौहिरग्कपालानि ' द्वे लक्षणवती । लेखनवेलायां लिखति । मार्जनवेलान्यां मार्जजित । २० । यदा निष्णाताः शोषणेन भवन्त्यर्थनानुदीचो ऽङ्गारानुपोद्या "वृष्ण इत्यश्वशकेन खरदेशे धूपयति । पूर्वो वा गर्तो व्याख्यातः । पचनं चोत्तरतो गार्हंपत्यस्योत्तरतःपुरस्ताद्देनप्रजनस्य वा । २१ । अभिभिः शलपरिचाय्यं परिचित्याग्निमन्थेन पचेद्गार्हंपत्याद्वाचिष इत्यादीपनः । २२ ॥ अभीमां मिहना दिवं " मित्रस्य चर्षणीधृत इत्येताभ्यामुपचरित । यत्र क्वचोपचरेदेताभ्यामेवोपचरेत् । २३ । यदा निष्णाताः पचनेन भवन्त्यर्थनानुदग्भस्मापोहति " व्यर्धयामीत्यभिचरन्संमर्धयामीत्यनभिचरन् । २४ ॥ देवस्त्वेत्युद्वासनम् । २५ ॥ सूर्यस्य त्वेत्यन्वीक्षणम् । २६ ॥ ऋजवे त्वेत्युच्छ्रयणम् । २७ ॥ इदमहममुमामु-ष्यायणमितिप्रभृतिभिरेकैकेन पर्यायणैकैकं महावीरं दर्भेस्त्रः परिमार्ष्टि । २८ ॥ छृणत्तु त्वा वागिति-प्रभृतिभिरेकैकमजापयसाछृणत्ति । २६ । आसन्द्वां कृष्णाजिनमास्तीयं " देव पुरक्चरेति तस्यां महावीरान्साद्यत्यपरमपरं पूर्वपूर्वं वोत्तरमुत्तरं वा ' तस्यां च परिघर्म्याणि । ३० । दर्भेः प्रछाद्य कृष्णाजिनेन च दीक्षितसंचरेणातिहृत्य दक्षिणत आहवनीयस्यासन्दीमुपकृष्य " नमो वाच इत्योषधिपाणिर्मार्जयते । ३१ । गहावीरेष्वेव मन्त्रप्रयोगः । ३२ । प्रजाकामो नेक्षेत प्रजाकामो नेक्षेत । ३३ । ॥१॥

पूर्व उपसत्प्रयोगः । १ । स उपकल्पयते सौवर्ग्राजतौ रुक्मौ शातमानिकावुपदिष्टावौदुम्बरं दारुमयं सप्त सिमधः । त्रयोदश वैकङ्कत्यो । बाहुमात्रा धिवत्रदण्डास्त्रयो वैणवा प्राण्यनुदाल्य तेषु प्रादेशमात्राणि कृष्णाजिनपुटान्युपकर्षति । सृचौ ' द्वे उनुदुन्ते । परिग्राहाबुपयामः सौमिक्यासन्दी ' मौञ्जो वेदः सौमिको वा हरणं व्याख्यातम् । २ । उत्तरतो गार्ह्पस्यस्य सिकतानां खरं करोत्यु तरतो उत्यमाहवनीयस्यो तरतः पुरस्ताद्बहिरधिनिणेंजनीयम् । ३ । संप्रसायं द्वाराणि प्रचरित परिश्र-यणावृता । ४ । विहारं परिस्तीयं दक्षिणतो ब्रह्मयजमानाभ्यां पत्त्या उद्गात्रे च पश्चाद्वोत्रे त्रिधातूपस्तृ-

20) mss. exc. P3 मृदि. दोग्धी शैम्बां; mss. शकटि°, रोहिस्ए°; P3 °स्विति the otb. °स्वते.

21) S °श्वशपेन N °श्वशफेन; NS ध्रपयत्पूर्वे M2 Ba °यत्युर्वे P8 °यंति; NS गर्ती.

22) M2 Ba शलपरियायं N S शपरिवायं P3 सलपरिचायं; mss. °दीपनो (Kn. °दीपनम).

23) (MS IV.9.1:121.14 is no verse, cf.3:123.8; 1.121.15 r. as in the text, 121.16 is the

third pada, r. अवसा प्.); P3 दाभ्यामु the oth. इत्यमिदामु NS यत्रकवेगे M2 Ba यत्रकवेगे, cf. Cal. Āp.Śr.transl.15.4.5 note (Kn. यत्रकवें).

24) mss. नवंत्य°.

26) mss. °त्युन्वीच ° P3 श्रवेत्तते.

29) P3 इत्याकतु त्वा N S ऋ्षात्वित्युक्त्वा M2 पृद्धणकतुकत्वा Ba ळ्याकतुकृत्वा.

30) MS IV.9.1:122.6 r. देव पुरस्चर समृ°); NS P3 पारिव° (thus Kn.) cf.4.2.6: 3.39, 4.5, 15. 31) P3 °संचारे° the oth. °मंभारे°;

2 Cf. MS.IV.9.2-6; Ap Sr.15. 5-8).

2) mss. राजतो; Kn. बैसवा या; M2
Ba ख़्जो N S स्ची; Ba तुद्रन्ते M2
नुदसे, N S नदस्ते, cf. sti.6, 32; 4.
3.33; mss. परिमामामु (Ap. शफी
Kāty. परीशासी Baudh. मंदंश);
mss. प्याम मोमेस्यासंदी, सीमिक्याबाह (N S व्याह).

णाति । प्र । अग्रेण गार्हपत्यं बहिर्वेदि पात्रेभ्यः सेंस्तीयं पात्राणि प्रयुनिस्त स्नवं ज्येष्ठं महावीरं परि-ग्राहाबुपयामं धवित्राणि निदाने दोग्ध्रघौ मेथीमभिषानीमाज्यस्थालीमपराणि च परिघर्म्याणि स्नक-पाले उनुदुप्ते रुक्मी वेदप्रलवान्वेदँ सिमधः। ६। वेदप्रलवाणां पवित्रे कूरुते 'दर्भपवित्रे इति। ७। अग्रेण गार्हपत्यमन्तर्वेदि प्रोक्षणीनामावता प्रोक्षाणीः सँस्कृत्य पश्चादगार्हपत्यस्य " गायत्रीं छन्द इति प्रपद्यन्त ऋत्विजो यजमानश्च । ८ । उपोत्थायोच्चैः प्रवर्ग्येण प्रचरन्ति । १ ॥ ब्रह्मन्प्रचरिष्यामो " होतर्घ-र्ममिभष्टुह्यद्गातः सामानि गायेति प्रेष्यति । १० ।। यजुर्युक्तमित्यनुज्ञातो ब्रह्मणा " देव पुरश्चरेति त्रिर्म-हावीरं प्रोक्ष्य पात्राणि प्रोक्षति ' समिधः खरौ च । ११ । वेदमन्तर्धाय सावित्रेण महाबीरमादत्ते 'तष्णी\* स्रुवमाज्यस्थालीम् । १२ । पश्चादगार्हपत्यस्य तष्णीमाज्यं सँस्कृत्यां यूषे स्वाहेतिप्रभतिभिः स्रवेण गार्हपत्ये जुहोति । १३ । वेदेन महावीरं त्रिः परिमाष्टि ।। यमाय त्वेति बध्नं " मखाय त्वेति मध्येँ " सूर्यंस्य हरसे त्वेत्यग्रम् । १४ ।। देवस्त्वा सवितेति महावीरे सर्पिरानयति । १४ ।। पृथिव्या इति राजतँ रुक्ममधस्ता-त्खरस्योपकर्षति । १६ ।। अचिषे त्वेतिप्रभृतिभिविष्वगग्रान्वेदप्रलवानादीप्या विरसीति तैर्महावीरमुप-ज्वालयति । १७ ॥ सूर्यस्य तपस्तप इति तान्खरे सादयति । १८ ॥ अञ्जन्तीत्यश्त्वा " सँसीदस्वेति तेषु महावीरं प्रतिष्ठापयति । १६ ।। अनाधष्टेतिप्रभतिभिः प्रादेशेनाध्यधि प्रतिदिशं प्रदक्षिणं महावीरं सर्वेतो व्युद्दिशति ।। मनोरिनि दक्षिरातः प्राचीनं भम्याम् । २० ।। चिदसीति गार्हपत्यादङ्कारानभ्यहति । २१ ।। स्वाहा मरुद्भ्य इति सर्वतः परिश्रयति । [तुष्णी रुक्ममिपद्याति ] । २२ ।। मासीतिप्रभृतिभिद्वीदशिभर्वे-क कुतीभिद्धीभ्यांद्वाभ्यां शलपरिचार्यं परिचित्य त्रयोदश्यां रुक्मं प्रतिमुच्य महावीरं सर्पिषः पूरिय-त्वा न्तरिक्षस्यान्तिधरसीति तया महावीरमिपदघाति । २३॥ अहंन्बिभर्षीत्यपतिष्ठन्त ऋत्विजो यजमानश्च । २४ ॥ गायत्रमसीत्येतैर्धवित्राण्यादत्ते । २५ । तैर्महावीरमुपवीजयति " मध्विति त्रिरवाचीनं " जिन्वेति त्रिरूर्ध्वर्मपि वा '' जिन्वेति त्रिरवाचीनं '' मध्विति त्रिरूर्ध्वम् । २६। तेषां त्रैष्टभजागते प्रतिप्रस्थात्रे प्रयद्ध-

6) mes. exc. P3 परिवाहान्° cf. su 2; P3 दोग्भीयी the oth, दोग्भी. of.4.1.20; 3.1.13.15.29; mss. exc. P3 परिष° (Kn. पारिष°); 13) cf. MS.III.12.9:163.7. P3 ° देवं N S ° खोदि Ba ° खारि 14) P3 रसे (thus Kn.), missing M2 स्वारिं.

- 7) mss. °पवि श्रेरव°.
- 8) mss. ° वृताः (° ताः).
- 9) P3 °या । उच्चे: S °योस्थितै: the oth. ° योत्थिनै: mss. exc. P3
- 10) P3 साम, cf. Kāty.Sr.26.2.11.
- 11) cf.4.1.30; mss. exc. N B 硬门.

- वेदांतर्थः M2 Ba सर्वमा NS स्रज्यमा°.
- in the oth. cf. MS.IV.9.3:
- 16) mss. exc. P3 'पक्किन '.
- 17) P3 विश्वगर्मा 8 °विश्वगद्मा M2 Ba "मृलाबा" N "मृलान्बा".
  - तपस्तप इति. cf. su.14.
- 19) N S °त्युरवा M2 Ba °स्वजॅ.

- 12) P3 अंबेदांतर्थानं कृत्वा the oth. 20) mss. exc. P3 विदिशति; P3 भग्यां प्रादेशं करोति.
  - 22) mss. exc. P3 मरुद्भिरिति, as Katv.Sr.26.3.9. [] not N S
  - 23) mas. °चायं. not P3; N S °द्वीरसीति.
  - 24) P3 अहंविमर्षि 8 N 'ईन्निकामित्य' M2 Ba 'इन्निष्कॅयजस्य' of MS.IV. 9.4:124.10.
- 18) mss. exc. P3 स्वेति inst. of 26) P3 'पजीवपति the oth. 'पवि-जयति. cf.1.8.1.4.

ति प्रतिप्रस्थाता जागतमाग्नीध्राय । २७ ॥ परि त्वा गिर्वेगो गिर इति श्रत्वा "प्राणो ऽसीत्यध्वर्यप्रयमा घुन्वन्तः प्रदक्षिएां महावीरं त्रिः परियन्ति । वैकल्पिकश्चतूर्थ ॥ आयुष्ट इति यजमानः । २६ ॥ गुक्रं त इति श्रुत्वा समिधमग्नौ प्रहृत्य रुक्मं पात्र्यां निद्धानि । २६ । अत ऊध्रमध्वर्यः प्रणवे प्रणव आज्येन धर्मः रोचयते । ३० ।। सम्यक्सम्यञ्च इति श्रुत्वा मर्वे धन्वन्त ग्रा पवित्रवत्याः । ३१ । एउस्मिन्काले प्रतिप्र-स्थाता पिष्टानां रौहिणौ निर्वपति । तृष्णीं पूरोडाशौ कृत्वा सँस्कृत्य " ग्रावासोति श्र्त्वानुदुप्तयोरासाद-भति । ३२ ।। ईळे द्यावापृथिवी इति श्रुत्वोत्तरेण महावीरं गत्वा हविष्पथेन दक्षिणं परिधिसंधि प्रत्यव-स्थापयत्युं त्तरमन्यम् । ३३ ।। याभिः कृशानुमिति श्रुत्वाग्नीधप्रथमा घन्वन्तः प्रसन्यं महावीरं त्रिः परि-यन्ति । ३४ ।। अप्नस्वतीमिति श्रुत्वा " रुचितो धर्म इति प्रेष्यति । ३५ ।। दश प्राचीरिति सर्वत उपतिष्ठन्त ऋत्विजो यजमानश्च । ३६ ।। त्विष्टमन्तस्त्वेति यजमानः पत्न्या सहावेक्षते । ३७ । ।।२॥

सावित्रेण निदाने आदत्ते ' तुष्णीं दोग्धीं मेथीम् । १। अभिधानीमादाये डा एहीति त्रिरहन्यह-न्युपाँश्वाह्वयति । २। पूर्वयाद्वारा निःसुत्या साविति त्रिरुच्चै र्यस्ते स्तन इत्याह्वयति । ३। उत्तरतः पुष्ठघा-देशस्य मेथीं निहत्य तस्यां निबध्नाति । ४ ॥ अदित्या उष्णीषमसीत्यभिनिदधानः । ५ ॥ पूषा त्वेत्युपस-र्जने । ६ ।। बायुरसीत्याव्रजतः । ७ ॥ घर्माय त्वेत्युच्छँषणे । ८ ॥ अदित्या रास्नासीति निदीयमाने । ६ ॥ बृहस्पतिष्ट्वोपसीदित्वत्यपसीदित । १० ।। दानवः स्थ पेरवः स्थेति स्तनान्संमुशति । ११ ।। अश्विभ्या-मिति दोहने । १२ । एतस्मिन्काले प्रतिप्रस्थाता तृष्णीं दोग्ध्रीमजां पिन्वति । १३ ।। उत्तिष्ठेति श्रुत्वो**"प** मेहीत्याव्रजतः । १४ ।। आ घर्मे सिञ्चस्वेति श्रुत्वा '' मध् हविरसीति दोग्ध्रचा महावीर आनयति । १५ । एतेन धर्मेण व्यत्यासं त्रिरध्वर्य[स्त्रं: प्रतिप्रस्थाता । १६ । तूष्णीं प्रतिप्रस्थाताध्वर्युपात्रे सर्वमानीय शेषमा-धाय " गायत्रो उसीति परिग्राहाबादत्ते ॥ जागतो उसीत्युपयामम् । १७ ॥ द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परिगृ-ह्माभीति परिगृह्या न्तरिक्षेरगोपयछामीत्यपयामे नियछित । १८।। देवानामिति धारयमाणो जपित । १६।।

<sup>28)</sup> mss. exc. P3 पर्येति; N S ेतुर्थप्ट 33) mss. ेन्यत्. इति M2 Ba तुर्वेष्ट इति; P3: अपानो मि दितीयं। व्यानो सि तृतीयं। श्रोत्र-मिं चतुर्थ। विकल्पेन आहुप्टेनरामे। नेनरुपमतद्विते । इति यजमानः.

<sup>29)</sup> M2 Ba ° भिद्रधाति; cf. MS.IV. 10.3:150 4.

<sup>31)</sup> cf. RV-9.73.2; 83.1.

<sup>32)</sup> mss. °यतस्मि°; M2 Ba °न्ब्णयो° N S °नप्तयो°; of RV.2.39.1. 32-33) N S सांदयताळे M2 Ba

मादयनामीलं, cf RV.1.112.1.

<sup>34)</sup> mss exc. P3 मर्च्यं, mss. पर्यति, cf. RV.1.112.21.

<sup>35)</sup> M2 Ba 'प्रस्वतीति N S 'प्रस्वतीति.

<sup>37)</sup> N S पत्यामाचते M2 Ba प्रपत्न्या-मावेचते.

<sup>3</sup> Cf. MS.IV 9.7-9,27; Ap.Sr. 15.6, 9-12, 16.

<sup>1)</sup> N S मेवीम M2 Ba मेश्रीम .

<sup>2)</sup> M2 Ba त्रिरंहन्य उदन्युद्वपाँस्वा° N S त्रिरंहन्य उद्गन्यद्पाँस्वा° cf. sti 49.

<sup>3)</sup> mss. exc. P3 निस्त्या°.

<sup>4)</sup> M2 Ba मेह्यं N S मेन्ड्यं.

<sup>6)</sup> mss. त्वेतिसर्जने.

P3 भावजनं.

<sup>8)</sup> mss. ° खॅंषणो. P3 धर्माय शह्ब, cf. MS IV.9.7:127.9.

<sup>11)</sup> Kn. प्रेरवः cf. Ap.15.9.8; M2 Ba स्नतान्मं N S सतान्सं.

<sup>15)</sup> P3 °वीरत्वान° the oth. वीरं श्रान°, cf. sū.29.

<sup>18)</sup> M2 Ba 'पयस्थीसीत्य' N S 'पश्या-मीत्य°.

दिविस्पृगिति यथालोकं नियछिति । २० ।। तेजो ऽसीति सप्तदश प्रेङ्खरो । २१ ।। दिवि धा इत्युपोत्थाय " देवें सवितारिमत्यभिप्रव्रज्य " नाके सूपर्णमिति श्रत्वा " विश्वा आशा इति दक्षिणातिकामित । २२ ॥ विश्वान्देवानयाडिहेति यजमानं वाचयति । २३ । स्थानं गत्वाश्रावयति । २४। प्रत्याश्रुते " घर्मस्य यजेति प्रेष्यति । २५ ।। अश्विना धर्ममिति निगद्य वषट्कृते न सर्वं जुहोति ।। स्वाहेन्द्राय वषडित्यनुवषटकृते । २६ । एतस्मिन्काले प्रतिप्रस्थाता है: केतूनेति रौहिणौ जुहोति पुरस्तादन्य वषटकारस्य पुरस्तादन्यमन्वषटका-रस्य । २७ ।। स्वाहाकृतस्य घर्मस्येति यजमानं वाचयति । २८ ।। इष इति प्रतिप्रस्थाना दोग्ध्या महावीर आनयति । २६ ॥ त्विषे त्वा द्यम्नाय त्वेन्द्रियाय त्वा भत्यै त्वा स्वाहेति प्रतिदिशे सर्वतो व्युत्ता-रयति । ३० ।। घर्मो ऽसीत्यपयामे शेषमानीया मुष्मै त्वेति महावीरं खरे सादयति । यं द्विष्यात्तस्य नाम गुह्णीयात्त् <sup>'</sup>ष्णीमनभिचरन् । ३१ । उपयामे ऽञ्जन्समिघ आदघाति '' पूष्ण इति पञ्चभि:। ३२ । षष्ठीमुपयामे **ऽनुद्**प्तयोः परिग्राहयोर्महावीरे अन्तां " रुद्राय रुद्रहोत्रे स्वाहेत्युत्तरपूर्वस्यां दिशि प्रविध्याय उपस्पु-श्यानक्तामादाया पीपरो माह्न इति समिधमादधाति । ३३ ।। हतै हिवरिति प्रातरिग्नहोत्रधर्मेग् जुहोति । ३४ ।। अश्याम ते देव घर्मेति समुपहय भक्षयन्त्यत्विजो यजमानश्च । प्राणभक्षेगादिक्षिता भक्षयन्ति । ३५ । उपयाममधिनिर्णेजनीये प्रक्षात्य निनयनप्रभृति सिद्धमा भक्षराति । ३६ ॥ आयुर्दा इति क्वमवतीभिरन्त-र्वेदि मार्जयन्ते । ३७ । परिग्राहाभ्यां महावीरमादाय '' सँसाद्यमानायानुत्रहीत्यनुवाचयित । ३८ । अपरम-परं पूर्वपूर्व वोत्तरमुत्तर वा तस्यां च परिघर्म्याणि ।। स्वाहा त्वा सूर्यस्य रिश्मभ्य इति दर्भेः प्रछाद्य कृष्णाजिनेन च दीक्षितसंचरेणातिहृत्य दक्षिणत आहवनीयास्यासन्दीमुपकष्य " नमो वाच इत्योषिधपा-णयो ऽधिनिरगेंजनीये मार्जयन्ते । ३६ ।। इडायास्पदमसीति प्रादेशैः प्रत्यक्मव्यैर्लोष्टान्युपास्यन्ति । ४० । अप उपस्पत्य " पृथिवी ज्ञान्तिरित्यभ्यक्ष्योद्वैयं तमसस्परीत्यादित्यमवेक्षते । ४१ ॥ मित्रस्येति प्रेक्षमाण-

<sup>21)</sup> N S प्रेंखाना M2 Ba प्रस्तना P3 प्रेंब इति; cf. MS.IV.9.7, 8128. 5.13.

<sup>22)</sup> mss. exc. P3 ीतप्रवास्य. cf. MS. I.2.18:27.11, RV-10.123.6,

<sup>24)</sup> N S गत्वा आवपति.

<sup>26)</sup> N S देवेभ्य इति inst. of ऋष्वि° धर्म°, Kn. वपट्कतेन, thus also 4.5.6.

<sup>27)</sup> M2 Ba केतुरित NS केदित; M2 Ba S °दन्य N °दंन्य; mss. °दंन्यम°; cf. sū.44, Sat Br.14. 2.1.1. 2.

<sup>29)</sup> M2 Ba इपेनि N S °नीपि इति; M2 Ba °वीरं आन' N S वीरमान°

<sup>30)</sup> N S only त्विश्येति.

<sup>31)</sup> mss. °भिचरमन्य".

<sup>32)</sup> mss ° बामें जत्म .

<sup>33)</sup> mss. Sनृदृष्तयो:, परिम्नह°; mss. exc. S °हाबीरो; mss. क्ता, जपस्रु-ष्ट्वा°.

<sup>34)</sup> cf. sū.47.

<sup>36)</sup> mss. exc. P3 °िंपनिनीयनीये, cf. sū.39, 4.2.3.

<sup>38)</sup> mss. परिमद्दा°; mss. exc. P3

<sup>39)</sup> Kn. पारि°, mss. परि°; mss. exc. P3 रिमिमिरिनि, cf. sū.48; 4.2 22; mss. °ितरिनि instead of "निइत्य: mss. exc. P3 इत्योपिपपाणिन्यिष [ M2 Ba न्यादि] निखे°.

<sup>40)</sup> M2 Ba इडायास्त्यादेववयमिति, cf. MS I.6.2.87 8; Kn. °पास्यति.

<sup>41)</sup> mss. exc. P3 पृथिवीमंनेरिति; mss. °तिमभ्युत्त्य [N S ज] मृद्द्यं. 42) SN °ज्ञां: M2 Ba प्रेज्ञसम्मीज्ञां.

समीक्षणे । ४२ ॥ ब्रह्मण उपस्तरणमसीति मार्जनान्यवसुज्य वामदेव्यं जिपत्वा पञ्चैन्द्रीं जिपत्वा " स्व-स्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा [जपित्वा] ''आपो हि ष्ठेति शान्तिकर्मण आन्तादनुवाकस्य । ४३। एतेन धर्मेणाप-राह्मिको व्यास्यातो उन्ययो: कपालयो रौहिणयो: । ४४ ॥ रात्रिरित रौहिणस्तोम: । ४५ ॥ अपीपरो मा रात्र्या इति समिधमादधाति । ४६ ।। हनै हविरिति सायमग्निहोत्रधर्मेण जुहोति । ४७ ।। स्वाहा त्वा नक्षत्रेभ्य इति प्रछाद्य " शं नो वात इत्यभ्यस्तमिते होमः । ४८ । एतेन धर्मेण त्रिन्पसत्को व्याख्यातो । <sup>ु</sup>हन्यहन्येकैको महावीरो भवति ।४६। एतेन धर्मेण षड्पसत्को व्याख्यातो**। द्वचहंद्वघहमेकैको** महावीरो भवति । ५०। एतेन धर्मेण द्वादशोपसत्को व्याख्यातश्चतूरहंचतूरहमेकैको महावीरो भवति महावीरो भवति । ५१ ॥ ॥३॥

अथात उत्सादनम् । १ । उपयामं दिधमिया निदधाति । २ । खरावन्तरीकृत्य सँवपत्यंयुतं बहि-रिधिनिर्णेजनीयम् । ३ । संप्रैषः सकृदुंत्तरेण वेदीमाहरत्यृत्विजां गत्या । ४ । अग्रेणाहवनीयमासन्दी-मवस्थाप्य तस्यां महावीरान्निद्धात्यपरमपरं पूर्वपूर्वं वोत्तरमुनरं वा तस्यां च परिधम्याणि । ५। पश्चादाहवनीयस्य " गायत्रीं छन्द इति प्रपद्यन्त ऋत्विजो यजमानश्च । ६ ॥ पश्नां ज्योतिरसीति महा-वीरे सर्पिरानयत्यु तराभ्यां मधदधीतरयोः । ७ । आज्यं सँस्कृत्य दर्भकृचीनादीप्यास्यदघ्ने धारयमा-णो " घर्म या ते दिवि शूगिति जुहोत्य नराभ्यां नाभिदघ्नजानुदघ्नयोः । ८ ।। अन्वद्य न इत्युपिव-शति । ६ ।। पूष्ण इति पञ्चाहृतीर्जुहोत्यु तराभ्यां प्रतिदिशं प्रत्येति । १० । उपोत्थायो द्गातः साम गा-येति प्रेष्यति " प्रस्तोतरिति वा । तस्य सर्वे निधनमुपयन्ति । ११ । अन्वद्य नो अनुमतिरैन्विदनुमत इति सर्वे जपन्ति । १२ ॥ ब्रह्मणस्त्वा परस्पाया इत्यन्तिष्कामित ॥ प्राणस्य त्वेति समयार्धे द्वितीयं ॥ दिव-स्त्वेति प्राप्य ततीयम् । १३ ॥ अप द्वेष इति चात्वाले ऽधिनिर्णेजनीयं प्रतिष्ठाप्याप उपस्पृश्योत्तरत उत्त-

<sup>43)</sup> mss. exc. P3 बामध्वः N पंचेटां Ba पंचेंडां M2 पचेंद्रा S पंचेंद्रा; [] only P3; mss. exc P3 "कर्मणा,

<sup>44)</sup> mss. 'हिनयौ: Kn. कपलयो.

<sup>45)</sup> S °स्तोमा the oth. 'स्तीमा': cf. su.27.

<sup>46)</sup> N S °पिपरो M2 Ba °पपिरो: cf. sti.33.

<sup>48)</sup> corr., M2 Ba प्रद्वादनोर्वेत N S शनोर्चेत.

<sup>49-51)</sup> mss. 'पमक्तो three times.

<sup>50)</sup> दयहं corr., M2 Ba अहं NS यहं: NS °केंके.

<sup>51)</sup> mss चतुरहं बतुरिहमें °.

<sup>15.13-17.</sup> 

<sup>1)</sup> mss. °दमन°.

<sup>2)</sup> P3 उपयाम देंधियमीय, Kn. उपयाम मध्ये धर्मायः श 4.5.1.

<sup>3)</sup> P3 पृथक; cf 4.2.3.

<sup>4)</sup> M2 Ba तेर्प NS तप्रेप; mss.

<sup>5)</sup> P3 °निवद्याति NS °न्निरवद्यात्य ° M2 Ba °िन्नख्याय°; cf sū.15; 4 1. 30; M2 Ba P3 पारि (thus  $K_{n.}$ ).

 <sup>7)</sup> mss. मध्दधिनितरा[ब्यॅ], also po-sible: मधुद्धिनी इत°.

<sup>4</sup> Cf. MS.IV.9.10-12, 17, \p.Sr. 8) P3 मंसत्य; mss. क्वीरा°; corr. N S °त्तराज्यंभ्यां M2 Ba °त्तराज्य-भ्यान्तामि°.

<sup>9)</sup> mss. exc. P3 रहिन्द्यु, cf. su.12; mss. exc P3 °शंति.

<sup>10)</sup> P3: as su.42, but see note translation.

<sup>12)</sup> cf. also MS.III 16.4 189.10-

<sup>13)</sup> mss. प्रायस्त्वेति.

<sup>14)</sup> mss. exc. P3 प्रतिविष, ेस्प्रदो° (N S ° ध्टबो°).

रवेदे: स्वयमातृण्णाया वा खरौ न्युप्य पुरुषाकृतिं विदघात्यादित्याकृतिं वा । १४ । व्युह्यावोक्ष्यावका-मास्तीर्यं तस्यां व्याहृतिभिहिरण्यशकलेषु महावीरान्सादयत्यपरमपरं पूर्वपूर्वं वोत्तरमुत्तरं वा ' तस्यां च परिघर्म्याणि । १४ । दध्नः पात्राणि पुरयित्वाभिनो निदघाति । १६ । वेदं प्रमुच्याभितः सँस्तृणाति । १७ । दभैं: प्रछाद्य कृष्णाजिनेन च " चतुःस्रक्तिरित्यासन्द्याभिविकमयति । १८ ॥ घर्मेतते कृतमित्यु-पतिष्ठन्त ऋत्विजो यजमानक्च ।। व्यसाविति च यं द्विष्यात्तस्य नाम गृह्णीयात्त्र्'ष्णीमनभिचरन् । १६ ।। वल्गु-रिति परिषेचने " समुद्रस्य त्वावकया " हिमस्य त्वा जरायुरोित च । २०।। पुनरूर्जा "सह रय्या निवर्त-स्वेत्युक्त्वावर्तते । २१ । एतस्मिन्काले यजमान उत्तरत उत्तरवेदेः प्राङमुख ऊर्ध्वस्तिष्ठन्म् मित्रा न इत्यपो ऽञ्जलिना गृहीत्वा " दुर्मित्रा इति प्राचीर्बहिर्वेदि निरस्यति । २२ । त्रिरेष कल्पः परिषिच्यमाने । २३ । अप उपस्पृश्य '' वार्षाहरेँ साम गायेति प्रेष्यति । २४। परिषिक्त इष्टाहोत्रीयम् । २५ । परिषिक्ते " रन्तिर्नामासीति गन्धर्वनामभि: सर्वत उपतिष्टन्त ऋत्विजो यजमानश्च । २६ ।। एतत्त्वं देव घर्मेति यजमानः [जपित] । २७ ।। इदमहमावर्त इत्युक्त्वावर्तते । २८ ।। नमो देवेभ्य इति नमस्करोति । २६ ।। पुनरूर्जा । सह रय्या निवर्तस्वेति प्रतिपर्यावर्तते । ३० । आज्यस्थाली सुवं चादाय " श्येतं साम गायेति प्रेष्यति । ३१। आव्रजन्गायते । तस्य यजमानो निधनमुपैति । ३२ ।। इदँ विष्ण्रिति पदलोभनः । ३३ ।। त्वमग्ने गृहपतिद्रि-ति द्वाभ्यां गार्हपत्यसुपतिष्ठते । ३४ ॥ प्र तद्विष्णुरिति होम ॥ इमम् प् त्वमस्माकमिति द्वितीयो । व्या-हृतिभिश्चत्वारः । ३५ ।। वामदेव्यं साम गायेति ९ेष्यति । ३६ । आज्यस्थाली\* स्रृवं च दध्नः पूरियत्वास-न्दीसुपकृष्य '' नमो वाच इत्योषिथपाणयश्चात्वाले मार्जयन्ते । ३७। यदि महावीर उपदस्ये त्र वां देंसाँसी-त्युपदस्त आप्याय्यमानः । ३८ । यदि महावीरो भिद्येत " मा नो घर्म ह्वरित इत्येताभ्यां प्रत्युचमाहुती-र्जुहयाद्वचाहृतिभिश्च । ३६ । व्यास्यातं करणम् । ४० ।। घर्मः शिर इति यथाकालं घर्मेष्टकामुपदघाति

<sup>15)</sup> mss. exc. P3 न्युद्धाबोध्यावमा°; Kn. पारि°, mss. परि°.

<sup>18)</sup> P3 °संबाभिर्नि °NS °मंबातिनि ° M2 Ba °मंद्रभानिनि ° Kn °सन्बा অধি नि °; cf 6.1.5 19.

<sup>19)</sup> r. probably डन्निमन्यु as MS. IV.9.10:131.8; mas. exc. P3 व्यमायवेदि. cf.4 3.31.

<sup>20)</sup> mss. exc. P3 विष्णुरिति; N S परिषेचर Ba परिषचर M2 पचर; cf. MS II.10.1.181.5-8.

<sup>22)</sup> cf. MS.I 2·18:28.10, Kn. प्राची

<sup>23)</sup> mag. 'पियमाने.

<sup>25)</sup> mss. °होत्राय (P3 इच्टागृहाबीय). 27) P3 एनत्तरेयधमें M2 Ba एनत्पचरि

देवताधर्मेति N S एतत्यंचरिदेवधर्मेतिः [] only P3.

<sup>28)</sup> P3 इदमहंपार्वर्ने not in the oth. mes., cf su.21.

<sup>31)</sup> P3 रोतं N S स्वैते M2 Ba मते.

<sup>32)</sup> mss. exc. P3 'ब जैनीगायेने (M2 'गोपेते).

<sup>33)</sup> cf.1.2.5.23.

<sup>34)</sup> mss. exc. P3 गृहपने [°त] इति, cf. MS.II.13-8.157.5-8; RV. 7.16.5, 6.

<sup>35)</sup> चत्वार: P3 इदमग्नवे भूभु व: etc.

<sup>।</sup> इदं वायवे । इदं सूर्याय । इदं प्रजा-पतये.

<sup>37)</sup> P3 °संबामुवकृष्य the oth. पूर-यित्वामुवकृष्य.

<sup>38)</sup> P3 लपदस्येत्प्र the oth. उपदि-र्यत्प; mss. पा inst. of बा; corr. N S आयमानो M2 Ba अयमानो, cf.3.6.20; RV-1.116 25.

<sup>39)</sup> N S निष्येत; mas. मानोधर्मेति-इरिन, P3 quotes गासोचते: । इति-मातां, meaning MS.1V.9.12: 133.1-6; cf 2 5.4.24d.

<sup>40)</sup> cf 3.8 2.

<sup>41)</sup> mss. °ध्यका उप°, cf.4.1.20.

। ४१।। पूष्ण आघृणये स्वाहेति यथाकालँ स्वयमेव पञ्चाहतीर्जुहोति । ४२।। उग्रश्च भीमश्चेति यथाकाल-मरण्येऽनुवाक्यो गणो गणः । ४३।

अथातो दिघघर्मेण चरन्ति । १। माध्यंदिने सवने ग्रहान्संमृश्योपयामं दर्भेः प्रक्षान्य पश्चादाग्नीधीयस्य " गायत्रीं छन्द इति प्रपद्यन्त ऋत्विजो यजमानश्च । २ ।। होतर्वदस्वेत्युक्त्वा " ज्योतिरसीत्युपयामे दध्या-नीय " श्रातं हिवः श्रातं देवेभ्य इति प्रेष्यित । ३ ॥ यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रातो ममत्तनेति श्रुत्वा स्थानं गत्वाश्रावयति । ४ । प्रत्याश्रते " दिधघर्मस्य यजेति प्रेष्यति । १ ॥ यमिन्द्रमिति प्रतिनिगद्य वषट्कृते न सर्वं जुहोति।। ताभ्यां स्वाहा वषडित्यनुवषट्कृते । ६। उपयामे भक्षं हरति । ७। सदो गत्वो प-हूतापह्नयस्वेत्युक्त्वो पहूता उपह्नयघ्विमिति वा । ८ ॥ भूभुं वः स्वमंयि त्यिदिति भक्षयन्ति । १ । घमंमु-पयामं मार्जालीये दर्भेः प्रक्षात्य दध्ना पूरियत्वो दस्य गुष्मादित्याहवनीय आदघाति । १० । उत्तमे ऽहन्यह-र्गणाः । ११।। नमो वाच इत्योषधिपाणयश्चात्वालान्ते मार्जयन्ते । १२ । ॥ ॥ ॥

अथास्रिगव्यः । १ ॥ विज्ञे विक्षिपे विधम इति तिस्रो " विज्ञ एहीत्यष्टौ । २ । यं द्विष्यात्तस्य गवां मध्ये " विज्ञे विक्षिपे विधम इत्याहय प्रागुदयान्निष्कम्य दक्षिणतो ग्रामस्य पश्चाद्वा शुची देशे स्व-कृत इरिणे ऽग्निं प्रज्वाल्य कृष्णायाः कृष्णानां व्रीहीणां पयिस स्थालीपाकं श्रपियत्वा । तस्मिन्नुपसमा-धाय परिसमुद्या पर्युक्ष्य शरैः परिस्तीर्यां सङ्गमुख इति स्थालीपाकस्य हुत्वा । प्राक्स्विष्टकृतः शरभू-ष्टिना दक्षिणस्योरोर्देशस्य सव्यमस्याङ्गे दक्षिणा निःकास्य स्थलम् । ३ । वृक्षमारुह्य ग्रामं नगरं जनपदं वा यं द्विष्यात्तं " ध्रुवोरित्यवेक्षेत । स सद्यो विनश्यति । ४ ॥ उद्वयं तमसस्परीत्यादित्यमवेक्षते । ५ । प्रत्येत्य " नमो वाच इत्योषधिपाणिर्मार्जयते मार्जयते । ६ । ॥६॥

अवान्तरदीक्षामुपैष्यन्तुदगयने ज्यौत्स्ने पुण्ये नक्षत्रे उन्यत्र नवम्याः प्रागस्तमयान्निष्कम्योत्तरतो ग्रामस्य पूरस्ताद्वा श्चौ देशे ऽहतेन वाससा परिणद्धः सर्वरात्रं तिष्ठेत्स्त्रीशृद्धमनभिभाषमाणः । १ ।

| 42) mss. ৰূ-ল                  |      |        |      |
|--------------------------------|------|--------|------|
| खये corr.<br>°का <del>ले</del> | from | sū.10; | mss. |

<sup>43)</sup> mss. "रएयोन".

<sup>5</sup> Cf. MS.IV.9.13, 14; Ap Sr.13. 3.2-4.5.

<sup>1)</sup> of, 2 4.4.20.

<sup>3)</sup> cf. also Sankh. Sr.7.16.2, 3.

<sup>4)</sup> P3 मगवत् इति the oth. ममुत्तर 11) M2 Ba "र्गखान्न [मो].

इति.

<sup>6)</sup> Kn. वषट्कृतेन; P3 ताभ्य: M2 Ba 1) r. °झर° ? स्यन्याँ S त्यन्यां N त्यन्या, of.4.3. 26.

<sup>7)</sup> mss. exc. P3 उपयमनमर्जे.

<sup>9)</sup> P3 त्वद the oth. तादिति, corr. as TĀ.4.21.

Aśv.Śr.5-13.4,5; 10) mss. exc. P3 °त्यावेशाहव°; P3 निदधाति.

<sup>6</sup> Cf. MS.IV, 9.17, 19.

<sup>2) 1,</sup> S वजे M2 B2 विज्ञी: 2, M2 विजो N S विजे: M2 Ba पही°.

<sup>3)</sup> mss. ेसृड्मुख; Kn. दिवणानि कॉस्यस्थलम्.

<sup>7</sup> Cf. MS.IV.9.23-26; Ap.Sr.15.

<sup>1)</sup> mss. °वेश्यन्न , ड्वोत्स्ने, °भाष्य .

व्वीभृते अनि सूर्यं गाँ हिरण्यं बाह्मणमुदकौस्यं च कन्यां पतिकामामिति निदर्शयेत् । २ । तत्रैवाग्निमुप-समाधाय चैत्यस्याञ्वत्यस्याद्रीश्चतस्यः समिधः स्तिभिगवतीः सहपलाशाः प्रादेशमात्रीः सर्पिष पर्यस्ताः " पृथिवी समिदिति स्वाहाकारान्ताभिरादधाति । ३ ।। अग्ने व्रतपत इति व्रतं प्रदायादितः पञ्चिवैंशति-मनुवाकाननुवाचयेत्। ४। परिएाहनं गां काँस्यं च गुरवे दद्यात्। ५। न नक्तं भञ्जीत । यदि भञ्जीताप-ज्वलितं भुञ्जीत । ६ । अहस्तिष्ठेद्रांत्रावासीनः । पर्वस् चैवँ स्यात् । ७ । एवँग्रुक्तः सँवत्सरं चरेत्त्रीनंपञ्च सप्त वा। त्रैविद्यकं च चरेत्। ६। समाप्ते च तान्यत्सज्य "नमो वाच इत्योषधिपाणिर्मीर्जयते मार्ज-यते। हा ॥७॥

आरण्ये स्वाध्यायमध्येष्यमाण उदगयने ज्यौत्स्ने ' शुक्रियं पूर्वाह्ले ' न नक्तं ' न भुक्त्वा ' न यामे ' न शोशितं दृष्ट्वामें वा माँसमन्यद्वामेध्यं पर्वसु च प्रतिषिद्धम् । १। प्रागस्तमयाद्वविष्यमन्नमुपयुञ्जानः । २ । प्रागुदयान्निष्क्रम्योत्तरतो ग्रामस्य पुरस्ताद्वा शूचौ देशे विष्टरपाणयो ऽभिमुखास्तदनुचक्षषो यथाकालँ स्वाध्यायमधीत्य " नमो वाच इत्योषधिपारायो मार्जयन्ते । ३ । सर्वत्र रहस्यमन्त्रप्रयोगे प्रतिपत्तिमर्जिनं च प्रतिपत्तिमार्जनं च । ४। ॥=॥

।। इति मानवसुत्रे प्रवर्गकल्पः समाप्तः ।।

M2 Ba 7, not N S.

<sup>3)</sup> corr. M2 Ba स्तित्रिगवती: N S 6) M2 Ba मं जीतास्यादेवँप्रस्वलितं. 8 Cf. Ap.Sr.15.21. स्त्रिभिर्गन्युती:; mss. सर्पिविष [M2 Ba 7-8] M2 Ba चैनेंयुक्तसँसंवरसरं; च 1) mss. ज्योरस्ने; M2 Ba मानेख for र्षी र्वं°. from Ne on Man.Gr.1.23.24. यामे न.

<sup>4)</sup> N B ° विँशनि अनु ° M2 Ba विँश-

स्यन°, cf.3.8.3.

<sup>9)</sup> S तान्युज्य the oth. तात्युत्सज्य.

इष्टिभिर्यजेत पौर्णमास्याममावास्यायौ वा पूर्वपक्षे वा पुण्ये नक्षत्रे उन्यत्र नवस्याः । १ । प्रायश्चि-त्तेष्टिरापत्काला । सद्यः कुर्यात् । २ । तूष्णीमग्निष्वन्वाधाय व्रतमुपैत्यन्यत्र नियतकालाभ्यः समृतयज्ञाच्च । ३ । आहवनीयोत्करावन्तरा तीर्थ ' चात्वालोत्करावन्तरा सचात्वालासु । ४ । सप्तदश सामिधेन्यः । ५ ।। पृथुपाजा स्ते सबाध इति पृथुपाजवत्यौ धाय्ये । मिद्धत्यावन्तरा घाय्यास्थानम् । ६ । आज्यभागस्विष्टकृ-तावन्तरेज्यानामावापः । ७ । निगदमावाहन उत्तमे प्रयाजे स्विष्टकृति सूक्तवाके च । द । अव्यवहिताः समानदेवताः सकृदावपे त्प्रतीच्ये व्यवहिताः । १ । वाजिना नावाहयति । १० । पशुपुरोडाशे यानि चा-न्वायतन्ते त्रिमात्राणि भवति ।। ये३ यजामह आदिरे"ह्या"वहेति चो" श्रावयेत्यादितो द्वे ' ब्रूहिप्रेष्यश्रीष-ड्वौषट्सूपोत्तमें 'याज्यान्तश्च । तस्मिन्सध्यक्षराण्यप्रगृह्याणि विवेकेन प्लवन्ते । ११। शस्त्रानुवचनयोक्तम-मक्षरँ स्वराद्योकारी भवति । १२। ऋक्समवाये त्रिः प्रथमोत्तमे । १३। प्रणवेनर्चः संदर्धाति । १४। अन्त्या-धेयेष्टिप्वारम्भग्गीयानुनिर्वाप्या । १५ । अनीकवतसांतपनक्रीडिनेषु पञ्चदश सामिधेन्यः । १६ । राजन्यात्र-कण्वकश्यपसंकृतीनां नराशेंसो द्वितीयः प्रयाजस्तंनूनपादन्येषामुंभौ वध्यश्ववसिष्ठवैश्यश्नकानां यत्र समाम्नातौ । १७ । यस्यै देवतायै वषट्कुर्यानां मनसाध्यायेत् । १८ । आग्नेयेनाष्टाकपालेन स्वर्गकामो यजेत पौर्णमासतन्त्रेरा । १६ ॥ अग्निवृत्राणि जङ्घनँत्वँ सोमासि सत्पतिरिति वार्त्रघ्नावाज्यभागौ । २० ॥ अग्निर्मूर्घा '' भुवो यज्ञस्येति हविष: । २१ ।। पिप्रीहि देवानैग्ने यदद्येति स्विष्टक्रुत: सँयाज्ये । २२ । पौर्णमास-तन्त्रमनादेशे । २३ । कपाले नष्टे प्रयुक्तानां प्रागुद्वासनादग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपेत् । २४ । भा-र्गवो होता । २५ । एकहायनो गौर्दक्षिणा । २६ । प्रायश्चित्तः कल्पः । २७ ।। अग्ने रक्षा णर्संत्वं नः सोमेति रक्षितवन्तावाज्यभागौ । २८।। वैश्वानरो न ऊन्या " पृष्टो दिवीति हविषः । २६ ॥ विश्वानि नो "ऽन्ने त्वं पारयेति पारयद्वत्यौ सँयाज्ये । ३० । सर्वास्वारम्भणीयासु पौर्णमासनन्त्रम् । ३१ । अग्न्याधेये त्रिहविरारम्भ-णीया चतुर्हविर्वा । ३२ ।। अग्नाविष्णू सजोषसेति षट्त्रिहविष: ।३३ ।। त्वमग्ने वीरव<sup>ह</sup>त्वं भगो न इत्याग्नावैष्ण-वादनन्तरे चतुर्हविषः । ३४ । यदि काम्यो भगी नानातन्त्रः । ३५ । वैराजः कल्पः । ३६ ।। अग्निः प्रत्नेन

<sup>1</sup> Cf. MS.IV.10.1; Āp.Śr.19.18.

<sup>3)</sup> M2 संमृत° N संभृत°, cf.3.7.4; 5.2.14.24: 9.5.1.

<sup>4)</sup> cf.8.26.

<sup>5)</sup> M2 Ba सत्यपद.

<sup>8)</sup> mss. exc. N निमदमा°: M2 Ba °बाइनेसु S °वाइनाम् N °वाइमसु .

<sup>9)</sup> प्रतीच्यं adv. : apart. cf. Nigh. 3.25.

<sup>11)</sup> M2 Ba व्नवायंते: भ्रो आवय cf.

<sup>1.3.1.24;</sup> mss. exc. N S °पोत्तम; S प्लवंती M2 Ba भवंती.

<sup>12)</sup> mss. exc. N शस्त्रानुपुरोनुवाक्या-चनयोर°.

<sup>15)</sup> N °धेयेष्वा° S °धेयेष्ट्य° M2 Ba 30) N पारपद्दयौ the oth. पारद्दयौ. °धेयेर्द्य°, cf. 5.1.2.1.

<sup>16)</sup> mss. °क्रीडनीपु; of.1.7.5; 5.1.4. 1. 7.

<sup>17)</sup> mss. °श्लकानां.

<sup>19)</sup> Kn. पौर्णमासतन्त्रेण in su 20.

<sup>22)</sup> N संयाजे (thus often).

<sup>26)</sup> cf. MS.II.1.2:2.15.

<sup>27)</sup> this su. often, also as 'तिक'.

<sup>32)</sup> M2 Ba चतुई विषा.

<sup>35)</sup> N नानाभगीतंत्रौ: cf. Ap. Sr. 5.23. 6, 8,

मन्मना '' सोम गीर्भिष्ट्वा वयमिति वृधन्वन्तावाज्यभागौ । ३७ । आम्नाते हविषः । ३८ ।। प्रेद्धो अग्न इति विराजौ सँयाज्ये । ३६ । ।।१॥

अग्न्याघेयेष्टीनां पवमानस्यांग्न आयूंषि पवस इति हे हिवष ' उत्तरे स्विष्टकृतः । १ ।। अग्ने पावक रोनिषेत्युत्तरयोध्वतस्य ' उत्तरे स्विष्टकृतः । २ । चतुर्ह्विषो वैराजः कल्पः । ३ । आग्नावैष्णवस्याम्नाते । ४ ।। किमित्ते विष्ण इति षडुत्तरेषाम् । ५ । पुनराधेये प्रयाजानुयाजानां पुरस्ताद्वोपरिष्टाद्वा विभक्तीः कुर्याद्यं इ यजामहे " सिमधः सिमधो उग्ना आज्यस्य व्यन्त्वं गिनरिग्नस्त नूनपादग्ना आज्यस्य वेत्वं गिनमिग्निमं डो उग्ना आज्यस्य व्यन्त्वं गेनरग्ने बंहिंरग्ना आज्यस्य वेत्वं गेनरग्नेरिति । यथाम्नात उत्तमः । ६ ।। अग्निं स्तोन्मेन बोधयेति षडाज्यभागहिवः स्विष्टकृताम् । ७ । आग्नेयावाज्यभागावं गिनमूं घेति प्रजाकामस्य पशुकामस्य वा सोमस्य लोके कुर्यात् । ६ ।। देवं बहिवंयुवने वसुधेयस्य वेत्वग्नेरग्ने देवो नराशँसो वसुवने वसुधेयस्य वेत्वग्नेरग्नेरिति । यथाग्मात उत्तमः । ६ । अग्नये ज्योतिष्मते उष्टाकपालं निवंपे द्वारणं यवमयं चरुम् । १० ।। त्वमग्ने सप्रथा असि " वृषा सोमेति वृषण्वन्तावाज्यभागौ । ११ ।। अग्निर्जातो अरोचतेति हविषश्चतस्रः । १२ । अग्नये उग्नये उग्नये त्वपस्यते जन्तये त्वपस्यते जनत्ते त्वपस्यते जनदे तावकवते उग्नये तत्तुमते उग्नये विविचे उष्टाकपालान् । १३ । प्रायश्चित्तः कल्यः । १४ ।। अग्निनाग्निः सिमध्यत इति षोडश हविषाम् । १४ ।। स्वयं कृष्वानस्त्वं तन्तु-रिति तन्तुमत्यौ । १६ ।

वि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुचयश्चरिन्त । तुविम्नक्षासो दिव्या नवग्वा वना वनन्ति धृषता रुजन्तः ॥ १) त्वामग्ने मानुषीरीडते विशो होत्राविदे विविचि रत्नधातमम् । गुहा सन्ते सुभग विश्वदर्शतं तुविष्वणसे सुयजं घृतश्चियम् ॥ 1)

इति वैविच्यौ । १७ । ।।२॥

वैश्वदेवे " उग्नये मध्यमानायानुबूहीत्युक्ते " ऽभि त्वा देव सवितरिति प्रतिपद्यते ।। दस्युहन्तम-मिति विरमित । १ ।। अग्नये जातायानुबूहीत्युक्ते " धनंजयँ रणे रणो३मिति प्रतिपद्यते ।। बिभ्रतीति विरमित । २ ।। अग्नये प्रिहृयमानायानुबृहीत्युक्ते " विशामग्निँ स्वध्वरो३मिति प्रतिपद्यते । ३ ।। यज्ञेन

2 Cf. MS.IV.10.1-3. b) mes. exc. 8दिशो; 8 सु युज्ज 2:3.9-10. 4) 5.1.1.33. the oth. स्वगं; cf. RV.6.6.3; 11) M2 Ba रूपवंता°. 6) S °न्याजानं the oth. °नी; mss. 13) cf. MS.I.8.9:128-18-130.4; S 5.8.3. exc. 8 °मिडोग्न, बर्हिरग्न. विवचे, r. विविचये ? cf. 80.17b; 3 Cf. MS.IV.10.3,4. 7) cf.5.1.4.17; 5.73; 6.38; 7.34, Āp.Śr.9.3.18. 1-3) of.1.7.1.42, 44, 45. 16) cf. MS.II.13.22:167.14-17. 1-2) of also MS.II.7-3:77.8-9. 3) N प्रहीय° Ba S M2 प्रहीय°. 10) of. MS.I.8.8:127.17-18: II.1. 17) a) S द्यदा the oth, भारत:

यज्ञमिति परिद्याति । ४ । अत्रैव तिष्ठन्सामिधेनीरन्वाह । ५ ॥ समिधो अग्न इति नव प्रयाजाः । ६ ॥ अग्ने यं "त्वं नः सोमेति विश्वतवन्तावाज्यभागौ । ७ ॥ अग्निर्मुर्धा "भूवो यज्ञस्येति षोडश हविषास् । ८ ॥ स हव्यवार्डॅंग्निं स्तोमेनेति गायत्र्यौ सँयाज्ये । ६॥ देवं बर्हिरिति नवानुयाजाः । १० ॥ शं नो " वाजेवाज इति वाजिनस्याव्यवाने होतोर्ध्वज्ञरासीनो यजित । वाजिनस्या मने वीहीत्यनुवषटकरोति । ११ । वरुणप्र-घासेष्वग्निप्रणयनकाले पश्चादाहवनीयस्योपविशति । १२ ।। अग्नये प्रणीयमानायानुब्रुहीत्युक्ते '' प्र देविमिति प्रतिपद्यते । त्रिर्वचनस्यार्धर्चं शिष्ट्वा विरमति । १३ । हते " हव्या नो वक्षदानुषगित्युपोत्तिष्ठत्यंमु-तादिव जन्मन इति विरमित । १४ । तप्णीमन्वेत्याधानवेलायां " सहसश्चित्सहीयानिति प्रतिपद्यते । १५ ॥ त्वं दूत इति परिदधाति । १६ । अग्निमन्थनप्रभृति वैश्वदेवेन व्याख्यातम् । १७ ॥ अग्निना रियम-श्नवद्गंयस्फान इति रियमन्तावाज्यभागौ । १८ । ऊर्ध्व पञ्च संचरेभ्यः । चतुर्णार्मिन्द्राग्नी रोचनेत्यष्टौ । १९॥ पिप्रीहि देवानंग्ने यदश्चेति स्विष्टकृत: सँयाज्ये । २०। अवभूथे उष्टौ ध्वानेन चरति । २१। प्रयाजप्रभृति यजित । २२ । बर्हिष्मन्तमुदुहति । २३ ।। स्वाहाग्नीवरुणौ होताराविति स्विष्टकृत्स्थाने । २४ ।। अप्स्वग्ने सिंघष्टवा प्सू मे सोम इत्यप्सूमन्तावाज्यभागौ । २४ ।। उद्तममनैव ते हेड इति हविष: । २६ ॥ त्वं नो अग्न इत्यनच्य " ये३ यजामहे अनीवरुणौ स्विष्टकृतावयाष्टामग्नीवरुणावग्नेः प्रिया धामान्ययाष्टां सोमस्य त्रिया धामान्यंयाष्टां वरुणस्य त्रिया धामान्यंयाष्टां देवानामाज्यपानां त्रिया धामानि " यक्षतो अनीवरुणयोहोंत्रो: त्रिया धामानि " यक्षतः स्वौ महिमानावायजेयातामेज्या इषः "कृणतां तावध्वरा जात-वेदसौ " जुषेताँ हवि: " स त्वं न इति यजित । २७ । ॥३॥

साकमेधेष्वंग्निवृंत्राणि जङ्घनदिति षडनीकवतस्यं ष एव मृते कल्पः । १ । सांतपनस्योत्तरे हिविषः । २ ।। अग्निः प्रत्नेन मन्मनेति षड्गृहमेधीयस्य । ३ । आज्यभागप्रभृति यजित । ४ । ऋचमनूच्यर्चा स्विष्टकृतम् । ५ । इडान्ता संतिष्ठते । ६ ।। अग्निमीड इति षट्कोडिनस्य । ७ । वैश्वकर्मणान्तानौ वार्त्रघ्नः कल्पः । ६ । अग्निप्रणयनप्रभृति सिद्धं यथा वरुणप्रघासेषु । ६ । ऊर्ध्वं पञ्च संचरेभ्य ।। इन्द्राग्नो नवितिमिन्ति षट्त्रयाणाम् । १० । पितृयज्ञ " उशन्तस्त्वा हवामह इत्येकां सामिधेनीं त्रिरन्वाह । ११ ।। अग्ने महं असि ब्राह्मण भारत मानुषेति न प्रवृणीते । १२ ।। देवेद्यो मन्विद्ध इति यथाम्नातम् । १३ ।। अग्निं कव्य-

6) mss. समिद्धी, श्रग्न.

24) mss. होत्राविति.

7) mss. क्रीडनस्य: cf.1.7.5.31, 32.

11) M2 Ba होतीथ्बयु रा°; cf.1.7.2. 14; MS.I 10 9 149 16 17; IV. 7.7:102 18.

27) cf. MS.IV.13.7:209.3-8. 4 Cf. MS.IV.10.5, 6. 8) S °ध्नाक° the oth. °ध्नक°, of. e.g. 5-1.6.25.

13) mss. exc. S °ម៉ី only; cf.1.7-3.38: 5.2 8.8. 1) of.1.7.5.7; 9.3.7.30; 5.1.1 16; मृते not S, sc. बहसे, of.3.5.2; 1.7.5.28.

11) cf.1.7.6.23. 12) S महां M2 Ba मह.

9) mss. °प्रधास.

14) S बच्य° the oth. बिच्च°.

4) N °प्रति-

19) cf.1.7.3.3, 10; 5.1.4 10, 27.

5) mss exc. S °न्ब°.

वाहनमावहेति स्विष्टकृत्प्रवादे कव्यवाहनप्रवादः । १४ । अपर्वाहषः प्रयाजानुयाजान्यजित । १५ ॥ आ नो अग्ने "त्वॅं सोमेति जीवितवन्तावाज्यभागौ । १६। उत्तरा द्वादश हवि:स्विष्टकृताम् । १७॥ इदं पितृभ्य " उदीरतामित्युदृह्येते । १८ । द्वेद्वे पुरोनुवाक्ये । १६ । तासाम्चमधर्मर्चभागं करोति । २० । तृतीयया यजित । २१ ।। ये स्वधामह इत्यागुः । २२ ।। स्वधा नम इति वषट्करोति । २३ । आदित्यस्य पौर्णमासतन्त्रम् । २४।। सुत्रामाणं " महीम् व्वित्युपांगुहिवषः । २५। शुनासीर्यां वैश्वदेवेन व्याख्यातम् । २६। ऊर्ध्वं पञ्च संचरेभ्यः ।। प्र वायुमिति षट्त्रयासाम् । २७ । उपौ्रुदेवतानामुपौर्युदेवतामादिशति याज्यानुवाक्ये चा जुषता -वीवधता कृतेति चोपांशवायव्याः । २८ ।

काम्या उपाँगुदेवताः । तास्वेकघनमनादिष्टदक्षिणासु दद्यात् । १। सांग्रामिकीषु वार्त्रघनः कल्पः । २ । अभिचरगीयासु च ' स यदादीनां प्रायश्चित्तिकल्पः । ३ । ग्रामकामभूतिकामपशुकामानां रियमन्ता-वाज्यभागी । ४ । ग्रामकामभितकामयोः सँवत्यौ सँयाज्ये । सहस्रवत्यौ पशकामस्य । ४ । ग्रामकामतन्त्रेण-न्द्राग्नेन वियात्मु वियातेषु वा सजातेष यजेत । ६। तस्या " इन्द्राग्नी रोचनेति द्वे हविष: । ७। वार्त्रध्नक-ल्पेन भ्रातृब्यवान् । = । वार्त्रेघ्नावाज्यभागौ । १ ।। इन्द्राग्नी नवतिमिति द्वे हिवषः । १० ॥ जुष्टो दम्ना " अग्ने शर्षेति शर्षवत्यौ सँयाज्ये । ११। प्रजाकामस्य वृषण्वन्तावाज्यभागौ । १२।। प्र वामर्चन्तीति द्वे ह-विष । उत्तरे स्विष्टकृतः । १३ । संग्राममभिप्रयान्संग्रामसँयाज्ये । सँयत्यैताभ्यामिष्ट्वा वानिष्ट्वा वा जित्वो-त्तरया यजेत । १४। तस्या " इन्द्राग्नी रोचनेति द्वे हविष । उत्त रे पूर्वयोः । १४ । परं जनपदमभिप्रयान्द्वि-हविषा यजेत । यदि सेनया वार्त्रघ्नः कल्प । यदि जनेन ग्रामकामं तन्त्रम् । १६ ॥ या वां सन्तीति द्विहवि-षोश्चतस्रः । १७ । क्षेत्रमध्यवस्यँस्त्रिहविषा यजेत । १८ । तस्या ग्रामकामं तन्त्रम् । १६ ।। या वाँ सन्तीति षड्ढिवषाम् । २० ।। सँ समित्सँखाय इति सँवत्यौ सँयाज्ये । २१ । अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपेत्कां-माय सर्वकामाय । २२ । यथाकामं तन्त्रम् । २३ ॥ वैश्वानरो न ऊत्या "पृष्टो दिवीति हविषो । ज्ञाम्नात-याज्यानुवाक्यानामेते वैश्वानरीयाणाम् । २४।। अग्निर्मुर्धाः भूवो यज्ञस्येत्याग्नेयानाम् । २४।। अग्नीषोमा सवेदसा "युवमेतानीत्यग्नीषोमीयाणाम् । २६ । लिङ्गवत्यो उन्यासाम् । २७। अविक्कालात्संघाविभध्नोक्ष्य-

15) = 1.7.6.26.22) S इत्यगूर्यंग्नी; cf. Ap.Sr.8.15. 25) mss. exc. N महीस. mss. प्रि-28) cf. MS.IV.13.9:212.4.9. 5 Cf. MS.II.1.1-4; IV.11.1, 2; for 5.1.5-2.6 cf. W. Caland Altindische Zauberei: Darstellung der altindischen

Wunschopfer 1908, quoted 17) 8 ₹.

as Caland W.

2) mas. exc. S °ध्नक °.

5) cf. su.21. 7) M2 इविषा.

11) mss. दम् [M2 मु] नाम [Sez] वने.

14) mss. °मित्र [Nत्रा] बारसं°; mss. exc. S यजेत्.

15) mas. तस्येंद्रा° 8 उत्तरेषु.

16) mss. यामकामंत्रं, thus often.

18) N मेत्रम° M2 Ba तत्रम°.

20) 8 देह विचा.

21) N सा M2 Ba स्व: B संबसत्यी.

27) mss. exc. S न्यासायम°, r. Sन्येवाम् ; su.24b-27 are one sutra.

28) M2 Ba S संद्रधाव N संद्रधाव : N °मिद्रोचन्य° B °भिभोकशनय° M2 Ba 'मिश्रोन्य'.

न्यजेत । २८ । प्रायश्चित्तिः कल्पः । २६ । सनिमभ्युत्यास्यन्यजेत । ३० । रियमन्तावाज्यभागौ । ३१ ॥ ऋता-वानमिति हे हविष: । ३२ ।। इडामग्ने "त्वं नो अग्न इति सनिमत्यौ सँयाज्ये । ३३ । स यदा वन्धीतायोत्त-रया यजेत । ३४ । यं द्विष्यात्तस्मै सनि सातां गां कण्ठबन्धमेकहायनं दद्यात । ३५ ॥ वैश्वानरस्येति द्वे हविष: । ३६ । दृष्टमभोज्यस्य वान्नमशिष्यन्यजेत । ३७ । सीसं दक्षिणा कृष्णे वा वास: । ३८ । रक्षितवन्ता-वाज्यभागौ। ३६।। विश्वे विव्याचेति द्वे हविष। उत्तरे स्विष्टकृतः। ४०। एतयेष्ट्वा वानिष्ट्वा वा जग्ध्वो-त्तरया यजेत । ४१ । समानीय दक्षिणा । ४२ । याज्यानुवान्ये च व्याख्याते । ४३ । तथा सांग्रामिनयौ य इछेद-यमेव राजा स्याद्याविदमान्यवान्त्रीहीन्वादधीयेति । ४४ । तस्य चेदपरो धावेत वार्त्रघनः कल्पः । यदि मृत्योर्जीवितवान् । ४५ । द्विहविरामयाविनः । ४६ । जीवितवन्तावाज्यभागौ । ४७ । पारयद्वत्यौ सँयाज्ये । ४८ । जीवितवान्कल्पः । ४६ । द्विहविर्भृतिकामस्य । ५० । इयाँश्चिरः । प्रादेशमात्रम् । ५१ । आम्नाता हविषाम् । ५२ । सर्वस्वं दत्त्वाग्नये जातवेदस इति त्रिहविषा यजेत । ५३ । तस्याः पशुकामं तन्त्रम् । ५४ ।। न्यग्निं जातवेदसमिति द्विहविषोश्चतस्रः । ५५ । आम्नाते वैश्वानरीयस्य । ५६ । अभिशस्यमानस्य । ५७ । उपवत्स्वशनं भुक्त्वा सँस्रवे ग्रामस्य पूरस्ताद्वाग्यतो वसति । ५८ । श्वोभृते अग्नै समारोप्य मिषत्वा यज्ञायुधैरन्वेत्याग्नये मूरिभमते उष्टाकपालं निर्वपेत् । ५९ । रक्षितवन्तावाज्यभागौ । ६० ।। अग्निर्होतेति द्वे हिवष । उत्तरे स्विष्टकृतः । ६१ । अग्नये पवमानायेति त्रिहविषा गृहानेत्य यजेत । ६२ । प्रायश्चित्तिः कल्पः । ६३ । आम्नाता हविषाम । ६४ । आग्नेयमष्टाकपालमिति त्रिहविषा । ६५ । आम्नातः कामः । ६६ । यः परजनपदात्सेनयाभिनिर्जित्य हरति स नृज्यायं जित्वोत्तरया यजेत । ६७ । तस्यां " मही द्यौः पृथिवी च नो " घृतवती मुवनानामिति द्यावापृथिवीयस्य । ६८ । अग्नीषोमीयमेकादशकपालं निवंपेद्बाह्मणः कामाय सर्वकामाय । ६६ । यथाकामं तन्त्रम् । ७० । उत्तरा भृतिकामस्य । ७१ । अग्नीषोमीयमेकादशकपालं निर्वपेच्छ्यामाकं वसन्ता ब्रह्मवर्चसकामः। ७२ । पृथुपाजास्तं सवाध इति षड्घाय्याः। षडुत्तरा आज्यभाग-ह्विःस्विष्टकृताम् । ७३ । सौमापौष्णं चर्रं निर्वपेदर्धपिष्टं पशुकामः । ७४ ॥ सोमापुषणेति द्वे हविषः । ७५ ।। उत नो ब्रह्मन्तू नो रास्वेति सहस्रवत्यौ सँयाज्ये । ७६ । सौमेन्द्रं चर्ह निर्वपेत्प्ररोधाकामः । ७७ । तस्या ग्रामकामं तन्त्रम् । ७८ ।। त्वा युजा तव तत्सोमेति हे हविषः । ७६ । आग्निवारुणं चरुं निवंपेत्स-

30) mss. वनिम°: mss. exc. S °म्य- 45) S धासंकेत the oth. धाकेत. द्यास्यन्.

- 31) M2 Ba दिव°.
- 34) mss. exc. S यजेत .
- 35) S सनिसातां the oth, सनितां: S 54) mss. exc. S तंत्रे. कंठबध्नाद्धमे° N कंबद्धमे° M2 Ba कंबधरे°.
- 38) S ₹, not N.
- 44) M2 Ba य द्वेद°; of. KS.10.3: 58) of.1.1.1.11. 127.14.

- 48) cf.5.1.1.30.
- 51) sc. गमयति.
- 52) mss. exo. S दविषो:.
- 55) 8 2.
- 57) thus Caland; Kn. उपवस्त्वशनम् 78) S तस्य. in su.57.
- 59) cf.5.1.3.15.

- 65-66) mss. exc. N त्रिष्विराम्नात:.
- 67) M2 Ba सनिर्जायो S ज्यारी N सनियांज्यो.
- 69) mss. exc. S नादाखकामाय.
- 74) M2 Ba सोमायपी व्यां. of. 5.1.6.11.
- 76) M2 Ba S महान्त्.
- 80) mss. exc. S समानूम°.

मान्तमभिद्रह्यामयावी वा । ८० । यथाकामं तन्त्रम् । ८१ ।। त्वं नो अग्ने " स त्वं नो अग्न इति हिब-ष: । ५२ । 11211

सौमारौद्रं घृते चर्षं निर्वेपेच्छ्क्लानां बीहीणां प्रादेशमात्रं ब्रह्मवर्चंसकामः। १। इवेतानां गवामा-ज्यम् । २ । तैष्यां पौर्णमास्यां यजेत । ३ । नास्य तां रात्रीमपो गृहान्त्रहरेयुः । ४ । आज्यस्योदकार्थान्कूर्व-न्तीष्ट्यामग्निहोत्रे च । ५ । परिश्रित्योद्यत्सु रिम्पषु प्रचरति । ६ ।। अग्निँ वः पूर्व्यं गिरा " मक्षु देववत इति मनोर्ऋचः षड्धाय्याः । ७ । वार्त्रघ्नावाज्यभागौ । ८ ॥ सोमारुद्रा युवमिति द्वे हविषः । ६ । गायत्र्यौ सँयाज्ये । १० । सद्यः सौमापौष्णेन यजेतान्ततः पौर्णमास्या । ११ । सौमारौद्रं चरुं निर्वपेतकृष्णानां ब्रीही-णामभिचरन् । १२ । शरमयं बर्हि वेँभीदक इध्मः । १३ ।। सोमारुद्रा विवृहतमिति द्वे हविषः । १४ । सौमारौद्रं चर्छ निवंपेत्कृष्णगुक्लानौ बीहीणौ यः कामयेत द्वितीयो उस्य सपत्नो विषये स्यादिति । १५ । अर्ध शरमयं बहिभवत्यं घो वैभीदक इध्मः । १६ । क्षीरोत्सिक्ते श्रपयति । १७ । सौमारौद्रीमामिक्षां निर्व-पेतु । १८ । आमयाविनै याजयेतु । १६ । जीवितवान्कल्पः । २० । सामिधेनीरन्वक्ष्यन्होता स्वपाठः संमुखं परिणह्मते । समाप्ते ऽरण्यं पराणीय विदर्शयेत । २१ । तस्मा अनडवाहं दद्यात्तं घ्नीत ' तस्याक्नीया-द'न्नेष्टिदक्षिणा। २२ । आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपेदिभचरन्निभवर्यमाणो वा। २३ । सरस्वतीमप्या-ज्यस्य यजेत् । २४ । अभिचर्यमागास्य प्रायश्चित्तिः कल्पो ' वार्त्रध्नो ऽभिचरतः । २५ ॥ अग्नाविष्णु सजो-षसा ग्नाविष्णु महि धाम प्रियं वामित्याग्नावैष्णवस्य ।। पावका नः सरस्वती " सरस्वत्यिभ नो नेषि वस्य इति सारस्वतस्य । २६ । चक्षुष्कामस्य विश्ववन्तावाज्यभागौ । २७ । विराजौ सँयाज्ये । २८ । शतमानो दक्षि-**णा । २६ । आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वे**पेदंभिचर्यमाणस्य व्याख्याताः । ३० । तथा साग्रामिकी<sup>\*</sup> यदि मन्येत प्रति पुरस्ताच्चरन्तीत्यांनाविष्णु सजोषसेति तिस्रः । तासां द्वे पुरोनुवाक्ये कूर्यादे कां याज्यां तथा सारस्वतस्य । ३१ । आग्नावैष्णवं प्रातरष्टाकपालिमत्यघ्वरकल्पाह्नः कालेष । पथक्तन्त्रानुबन्ध्या-काले मैत्रावरुगा एककपाल: पयस्या वा । ३२ । यस्य भावृत्यः सोमेन यजेत सुत्याध्वरकल्पै संदध्यात् । ३३ । वार्त्रघ्नः कल्पः । ३४ । आग्नावैष्णवस्याम्नाते । तथा सारस्वतस्य । ३४ ।। बहस्पते जुषस्व न '' एवा

<sup>6</sup> Cf. MS.II.1.5-8; IV.11.2, 3.

<sup>5)</sup> Kn. इध्यामिनहोत्रे च in sti.6. Caland in su.5 (he reads कुर्वीत).

<sup>6)</sup> S पश्चि the oth, परिन्य .

<sup>7)</sup> mss. exc. 8 षड्षाउया:, Kn. षडा-ड्या: (as S), Caland W.40 saddhauvāh.

<sup>9)</sup> mss. exc. N सोमरुद्रा: mss. दि°. 26) M2 Ba मपि N S मयि.

<sup>11)</sup> mss. exc S यजतांतत: : Kn. 27) M2 Ba वसकामस्य.

<sup>°</sup>मास्याम्.

<sup>14)</sup> mss. ° इतामिति.

<sup>16)</sup> mss. exc. N दैविभीतक.

<sup>20-21) °</sup>बा° unto समा° only 8.

<sup>21) 8</sup> परिवाते.

<sup>22)</sup> M2 °न्येष्टि है °न्मेष्टि.

<sup>29)</sup> S: ac. रुक्म:.

<sup>12)</sup> N °चरत M2 S °चरत Ba °चररंष. 31) M2 पदस्ता ° the oth परस्ता °: Kn. तां mss. exc. S देवी; Kn. तथा सारस्वतस्य in su.32: cf. su.

<sup>32) 8 °</sup>कल्पान्नकालेष: mss. °न्यंध्या°: S and the oth. and (Kn. °कालं), cf. Caland W 52.

पित्र इति बार्हस्पत्यस्यो तरे मैत्रावरुणस्य । ३६ । अष्टमे चतस्रो निगदव्याव्याताः । ३७ । वृष्टिकाम-स्यौ वंभृगुवदा सविमिति घाय्ये । षडुत्तरा आज्यभागहविः स्विष्टकृताम् । ३६ । मारुतमिधिश्रत्य प्राक्ष्प-यंग्निकरणात्प्रियङ्गगवे गोमूत्रस्याश्चोतयेत् । ३६ ॥ प्रिया वो नाम " श्रियस इति द्वे हविषः । ४० । त्रयोदश-कपाले यदि गौः सा दक्षिणा । यथाकामं पुत्रयोः । ४१ । प्रायश्चित्तिः कल्पः । ४२ । मरुतो यद्व वो दिवः " प्रैषामज्मेष्विति हविषः । ४३ । सप्तकपाले कयाशुभीयस्यैकादश सामिधेनीः । त्रिः प्रथमोत्तमे । ४४ ॥ अग्नी रक्षांसि सेघतीत्याज्यभागौ । ४५ । चतस्रो ऽतिशिष्टा हविः स्विष्टकृताम् । ४६ । ॥६॥

ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपेन्माहतँ सप्तकपालँ । राजन्यं भृतिकामँ याजयेत् । १ ।। इन्द्रँ वो विश्व-तस्पर्या ते शुष्म इत्येन्द्रस्यो तरे मारुतस्य । २ । ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपेन्माइतं सप्तकपालं यः काम-येत विट्च क्षत्रं च समासाद्येयातामिति । ३ । यदि कामयेतातुर्मुद्धं स्यादिति हविषी आसाद्य पूर्वार्घे ऽन्यां ग्रामस्य गामपाकुर्यात्पंदचार्घे उन्यामि । ते संगछेते । ४ । वार्त्रघ्नः कल्पः । ५ । ऐन्द्रस्यावदाये न्द्रायानुबू-हीत्यनुवाचयति । ६ ॥ आ तू न इन्द्रेत्यन्वाह । ७ । आश्राव्य " महतो यजेति प्रेष्यति । ८ ॥ ऋष्टयो वो मरुत इति यजति । १ । मारुतस्यावदाय " मरुद्भचो उनुबृहीत्यनुवाचयति । १० ॥ मरुतो यद्भ वो बलमि-त्यन्वाह । ११ । आश्राव्ये न्द्रॅ यजेति प्रेव्यति । १२ ॥ त्वं महं इन्द्रेति यजति । १३ ॥ पुरुत्रा हि सदुङ्खसी-ति सँयाज्ये । १४ । यथेज्यमुपलक्ष्यते स्विष्टकृति सुक्तवाके च । १५ । यदि कामयेत कल्पेतेत्येते एव हविषी निरुप्य यथायथँ यजेत् । कल्पते ऽह । १६ । ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपेन्मारुतं सप्तकपालमभि-चरन् । १७ । उपरिष्टादैन्द्रस्यावद्येदंपर्यावर्तयन्नधस्तान्मारुतस्य । १८ । ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपे न्मा-रुतीमामिक्षां । राजन्यं ग्रामकामं याजयेत् । १६ । पात्र्यां व्युदृह्यामिक्षामध्ये पुरोडाशं निघाय समवदाय प्रचरति । २० ।। इन्द्रमरुद्भचो उनुबृहीत्यनुवाचयति । २१ । आश्राव्ये न्द्रमरुतो यजेति प्रेष्यति । २२ । ऐन्द्रामारुत्यौ याज्यानुवाक्ये । २३ । मारुतमेकविँशतिकपालं निर्वपेदभिचरन् । २४ । आज्यभागाभ्यां प्रचर्यं बर्हिषि पूरोडाशं निधाय स्पयेने दमहममुख्यामुख्यायणस्येति स्पयेन प्राञ्चं संभिनत्ति । २५ ॥ एना व्याद्र्यमिति स्पर्ये सँस्तौति । २६ । कालातिपत्तौ पाथिकृती पशौ दर्शपूर्णमासयोश्चातुर्मास्यपर्वमु नवाशने वाग्रायसस्य । २७ । व्रातपत्यकामाश्रुषु व्रातपती । २८ । चतसणां प्रायश्चित्तिः कल्पो ' वार्त्रघन-स्तिसृणाम् । २६ ॥ अग्ने नयेति षोडश हविषाम् । ३० । विष्णुमप्याज्यस्य यजेत् । ३१। अग्नये रुद्रवते ऽष्टा-

<sup>37)</sup> S अध्टका the oth. अध्टमेमे.

<sup>38)</sup> mss. exc. S ° हाती.

<sup>41)</sup> cf. MS II.1.8:10.3.

<sup>46)</sup> S ° इत: the oth. ° वृत्तोः.

<sup>7</sup> Cf. MS.II.1.9-12; IV.11.4-6.

<sup>4)</sup> mss. exc. S °तुका; M2 Ba हवि-ध्यासाक N हवीँ ध्यासास, not S.

<sup>13)</sup> S यजेति the oth. यज.

<sup>15)</sup> S °लचंत the oth. °लइयेते.

<sup>16)</sup> N निरूप; N S यजेत; mss. इ.

<sup>25)</sup> mss. °ऐति.

<sup>27)</sup> M2 Ba °कृति S °कृती; S चामा°;

<sup>(</sup>Kn. began su.28 with पशी, ended it will बातपत्यकासाः,

began sū.29 with পিছু).

<sup>28)</sup> N °मास्त्रिषु N2 °मास्त्रिषु M2 Ba °माश्रिषु S °माश्रीषु; r. बातभृती १ of. MS.II-1.10:11-19-21.

<sup>32)</sup> MS. °दध्याम्.

कपालं निर्वपेद्यः कामयेत रुद्रायास्य पशुनिपदध्यादिति । ३२ । यदि कामयेत शाम्येदित्यग्नये सुरिभमते ऽष्टाकपालं निर्वपेत् । ३३ । व्याख्यातमाज्यभागहविःस्विष्टकृताम् ।३४। अग्नये उन्नवते उन्तादायान्नपतये ऽष्टाकपालमष्टाकपालान्वा । ३४ । वैराजः कल्पः ।३६ ॥ उक्षान्नाय '' वातोपधृत इति हविषः ।३७ । अग्नये रक्षोघ्ने ऽष्टाकपालं निर्वपेद्यो रक्षोभ्यो बिभीयातु । ३८ । नक्तँ याजयेतु । ३६ ।। कृणुष्व पाज इत्येका-दश सामिधेनी:। त्रिः प्रथमोत्तमे । ४० ।। अग्नी रक्षांसि सेघतीत्याज्यभागौ । ४१ । चतस्रो ऽतिशिष्टा हवि:-स्विष्टकृताम् । ४२ । आग्नेयमष्टाकपालं निर्वेपेद्यो राष्ट्रे स्पर्धेतान्नाद्यकामो वा । ४३ । सिद्धमासादनात् । ४४ ।। ओजो उसीति हवी प्यासन्नान्यभिम् शेत् । ४५ । एतेनैव प्राक्त्विष्टकृतो जुहोति । ४६ ।। युक्ष्वा हि देवहूतमानिति नव धाय्याः । षडुत्तरा आज्यभागहविः स्विष्टकृताम् । ४७ । ऐन्द्राबार्हस्पत्ये हिव-र्निवंपेद्यो राष्ट्रीयो न विजयेत । ४८ । बहस्पतये निरूपेन्द्राय सँस्कृत्योभाभ्यां प्रचरेत् । ४६ । वार्त्रध्नः कल्पः । ५० ।। इदं वामास्य इति द्वे हविषः । ५१ ।

आदित्यं घृते चरुं निर्वेपेन्निरुद्धं याजयेत् । १ । सिद्धमा निर्वेपणात् । २ । पुरस्तात्सावित्रस्य जपेतु । ३ ॥ आदित्या भागे वः करिष्याम्यमुमामुष्यायणमवगमयतेति निरुद्धस्य नाम गृह्णीयातु । ४ । हवी र्ष्यासाद्य सप्ताइवत्थान्मयुखानन्तर्वेदि पूरस्तात्प्रक्ष्णतान्निदधाति । ५ । तान्सँस्थिते रथवाहनस्य मध्यमेषायामतिहत्यात् । ६ ।। इदमहमादित्यान्बध्नाम्यामुख्यावगम शति निरुद्धस्य नाम गृह्णीयात् । ७ । यदि सप्ताहे नावगछेदिध्मे मयखानुपसंनह्मैवं द्विः सप्ताहे सप्ताहे यजेत । ८ । यदि प्रथमे नावगछेदृत्तरा-भ्यामिष्ट्वा धारयद्वत्या यजेत । १ । यदि द्वितीय उत्तरया यजेत । यद्युत्तमे ज्नततो धारयद्वत्या । १० । दार्श-पौर्णमासिक इध्मे मयुखानपसंनह्यापि वा दिते उनुमन्यस्व सत्याशीरिह मन इति निरुद्धस्य दक्षिणात्पदा-त्पौसूनपाददीत । तद्य: पुरस्ताद्ग्राम्यवादीव स्यात्तस्मिन्सभायामुपपिष्टे ऽभिवातं पौसुन्ध्वेसयेय: "प्रेत मरुतः स्वतवस एना विश्पत्यामुँ राजानमभीति । ११ । ग्राम्यवादिनो गृहाद्वीहीनाहृत्य त्रेषा तान्व-चिनुयाद्ये कृष्णास्तान्कृष्णाजिन उपनह्य निदध्यां द्ये शुक्लास्तमादित्यं घृते चहं निवेपेत् । १२ । म्रा-दित्यं संस्थाप्य येभ्यो ऽघि विचिन्यात्तानुदङ्गपरेत्य वल्मीकवपामुदुज्य "यदद्य ते घोर आसन्निति जुहो-ति । १३ । प्रत्येत्य वारुणेन यजेता नततो घारयद्वत्या । १४ । तासामे ह्य षु बवाणि त " इमें यज्ञमिति हत-

<sup>36-37)</sup> N काल्पत्रमान्नास्य Ba कल्पात्र-चान्नाय M2 कल्पवृत्तान्नाय N कल्पा-नुचान्नाय ( $K_n$ . अत्र मंनाय्य) cf. Caland W.75.

<sup>40-42)</sup> cf.5.1.6.44.46.

<sup>47)</sup> NS °इतममिति M2 Ba °इतमिति.

<sup>49)</sup> N निरूप्ये°, mss. exc. 8 °त्यो-न्नाभ्यां.

<sup>51)</sup> mss. ेस्येति: N इविषा.

<sup>8</sup> Cf. MS.II.2.1; IV.12.1; Āp.Śr. 19.20.5-20.

<sup>1)</sup> M2 Ba प्रतं.

<sup>2) 1.2.1.23.</sup> 

<sup>3-4)</sup> are one sutra.

<sup>5)</sup> mss. "श्वत्थाम"; M2 Ba प्रशुतानिन".

<sup>8) 3</sup> सप्ताडे not M2 Ba.

<sup>10)</sup> M2 Ba ° प्तमंततो.

<sup>11)</sup> mss. दर्रो°; S चादिते; N ेशीई M2 Ba °सीई: M2 Ba परस्तात: 8 Hain the oth. Haining. of. also KS.11.6:152.9.

<sup>13)</sup> Ba N " दब M2 S " दुस्य S corr. °धस्य.

<sup>15)</sup> S Eq.

वन्तावाज्यभागौ । १५ ।। त्यान्तु क्षत्रियान्ये भयो मातेति हविष: । १६ । नित्ये सँयाज्ये । १७ । घारयद्वत्याँ वार्त्रघ्नः कल्पः । १८ ॥ घारयन्त आदित्यास इति द्वे हविषः । १६ । ॥ ॥ ॥ ॥

सौर्यं घृते चरुं निर्विपेच्छुक्लानां ब्रीहीणां ब्रह्मवर्चसकाम:। १। उद्वासयञ्ज्ञातमानिकी रुक्मौ राजतमधस्तात्कुर्याद्वंरितमुपरिष्टात् । २ । प्रयाजेप्रयाजे त्रियवं कृष्णलं जुहोति । ३ । सौमारौद्रं तन्त्रम् । ४ ।। तत्सूर्यस्य "भद्रा अश्वा इति हविष: । ५ । शतकृष्णलायां चत्वारिचत्वारि कृष्णलान्यवदा-नमें कं प्राशित्रमें कमवान्तरेडा । ६ । चरुं ब्रह्मणे परिहरति । ७ । निश्चृष्य भक्षानुपयछन्ति । ६ । जीवित-वान्कल्पः । ६ ।। हिरण्यगर्भो " यः प्राणत इति हविषः । १० । बार्हस्पत्यं चरुं निर्वपेत्प्ररोधाकामः । ११ । तस्या ग्रामकामं तन्त्रम् । १२ । ऐन्द्राबाईस्पत्यस्याम्नाते । १३ । बाईस्पत्यं चरुं निर्वेपेत्पयसि ग्रामकामः पगुकामो वा । १४ । बहुपुष्टस्य गृहात्क्षीरमाहृत्य स्वासां च गवां प्रणीतोदकेन सँसुज्य चरुँ श्रपयति । १५ । ब्राह्मणस्पत्यं चर्रु निर्वपेत्संग्रामं जिगीषन्सेनयोः संदश्यमानयोः । १६ । उद्घृहिः प्रस्तर ' इषुणां बाणवन्तः परिधयः 'पत्त्रतो मूलानि । १७ । प्रस्तरमनुप्रहरन्पात्र्यामुपादधीत । १८ । ब्राह्मण्-स्पत्यं चरुं निर्वेपेद्यत्र कामयेत ब्रह्मबलँ स्यादिति । १६ ।। बृहस्पति: प्रथमं जायमान इत्यष्टौ हिबषाम् । २० । न बृहत्या वषट्करोति । २१ । अनुवाक्यायाश्चत्वार्यक्षराणि याज्यामभ्यत्यहति । २२ ।

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ।

उप प्रयन्तु मरुतः सुदानवा इन्द्र प्राशोम ।।

इत्यन्वाह ।। भवा सचाग्निरुक्थ इति यजित । २३ । गार्मते "बहस्पते जूषस्व न " एवा पित्र इति बार्ह-स्पत्यस्य । सौमापौष्णस्याम्नाते । २४ । प्राजापत्यमिधिश्रत्य प्राक्पर्यग्निकरणादुगार्मते गोमुत्रस्यारचोतयेत् । २५ । वास्त्वमयः कणिकः । २६ । प्रायश्चित्तिः कल्पः । २७ ॥ नमस्ते रुद्व मन्यव " इमा रुद्रायेति हिवष: । २८ । निषादस्थपतेरिष्टि: । २६ । आम्नाता दक्षिणा । ३० । राजा परमेष्ठिकाम: परमेष्ठिने हादशकपालं निर्वेपेत् । ३१। प्राक्स्विष्टकृतो ऽधिज्यं धनुस्तिस्रश्चेषुरंग्निष्टे तेज इति यजमानाय प्रयस्त्रति । सा दक्षिणा । ३२ । वैश्वदेवं द्वादशकपालं निर्वपेद्भातृव्यवान् । ३३ । आज्यभागाभ्यां प्रचर्यं बहिषि पुरोडाशं निषाय स्पयेने दमहं मां चाम् च व्यहामीति यं द्विष्यात्तस्य नाम गृह्णीयाद्वीहृष्यवसन्ने स्पये च शिलष्टं

2) mss. उदासयंतशा°.

<sup>18)</sup> M2 °दत्या.

are 6-16, sū-18 now is 17-18. 21) as Ap.Sr.19.22-13; M2 Ba

<sup>9</sup> Cf. MS.II.2.2-5; IV.12.1; Āp. 8) M2 निश्च्यूच्य N निष्कृष्य; cf.2.5.4. Sr.19.21.

<sup>7;</sup> S भन्नामु N2 भासामु the

oth. भसाम्°.

<sup>7)</sup> text given as Caland; Kn. ended su.6 with कृष्णलानि and

<sup>10)</sup> S प्रख इति the oth, प्राचतरति. 15) N समृज्य.

gave twice punctuations

<sup>17)</sup> B परिश्वा the oth. °वो.

after एकम्; his sū.7-17 now

<sup>18)</sup> mss. पान्यध्यु°.

<sup>°</sup>त्यानुबष°.

<sup>25)</sup> N S °िथशत्य.

<sup>26)</sup> Ba N कोणाक: M2 काणाक: B कोणिकः.

<sup>34)</sup> mss. 'इमम्'; M2 Ba ब्यूडमिति; है बहि विवसनं the oth. बहिंचावसंत.

तद्विष्णाव उरुक्रमायावद्येत् । ३४ । तं पूनः समुहेदिँदमहं मां चाम् च समुहामीति यो उत्त्य प्रियः स्या-त्तस्य नाम गृह्णीयादंनावाह्य पूर्वं विष्णुमुरुक्रमें यजेत् । ३५ । इन्द्राण्ये चर्रं निवंपेत्सेनायामुत्तिष्ठ-न्त्यामिंध्मे बल्बजानप्रसंनह्य । ३६ । श्रीकामस्य भृतिकामं तन्त्रम् । ३७ ।। को अद्धा वेदेति दश हवि-षाम् । ३८ । ।।६॥

"अग्नये वसुमत इति चतुर्हेविष: संज्ञानी । १। य इछेत्समानं मा श्रेष्ठिभि: संमन्येरिन्नित स एतया यजेत । २ । तस्या ग्रामकामं तन्त्रम् । ३ । समवदाय प्रचरति । ४ ॥ अग्नये वसूमते "सोमाय रुद्रवत "इन्द्राय मरुत्वते " वरुणायादित्यवते उनुब्रहीत्यनुवाचयति । ५ । आश्राव्यां ग्निं वसुमन्ते " सोमं रुद्रवन्तर्मिन्द्रं मरुत्वन्तें " वरुगामादित्यवन्तें यजेति प्रेष्यति । ६ ॥ अग्नि प्रथम: " समग्निरिति हविष: । ७ । संज्ञात एवैन्द्रेण यजेत । = ।। संज्ञानं नो दिवेत्येताभिरुभयोः प्राविस्वष्टकृतो जुहोति । ६ । आग्नेयमध्टाकपाल-मिति चतुर्हविषा हिरण्ये नष्टे यजेत । १०। रयिमन्तावाज्यभागौ । ११।। अग्ने दा इत्यष्टी हविषाम । १२। सनिमत्यौ सँयाज्ये । १३ । विन्देतैव पुनयंजेत । १४ । राजयक्ष्मगृहीतो ऽमावास्यायामाचमनान्तं कृत्वान्य-दिध्मार्बोहः संनह्य निशि वैश्वदेवेन यजेत । १५। प्रायश्चित्तः कल्पः । १६।। पूर्वापरिमति द्वे हिवषः । १७ ॥ यथादित्या इति प्राक्स्विष्टकृतो जुहोति । १८ । इन्द्राय राज्ञ इति त्रिहविषद्धिरुत्तरउत्तरः पुरोडाशो वर्षीयान् । १६ । तस्या ग्रामकामं तन्त्रम । २० ॥ प्राच्यां दिशीति तिस्रो हिवपाम् । २१ ॥ इन्द्राय राज्ञे उनुबुही॰ प्रथमामन्वाहे न्द्रं स्वराजानं यज॰ मध्यमया यजति । २२ ॥ इन्द्राय स्वराज्ञे ऽनुबृही° मध्यमामन्वाहे "न्द्रमधिराजान" यज° उत्तमया यजित । २३ ।। इन्द्रायाधिराजायानुबृह्ये "तामेवा-न्वाहे नद्र राजान यज° पूर्वया यजित । २४ । यथेज्यमुपलक्ष्यते स्विष्टकृति सुन्तवाके च । २५ । तेज-स्कामस्य भृतिकामं तन्त्रम् । २६ । उत्तरा पश्कामस्य । २७ ॥ आ यस्मिन्निति हविषोश्चतस्रः । २८ । आ-कंवतस्योत्तरः । २१। इन्द्रायाकंवत इति चतस्रः । ३०। निरुद्धस्य हतवन्तावाज्यभागौ । ३१। नित्ये सँया-ज्ये । ३२ । वशा दक्षिए। । ३३ । यः कामयेत परजनपदे म ऋध्येतेति । तस्या ग्रामकामं तन्त्रम । ३४। गतश्रीः श्रियो न व्यच्येयेति यजेत । ३५ । प्रायश्चित्तः कल्पः । ३६ । यः कामयेत बहदक्षिणेन यजेन यजेयेति । तस्याः पशुकामं तन्त्रम् । ३७ । इन्द्राय घर्मवत इति चतुर्हविः । ३८ ॥ आ ते

37) cf.5.1.10.26.

10 Cf. MS.II.2.6-13; IV.12.2,

1) S महानी the oth, मंद्राना.

- 2) mss. ममान. M2 श्रेड्टेंबि: the oth. श्रेंष्ठेभि:: mss. समन्ये°.
- 8) mas. एवं हे ख.
- 15) mss. exc. S °यामानंचनांनं, N 25) = 5.1.7.15; 2.3.21.

- तिशि M2 Ba ति, r. संनदाति वैश्व° ? 29) M2 N मर्क°.
- 19) mss. exc. S त्रिह्नविद्दिरुत्तर.
- 22-24) cf. Ap.Sr.19.22.4-6. 22) mss. exc. S मध्यमाम°: mss.
  - यश्च. यजंति.
- 23) M2 Ba S 44, not N; M2 Ba मध्यमया यजंती°.
- 24) M2 Ba ° ध्याम °.

- 31) M2 Ba इत°.
- 35) M2 Ba N व्यच्येति S व्यवेति: N यजंते the oth. यजते.
- 37) text given as Caland; Kn. inserted महायद्यो मोपनमे दिति and read and.

<sup>35)</sup> mss. °वदाः S पूर्वी.

महो " यो जात एवेति मनस्वतः । आम्नात इतरेषाम् । ३६ । इन्द्रायौहोमुच इति सप्त । ४० । तृतीयया ज्येष्ठः कुलीनः संपन्नो यजेत । ४१। द्वयोः प्रायश्चित्तः कल्पो । ग्रामकार्गं तन्त्रमेकस्यौ । वार्त्रघन उत्तरा-साम् । ४२ ॥ विवेष यदिति चतुर्देश हविषाम् । ४३ । ऐन्द्रमेककपालमिति सप्त । ४४ । इन्द्राय विज्ञण इति त्रिहविर्यंस्य भ्रातृब्यः सोमेन यजेत । ४५ । सुत्येष्टिं संदध्यात् । ४६ । हतवन्तौ पूर्वयोवित्रंघन उत्तरासाम् । ४७ ।। अर्वावतो न आगहीति चर्तुदश हविषाम् । ४८ ।। इन्द्र नर इति त्रयोदशकपाले प्रा-विस्वष्टकृतो जुहोति । ४६ । इन्द्राय मन्युमत इति तिस्रः । ५० । यं जीवग्राहं गृह्हीयुस्तं विकृत्तेयुः । ५१ । य इछेदाढचो अनुपवाद: स्यामिति स यक्ष्यमाण: सँवत्सरं मन इति न ब्यात् । ५२ ॥ आ ते महो "यो जात एवेति चतस्रो हिवषाम् । ५३ । पूर्वे प्रथमोत्तमयोः । ५४ । यस्य सांनाय्यं चन्द्रमा अभ्युदियाद्वैकृतीभ्यो निरुप्य तण्डलाँस्त्रेघा विभजेत् । ५५ । तृष्णीं प्रातर्दोहं । पिष्टेषु पिष्टचरुम् । ५६ । शुते विभज्य प्रचर-ति । ५७ । प्रायश्चित्तिः कल्पः । ५८ ॥ अग्ने दा " दा नो अग्न इत्याग्नेयस्य । ५६ ॥ किमित्ते विष्ण इत्यूत्त-रयोश्चतस्र । उत्तरे पूर्वस्य । ६० । पशुकामो ऽमावास्यायामिष्ट्वा तृष्णी सर्वान्वत्सानपाकरोति । ६१ ॥ इडा-मग्न इति षड्ढविषाम् । ६२ । आग्नेयमष्टाकपालमिति त्रिहविः । ६३ । उत्तमायां गिरिमुपनिपीड्य यजेतापो वा । ६४ । सोमवामिनः प्रायश्चित्तिः कल्पः । ६५ ।। त्वा युजा तव तत्सोमेति द्वे हविषः । ६६ । आम्नार्ते श्रयणमाम्नातं श्रयगम । ६७।

## ।। इतीष्टिकल्पे प्रथमो ऽध्यायः ।।

आग्नेयमघ्टाकपालं निर्वर्ष'न्मैत्रावरुणीं पयस्यां । तस्याः समानदेवतमेकादशकपालं द्वादशकपालं वा । तूष्णीमुपचरिताँश्चैककपालान् । १ । सिद्धमा प्रचरणात् । २ । आग्नेयेन प्रचर्योत्तरं पूरो<mark>डाशमाभिक्षया</mark> प्रछाद्य तां चतुर्घा व्युदूहति " या वां मित्रावरुणा ओजस्येतिप्रभृतिभिः प्राचीनं प्रथमं प्रदक्षिणं ब्राह्य-णस्ये न्द्राव हणाविति राजन्यस्या गिनव हणाविति वैश्यस्य । समवदाय प्रचरत्य पस्तरणाभिघारणै: संपात-मेककपालाञ्जुहोति '' यस्ते राजन्वरुण देवेष्वंन्ने '' द्विपात्मु चतृष्पात्मु पशुष्वो'षधीषु वनस्पतिष्वप्सु पृथिव्यां दिक्षु '' यस्ते राजन्वरुणेति सर्वत्रानुषजति । ३ ।। या वां मित्रावरुणा ओजस्येतिप्रभृतिभिः

43) N यन्निति S यंनिति M2 Ba यंति. 45) त्रिहविर not M2 Ba, S त्रिहं°.

60) Kn. पूर्वयो ; cf. MS.II.2.13: 25.5; IV.12.3.186 11-14.

46) mss. exc. S संद्रशात .

67) N श्रीखनमा° M2 श्रीखेनमा° Ba S श्रीणेनंमा°.

52) N यहेदावी M2 Ba यहेराबी; mas. नुपावाद.

1 Cf. MS.II.3.1-3, IV.12.4; Ap. Sr 19.25-1-8; 23.6-9,

1) S °चरतंत्सिद्धमा the oth, 'चरताँ-श्चैक°, cf. Caland W.160 (Kn. °चरतां).

2) 1.3.2.12.

3) M2 ब्यूहति; mss. "स्येदाबारु"; N S ग्नीवरु° the oth. "ग्निवारु": mas. exo. N ° विधेष.

4) N समध.

<sup>39)</sup> Kn. महस्वत:, cf. MS.II.2.9: 55) mss. exc. S °म्युदीयात् . 23.1: IV.12.3:186,2-5.

<sup>56)</sup> mss. exc. S पिष्टेचर .

<sup>54)</sup> cf.5.2.2.26.

समृद्य स्विष्टकृते समवद्यतीडायै च । ४ । यथाकामं तन्त्रम् । ५ ॥ इन्द्रावरुणा " सम्राडित्यैन्द्रवारुणस्य । ६ । वैश्वदेवं चरुं निर्वपेद्भ्रातृव्यवान् । ७ । नवनीतेन श्रपयति । ८ ॥ विश्वाहेन्द्र इति हे हविषः । ६ । एतया ग्रामकामो यजेत । १० । सर्वेषां ग्रामिणां गृहादाज्यमाहृत्य चहं श्रपयति । ११ । सिद्धमा परिधीनां परिधानात् । १२ । परिधीननुमन्त्रयते " ध्रुवो उसीति मध्यममु ग्रो उसीति दक्षिणमे भिभूरसीत्युत्तरं ।। परिभूरसीत्याहवनीयँ " सूरिरसीत्यादित्यम् । १३ । सिद्धमोद्वासनात् । १४ । शुक्त्याकृत्यामनपात्रं मृन्मयं दारुमयं वा ' तस्मिँश्चरोरवस्नावयति । १४ ॥ आमनस्य देव ये सजाताः समनस इतिप्रभतिभिरामनपात्रेण प्राक्तिवष्टकृतश्चतस्र आहुतीर्जुहोति । १६ ।। कुत्राचिदिति सँयाज्ये । १७ । पृषती गौर्घेनुर्दक्षिणा । १८ । यावतो अवान्प्रतिगृह्णीयात्तावतश्चतुष्कपालान्वारुणान्निर्वपेदेकं चाध्यपोनप्तीयं चरुम् । १६ ॥ यस्ते रा-जन्वरुण गायत्रछन्दा इतिप्रभृतिभिः प्राक्त्विष्टकृतश्चतस्र आहुतीर्जुहोति । २० । एवँ यदि पुनः प्रतिग्र-हीष्यन्स्यादय च पुनः प्रतिगृह्णीयादर्घान्वाद्यान्निवंपे त्सौयंवारुणानर्घान् । २१ । युक्ष्वाधिकः सौर्यवारु-णानामित्यपोनप्त्रीयः । २२ । समानमन्यत् । २३ । एकविँशतिः सामिधेनीः । २४ ॥ पृथुपाजा स्तै सबाध इति षड्धाय्याः। २५। प्रायश्चित्तिः कल्पः। २६। आम्नाते वारुणानाम्। २७। यदद्य सूर्येति सौर्यवारुणा-नाम् । २८ ॥ उपेमसुक्षीत्यपोनप्त्रीयस्य । २६ । उत्तराभ्यामप्सू जुहोति । ३० । ॥१॥

आमयाव्यायुष्कामेष्ट्या यजेत । १ । आग्नावैष्एावमेकादशकपालिमिति त्रिहविः पूर्वेद्यः ' पञ्चहविर-परेद्युः । २ । तस्यां प्राक्त्विष्टकृतः कौस्ये चमसे वा पञ्चगृहीतं गृह्णाति । ३ । हिरण्यं बद्धवा दर्भेणा गनेरा-युरसीति पञ्चगृहीते ऽवदघाति । ४ ।। इन्द्रस्य प्राणो ऽसीति पूर्वार्घे जुहोति । प्रदक्षिणमुत्तरैरनुपरिका-मन्त्रंतिपरिकम्य पञ्चमेन मध्ये । ५ ॥ यन्नवमैदिति पानाय घृतमानीय हिरण्यमुद्धरित "पावमानस्येति तुतीयमात्रं "बृहता त्वेति द्विभागम मनेष्ट्वेत्युद्धत्य तीरे निद्याति । ६ । अग्रेणाहवनीयं पर्या-हृत्य "तेजो आति यजमानाय प्रयछति । ७ ।। इदं वर्च इति यजमानः प्रतिगृह्णाति । ८ । हिरण्यमिन-व्यादाय निर्धयन्पिबति । ६ । प्रक्षाल्ये ममन्न इति यजमानाय बध्नाति । १० ।। अग्निराय्रिति ब्रह्मणो हस्तमालभ्य सर्वे ऋत्विजः पर्याहर्बं ह्या यजमानस्य । ११। दक्षिणाकाले दशतं ददाति । १२। जीवितवा-न्कल्पः । १३ ।। अग्न आयु प्या पूर्वा देवेति दश हविषाम् । १४ । आग्नेयमष्टाकपालमिति चतुर्हेविः पञ्चह-

ted, perhaps as referring to MS.II.3.6:33.18 पाक्वताः परावः; पन्नहिंगी may also be inserted, for the fifth havis only follows su.16.

<sup>9)</sup> mss. exc. S हविया.

<sup>12) 1.2.6.8.</sup> 

<sup>13)</sup> M2 Ba 'हबनीये मूरसी, not S.

<sup>21)</sup> mss. प्रतिगृही°.

<sup>24)</sup> mss. °शति.

<sup>2</sup> Cf. MS-II-3.4-6; IV-12.4; Āp.

Sr.19.23.10-24.12; 23.3-5.

<sup>4)</sup> of. 3.2.14.

<sup>5)</sup> N °नुकामन्. 9) B निर्यन् M2 Ba निर्वयन् N

निर्द्यन् .

<sup>11)</sup> mss. यजमानाय.

<sup>12) 8</sup> दराशनं.

<sup>15)</sup> mss. ये पराकी probably inser-

विर्वा [ये पशवो] य इछेत्प्रजननेन मे पशवो बहवः स्युरिति । १५ । अथ चेदुपनमेत पुरस्तारसँसृष्टस्येन्द्रायंकादशकपालं निवंपेर प्राजापत्यं सँसृष्टम् । १६ । उद्वासनवेलायां काँस्ये चमसे वोपस्तीयं दिष्ठ मधु घृतं घाना उदकं पवित्रान्तिहित आनयित । १७ ॥ आ नो अग्ने सुचेतुना नो अग्ने रियं भरेति दश हविषाम् । १८ । अग्नये भ्राजस्वत इति त्रिहविश्चक्षुष्कामस्य । १६ । शुक्ला वीहयो भवन्ति । श्वेतानां गवामाज्यं । प्यसि चरुः । २० ॥ ब्रह्मभागयजमानभागाभ्यां सह सौर्यं चरुं ब्रह्मणे परिहरित । २१ ॥ हुते सिमष्ट-यजुषि सौर्यं चरुम् । २२ । चतस्रः पिण्डीः कृत्वा सौरीभिर्हस्त आदधाति । २३ । ताः प्राश्य यजमानभागं प्राश्नाति । २४ ॥ उदग्ने शुचयस्तवा यमग्निरिति चतस्रो हिवषाम् । २५ ॥ पूर्वे प्रथमोत्तमयोरादानीया उत्तराः । २६ ॥ ॥२॥

सर्वेपृष्ठया भूतिकामो यजेताभिशस्यमानो वा । १ । द्वादश कपालानि प्रयुनिक्त । २ । सिद्धमा नि-वेपणात् । ३ । इन्द्राय राथंतरायेन्द्राय बाह्तायेन्द्राय वैरूपायेन्द्राय वैराजायेन्द्राय रैवतायेन्द्राय शाक्वरा-येत्येकैकस्यै देवताये चतुरश्चतुरो मुद्धीन्नवंपति ' सर्वा वा देवता अनुहृत्य चतुर एव मुद्धीन् । ४ । सि-द्धमोपधानात् । ५ । उत्तानानि कपालान्युपदधाति । तित्स्वच्चरः । ६ । सिद्धमा प्रचरणात् । ७ । मध्यमस्य पूर्वाधीदवदाय पूर्वाधीच्चे न्द्राय राथंतरायानुकृहि

> अभि त्वा शूर नोनुमो ऽदुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमोम् ॥

इत्यन्वाह । = ।। इन्द्रं बार्हतें यज ।। ये यजामह इन्द्रं बार्हतम्

न्द्र तस्युषस्त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । स्वा वृत्रेष्टिनन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववंता वा ।।

इति यजित । १ । प्रतिपरिकृष्याभिपरिकर्षन्प्रदक्षिरामुत्तराभ्यो ऽवद्यति । १० ।। इन्द्राय बार्हतायानुबूहि त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः ।

<sup>16)</sup> mss. °सृष्टस्येंद्रः°.

<sup>17)</sup> mss. °हिते.

<sup>20)</sup> S स्वताभां the oth. खेतां ; S चरु the oth. चरु .

<sup>21)</sup> cf. 1.5.6.7.

<sup>22)</sup> N समिष्टि° M2 Ba सृष्ट°; (Kn. सीम्यं): cf. 1.3.5.21.

<sup>23)</sup> mss. सौरिभि°.

<sup>24)</sup> mss. प्रास्य (thus Kn.).

<sup>26)</sup> Kn. भादानीय.

<sup>3</sup> Cf. MS-II.3.7; IV.12.4; Āp-Śr.19.22.7-23.2.

<sup>3) 1.2.1.23.</sup> 

<sup>4)</sup> mss- exc. S रथंतरा°; mss. बाईस्पता°; Ba मुर्ची M2 मुस्टी N मुस्टि S मुस्टि:

<sup>5) 1.2.3.2.</sup> 

<sup>7) 1.3.2.12.</sup> 

<sup>8)</sup> mss. नोनुम.

<sup>9)</sup> N बाईस्पतं ; वे without १, also su.12; mss. याजामहें दं बाईतेंद्र ; r. °वतो २, su.12 तस्भुषा २; बा means वौश्वद् , also su. 12. (वन्द्र तस्भुषः and su.12 क्टास्ववेत: were printed by Kn. on the previous lines).

<sup>10)</sup> N वद्यंति.

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां कोम् ॥ इत्यन्वाह । ११ ॥ इन्द्रं राषंतरं यज ॥ ये यजामह इन्द्रं राषंतरम् ष्ठास्ववंत अभि त्वा शूर नोनुमो ऽदुःधा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वदृशमीशानमिन्द्र तस्युषा वा ॥

इति यजित । १२ ॥ इन्द्राय वैरूपायानुबृद्धांपप्राथेत्यन्वाह । १३ ॥ इन्द्रें वैराजें यज ॥ बोधा सु म इति यजित । १४ ॥ इन्द्राय वैराजायानुबृद्धांतामेवान्वाह । १४ ॥ इन्द्रें वैरूपें यजा पप्राथेति यजित । १६ ॥ इन्द्राय रैवतायानुबृह्धि । रेवतीनं इत्यन्वाह । १७ ॥ इन्द्रें शाक्वरें यज ॥ प्रो व्वस्मा इति यजित । १८ ॥ इन्द्रें शाक्वरें यज ॥ प्रो व्वस्मा इति यजित । १८ ॥ इन्द्रें रैवतें यज । पूर्वया यजित । २० । यथेज्य- मुपलक्ष्यते स्विष्टकृति सूक्तवाके च । २१ ॥ प्रतिपरिकृष्याभिपरिकर्षन्स्विष्टकृते समवद्यतीडाये च । २२ । यथाकामं तन्त्रम् । २३ । ॥३॥

ऐष्टिक्या सौत्रामण्या यजेत सोमातिपिकतो राजसूयेनाभिषिषिचानो भूतिकामो ज्योगामयावी वा । १ । सीसेन क्लीबात्परिश्रिते सुराद्वव्यं क्रीएगित नग्नहुत्रीहियवगोधूमशिष्णि । २ ।। सुरासोमृतिक-ियन्तेन ते सीसेन सुरासोमान्क्रीणानीरयुक्त्वा क्रीणिति । ३ ।। स्वाद्वीं त्वा स्वादुनेति संद्रधाति । ४ ।। सोमो उत्त्यदिवभ्यां पच्यस्वेत्यभिमृशित । ४ । श्वः सुरा जिततित पशुबन्धायोपवसित । ६ । सिद्धमा वेदिकालात् । ७ । वेदिकाले प्रतिप्रस्थाता हक्षिणतो वेदिरूपं खरं करोत्युंत्तरतो उध्वर्युः पयोग्रहेभ्यो ह्रसी-याँसम् । ६ । अग्नी प्रणयतः । ६ । दक्षिणतो दक्षिणाग्नेः प्रतिप्रस्थाता खरादुपयमनीः कृत्वावोध्य पूर्वार्धे खरस्य सादयित । १० । पाशुकानि पात्राणि प्रयुनिक्त । दक्षिएसिमन्खरे प्रतिप्रस्थाता त्रीन्मात्तिकानुपया-मान्वालं द्रोणं शतातृण्णां त्रीिए वायव्यान्युंत्तरिस्मन्नध्वर्युः शष्पपिवत्रे त्रीणि वायव्यानि । ११ । आज्यं पयश्चाभ्युदाहरित । १२ । वेद्यामाज्यं सादयित । स्वरे पयः । १३ । सुराकलशं प्रतिप्रस्थातोत्करदेश आग्नी-धम्य मूर्येनि सादयित्वापरेण विहारं दक्षिणातिकम्य स्वस्मिन्बरे सादयित । १४ । सिद्धमाज्यग्रहेभ्यः । १५ । चतुर्गृहीतान्याज्यानि पृषदाज्यवनित गृह्णाति । १६ । सिद्धमाज्यानौ सादनात् । १७ । द्रोणे वालं वितत्य प्रतिप्रस्थाता " पुनातु ते परिस्रुतिमित सुरामितपावयित । १६ । कुविदङ्ग यवमन्त इति गृह्णीतो

the mantra is about the sura and belongs to the names of the three grahas of the pratiprasthatr, cf. also Āp.Sr. 19.2.8. (Kn. began su.20 with आध्वन); cf. 5.2.11.15; (su.20 may be part of su.19 because of र.)

<sup>12)</sup> N ब्बास° the oth. ब्बास्व°.

<sup>13)</sup> mss. °प्रथेत्य° (M2 °q°).

<sup>16)</sup> N वैराजं; Kn.: बोधासुम इति यजति.

<sup>21) = 5.1.7.15.</sup> 

<sup>4</sup> Cf. 5.2.11; 6.2.6.27; MS.II-3. 8-4.2; IV-12.6; Āp.Śr.19.1-4. 3) Kn. क्रियन तेन ; cf.2.1.4.8.

<sup>)</sup> A 75. Palque (14 ; C1.2.1.

<sup>7) 1.7.3.13.</sup> 

<sup>8)</sup> Ba N वेदिरूप M2 °रुप B वेदि.

<sup>10)</sup> N °बोश्य M2 Ba °बोश्व.

<sup>11)</sup> S राताद्यान् N °त्यां, not M2 Ba, cf. su.31; 5.2.11.28.

<sup>15-17) = 1.8.1.27-29.</sup> 

<sup>19)</sup> N S यवमन्तिति M2 Ba यवमिति; mss. गृहीते, Kn. गृहीते; ऽब्बयुः पयोग्रहान् is a parenthesis, for

ऽध्वर्युः पयोग्रहानध्यधि शष्पपवित्रे धारयमाण आश्विनं सारस्वतिमन्द्राय मूत्राम्णे । १६ । यथादेवतमुप-यामसादनं च । २० ॥ उपयामगृहीनो उस्यछिद्रां त्वाछिद्रेगोति प्रतिप्रस्थातोपयामेषु सुराग्रहान्कुवलस-क्तूभिराश्विने श्रीत्वा सादयति ' कर्कन्धुसक्तूभिः सारस्वतं ' बदरसक्तूभिरैन्द्रम् । २१। युपावटप्रभृति सिद्धमोपाकरणात् । २२ । आश्विनमजमुपाकरोति ' सारस्वतीं मेषीमै 'न्द्रमषभम । २३ । सिद्धमा मार्जनात् । २४ । उपयामान्वायव्येष्ववनीयान्तराग्नी ग्रहानादायावितष्ठन्ते दक्षिणैः सूराग्रहान्सव्यैः पयोग्रहान्पूर्वो ऽध्वर्युरपरः प्रतिप्रस्थातापरो यजमानः । २५ ।। अश्विभ्यां सरस्वत्या इन्द्राय सुत्राम्णे सोमानां सुराम्णाम-नुब्रहीत्यनुवाचयति । २६ । आश्राव्या"श्विभ्यां सरस्वत्या इन्द्राय सूत्राम्णे सोमान्सूराम्णः प्रस्थितान्त्रे-ष्येति प्रचरति । २७ । वषट्कृतानुवषट्कृते हत्वा ध्यानानि ध्यायति सिंहयोरिमँ यश आगछित्वत्यध्वर्युव्यी-घ्रयोरिति प्रतिप्रस्थाता ' वृकयोर्मामिति यजमानः । २८ । मुख्ययोः संपातानवनीयाग्रेणाग्नी पर्याहृत्य दक्षिणतो यजमानो भक्षयति " यदत्र शिष्टमिति पयोग्रहान्नाना हि वामिति सुराग्रहान विघ्रेण सुरापः । २६ ।। द्वे स्तृती इतिप्रभृतिभिः प्राक्स्विष्टकृतश्चनस्र आहृतीर्जुहोति । ३० । प्रनिप्रस्थाताध्यधि दक्षिण-मग्निँ शतातृण्णामवस्थाप्य सुराशेषमानीय '' त्वै सोम प्रचिकित इतिप्रभृतिभिद्वीदशभिः क्षरन्तीमनुमन्त्रयते तिमुभिस्तिसुभिरेकैको दक्षिरातो ब्रह्मा पश्चाद्यजमान उत्तरतो ऽध्वर्युः पुरस्तात्प्रतिप्रस्थाता । ३१ । एका-दशकपालान्पशुपुरोडाशान्तिर्वपतीन्द्राय मुत्राम्णे सिवत्रे वरुणाय । ३२ । ऋते स्विष्टकृतः पशुभिः प्रचर्य पशुपुरोडाशै: प्रचरत्यै न्द्रेण प्रथमं। पशुनां पशुपुरोडाशानां च स्विष्टकृते समवद्यतीडायै च । ३३ । यथाकामं तन्त्रम् । ३४ । मार्जियत्वा वडबा दक्षिणा । ३५ । सिद्धः पशुबन्धः । ३६ । पशोर्हीत्रमाम्नातम् । ३७ । सुरापयोलिप्तान्यप्सु प्रहरति । ३८ ।। युवँ सुराममिति ग्रहागामनुवाक्या । ३६ ।। होता यक्षदिव-नाविति प्रेषः । ४० ॥ पुत्रमिव पितराविति याज्या । ४१ ॥ सोमानाँ सुराम्णामग्ने वीहीत्यनुवषट्करोति । ४२ ॥ इन्द्रः सुत्रामा " तस्य वयं " तत्मिवतूर चित्ती मं मे वरुण " तत्त्वा यामीति पशुपरोडाशानाम 1831 1811

<sup>21)</sup> mss. श्रित्वा

<sup>22) 1.8.2.3-3.3.</sup> 

<sup>23)</sup> mss. 394.

<sup>24) 1.8.4.40.</sup> 

<sup>25)</sup> S °qt the oth. °qt.

<sup>27)</sup> mss. exc. S प्रेप्यतिचरति.

<sup>28)</sup> mss. exc. S only वषटकृते, cf. 5.2.11.22; mss. ध्यायते; M2 Ba °गळत्य°: N वकयोर्मा° M2 Ba कवयोमा°

<sup>29)</sup> S संपातानव N संपाताव M2 Ba

संपातव : mas. exc. S ह : N S °श्रेणाम्° (thus Kn.); S सुरपी tho

oth, सरायाः

<sup>30)</sup> mss. स्नति.

<sup>31)</sup> mss. exc. S ध्याथि; N चरंतीर-नमं (thus Kn.), M2 Ba चरं-ਰੀਸ਼ੰ°: cf.MS.IV.10.6.156.6-157. 13, cf.5.1.4.17, 18.

<sup>32)</sup> mss. °avifl°, cf. 5.2.11.32.

<sup>33)</sup> Kn. began su.33 with पशुनि:.

<sup>35)</sup> mss. वडवा.

<sup>37)</sup> mss. exc. S पशोहीत्र°; cf. 5.

<sup>2.8.</sup> 

<sup>39)</sup> cf. MS.III.11.4:145.13. 40) mss. exc. S यचतद°.

<sup>41)</sup> cf. MS.III.11.4:146.2.

<sup>42)</sup> cf. MS-IV-12.5 19.1.2, Ap. Śr.19.3.1; Āśv.Śr.3.9.4.

<sup>43)</sup> N S ° चितीमं M2 Ba े वितीरं मं: mss. तत्वा.

द्वादशरात्रं तपस्तप्त्वा त्रैधातव्यया यजेत त्रिरात्रोपेप्स्यागुर्त्यभिचरन्वा । १ । द्वादश कपालानि प्रयुनिन्त । २ । सिद्धमा निर्वपणात । ३ । ऐन्द्रावैष्णवान्त्रीहीन्निष्य यवान्निर्वपति । ततो त्रीहीन् । ४ । सिद्धमाधिश्रयगात् । ५ । ब्रीहिमयमधिश्रित्यापर्याग्निकृतं श्रपित्वा तस्मिन्वर्षीयांसं यवमयमधिश्र-त्यापर्यानकृतं श्रपियत्वा तस्मिन्विषठं द्रीहिमयमिधिश्रत्य पर्याग्न करोति । ६ । सिद्धमोद्वासनात् । ७। अभिघार्योत्तरावपरिष्टाद्धारयन्नधरमभिघार्योद्धास्यालंकरोति । ६। आधायोत्तरौ सर्वेषामतिघातमवद्यति हिवराहुतिस्विष्टकृदिडेभ्य । एकस्य भक्षान् । ६ । दक्षिगाकाले सहस्रं ' दक्षिणाकाले तिस्रो घेनवस्त्री-णि हिरण्यानि त्रीणि तार्प्याण्यन्यत्सहस्रादार्गीतनो ऽभिचरतो वा दक्षिगा। १०।। अग्ने वाजस्य गोमत इति पञ्च धाय्या ' जगती बष्ठी । ११।। अग्ने त्री ते वाजिना त्री बधस्थेति त्रिष्टभा परिदधाति । १२।। त्रिरग्निबंलभित्त्रि'रह्न इत्याज्यभागौ । १३ ॥ सँ वां कर्मणेति द्वे हविष: । १४ ॥ त्रीण्याय् ध्यौग्नरस्मीति सँयाज्ये । १५ । वार्त्रघ्नो ऽभिचरतः । १६ ।। इन्द्राविष्णु द्\*हिताः शम्बरस्येति द्वे हविषः । १७ । पुत्रः सोमेन यजेत । १८। पार्जन्यं चरुं निवंपेह्वाष्टिकामः । १६॥ पर्जन्याय प्रगायतेति द्वे हविषः । २०। आग्नेयमष्टा-कपालमिति त्रिहविरधिश्रयणात्प्रभृति सँसुज्याहतीश्च "विद्या ते अग्न इति द्वे 'हविषोश्चतस्रो " यस्त-स्तम्भेति षष्ठचौ । २१ । ॥५॥

राजा परोहितो वा कारीर्या वृष्टिकामो यजेत । १। कृण्एामाछाद्य पूर्वाह्ले व्रतमुपैति । २। वैतसिमध्ममाज्यं मधु करीरसक्तुन्कृष्णाजिने पश्चादाहवनीयस्योपसादयति । ३। अन्वारब्धे यजमाने वाच-यन्पू रोवातेतिप्रभृतिभिरिष्टौ वातहोमाञ्जूहोति । ४।। मान्दा वशा इति मधना करीरसक्तून्संनीय चतस्रः पिण्डी: कृत्वा कृष्णाजिने निदधाति । ४ ।। वष्णो अश्वस्य मंदानमसीति श्यावस्याश्वस्य संदानमनुमन्त्रयते । ६।। वष्टचै त्वोपनह्यामीति कृष्णाजिने पिण्डीरुपनह्यति । ७।। देवा वसन्या इति प्रवार्धे गधाकर्णे प्रति-मुच्याह्नस्तृतीयं काङक्षेत् । ६ । यदि वर्षेदुत्तराभ्यामपरयोः प्रतिमुच्येष्टि निर्वपेत् । ६ । न चेद्वर्षेट्टे वाः शर्मण्या इति मध्यमे प्रतिमुच्याह्न उत्तरार्धं काङक्षेत् । १० । यदि वर्षेद्रत्तमेन पश्चार्धे प्रतिमुच्येष्टि निर्व-पेत् । ११ । न चेद्वर्षेद्दे "वाः सपीतय इति प्रतिमुच्याह्नः शेषं काङक्षेत् । १२ । वृष्टे सद्यो निर्वपेत् । १३ । यदि

<sup>5</sup> Cf. MS.II.4.3-6; IV.12.5; Āp. 7) 1.2.6.20.

Sr.19.27.15-21.

<sup>1)</sup> M2 Ba 'त्रोयेव्सागौतर्यमच' N 'त्रोपे-श्यागीनर्यमच° 8 °त्रायेमागीरीर्थभिच°: cf. S.Br. 11.2.4.10.

<sup>3) 1.2.1.23.</sup> 

<sup>4)</sup> M2 Ba यवान्त्रीहीन् , cf.su.6.

<sup>5) 1.2.5.13.</sup> 

<sup>6)</sup> mss. बीडीम° twice.

<sup>9)</sup> M2 Ba पक्वस्य inst. of एकस्य.

<sup>10)</sup> M2 दिच्चणाकालग्नवाजस्य तिस्रो : cf. MS.II.4.5:43.7; 442.5; 8 तर्थाएय° the oth. तप्याएय°.

<sup>12)</sup> mss. त्रिष्ध°.

<sup>13)</sup> M2 °रहुत्या° N Ba °रहुत्या° not

<sup>18)</sup> mss. exc. S 97.

<sup>21)</sup> M2 षष्ट्यो.

<sup>6</sup> Cf. MS.II.4.7, 8: IV.12.5; Āp.Śr.19 25.16-27.14.

<sup>2)</sup> N कृष्णाजिनमा (thus Kn.) the oth, कृष्णमा°,

<sup>5)</sup> mss. मांदा.

<sup>8)</sup> mss. गवा° (Kn. गदा°); mss. कांचेत. cf. su.10.12: 5.2.8.5, 8, 9.16.

न वर्षेत्तत्रैव वसेयुः । १४ । श्वोभूते उग्नये धामछदे उष्टाकपालं निर्वपं न्माहते सप्तकपाले । सौर्यमेककपा-लम् । १५ । उद्वासनवेलायां काँस्ये चमसे वोपस्तीर्यं पिण्डीरलंकरोति । १६ । प्राक्स्विष्टकतः पिण्डीम-वदाय " दिवा चित्तम इति निगद्य " देवा वसव्या इति जुहोत्या यन्नर इति निगद्य " देवाः शर्मण्या इति द्वितीयामु दीरयतेति निगद्य " देवाः सपीतय इति तृतीया ।। सुजा वृष्टि दिव इत्यप्सु चतु-र्थीम् । १७ ॥ ये देवा दिविभागाः स्थेति बर्हिषि कृष्णाजिनमवधनोति । १८ ।

> रमयत महतः प्रेते वाजिनं मनोजवसँ वष्णं सुविन्तम । येनेदमुग्रमवसष्टमेति तमिवना परिधत्तं स्वस्तये ॥

इत्युत्तरतो वार्षिके वातमनुमन्त्रयते । १६ ।। कृष्णं नियानमिनि षट्त्रिहविषाम् । २० । आग्निमारुतं तन्त्रम् । २१ । उत्तमया सौर्यमभिजुहोति । २२ । सैषा कारीरी नामेष्टिर्यं एतया यजेत सँवत्सरं करीराणां ना-इनीयादिति वृतम् । २३ । ॥६॥

राजसुयात्काम्यानां निर्हारो । बिभ्यदादित्येभ्यो भवद्वाद्भयो घते चरुः । १ ।। अर्वाञ्चो अद्येति हे ह-विष: । २। आग्रायण । वैराज: कल्प: । ३।। अग्न इन्द्रश्च दाशूषो "याभ्यां स्वरजनिन्तत्याग्नीन्द्रस्य । ४।। विश्वे देवा ऋताव्धो " विश्वे देवासो अस्त्रिध इति वैश्वदेवस्य । १।। द्यावा नः पृथिवी " प्र पूर्वजे इति द्यावापृथिवीयस्य । ६ ॥ सोम यास्ते मयोभ्वो "या ते धामानीति सौम्यस्य । ७। शुनासीर्ये चत्वारः। ५। कामः पशुकामान्नकामयोर्वर्षस्योदकार्ये । १ । द्वाविन्द्रतूरीये । १० । देविकास् चत्वारः । ११ ॥ अन्वद्य नो अनुमतिरौन्विदनुमत इति दश हविषाम । १२ । आश्विनं द्विकपालैं स्वस्तिकामः पूर्वाह्ने निर्वेपेत् । १३ । प्रायश्चित्तिः कल्पः । १४ ॥ प्रातर्यजध्वमध्विनेति द्वे [हविषः । १५ । त्रिषँयुक्तेन यज्ञकामो यजेतो तरेण पशुकामः । १६ ।। इन्द्रा न पृषणा " यन्निर्गाजेत्येन्द्रापौष्णस्य । १७ । वैश्वानरवारुणेन यो ज्योगामयावी यजेन । १८ । यस्य राष्ट्रं शिथिरिमव स्यात्तमेतेन याजयेन्मैत्राबाईस्पत्येन । १६ । देवसूवाँ हर्विभिरिष्टिः ' सर्वकामो यजेत ।२०। प्राक्स्विष्टकृत आज्यस्य वाजप्रसन्यं हत्वाभिषिञ्चित ।२१॥ त्वमग्ने बृहद्वय इति षोडश हविषाम । २२ । दिशामवेष्टिभिरन्नाद्यकामो यजेत । २३ । वैराजः कल्पः । २४ । सत्यदूतहर्विभिः

<sup>18)</sup> N1 S °ধুনীরি M2 Ba °धूनाति.

<sup>19)</sup> mss. exc. S दमयत.

<sup>20)</sup> mss. exc. S only त्रिहविषा.

<sup>21)</sup> mss. °मारुते.

<sup>23)</sup> N कारी, करीयां.

<sup>7</sup> Cf. 9.1.1, 2, 5; MS.IV.12.6; 10.3.

<sup>1-18)</sup> of. 9.1.1.18-33.

<sup>3)</sup> M2 Ba आग्नाप्राखो; mss. वैराज; 19-22) cf. 9.1.2.1-24.

cf.1.6.4.

<sup>5)</sup> mss. अस्थ. 9) M2 Ba काम N कामाँ, cf. 5-1.5.

<sup>66:</sup> mss. कामयोव°.

<sup>14)</sup> mss. exc. ৪ °হিचत्ति.

<sup>16)</sup> S त्रिषं ° M2 Ba त्रियं ° N त्रिपंच ° (Kn. 南代°).

<sup>20)</sup> mss. देवरत्वां (Kn. देवस्वां ).

<sup>21)</sup> cf. 6.2.5.

<sup>23-27)</sup> cf. 9.1.5.32-41.

<sup>23)</sup> mss. exc. N दशाम°.

<sup>25)</sup> mss. सत्यहृत°.

स्वस्तिकामो यजेत । २५ । प्रायश्चित्तिः कल्पः । २६ ।। य इमा विश्वा जातानीति षड्ढविषाम् । २७। ॥७॥

अय हौत्रम् । १ । यथा सामिधेन्यस्तथाग्निप्रणयनीया युष्या अग्निमन्थनीयास्तथा मैत्रावरुणस्य पर्यग्निकरणं स्तोक्या मनोतासूक्तमनुवाक्या । २ । प्रैषं कर्तुप्रत्ययमन्वाह । ३ । मैत्रावरुणचोदितो होता यजेत् । ४ । प्रणीयमानाय प्रेषितः " प्र देविमत्यन्च्या"यमु ष्येत्युत्थाया"यमग्निरिति गछन्तुत्तरा वेदिश्री-णिमपरेगा तिष्ठन्न् "र्णावन्तमित्यर्धर्चे काङक्षेत् । ४ । निहते शेषमुक्त्वा '' त्वं दूत इति परिदधाति । ६ । उप-विशेत् । ७। आसीनो युपायाज्यमानाय प्रेषितो " ऽञ्जन्ति त्वामिति तृतीयस्यानुवचनस्यार्धर्चे काङक्षेत्। ८। उच्छियमाणाय प्रेषितो " यदूर्ध्व " उच्श्रयस्वेति संतत्य " समित्रगां दहेति काङक्षेत् । १। परिवीयमाणाय प्रेषित: '' क्रुधी न इत्यनुच्य '' युवा सूवासा इति परिधायावितष्ठेतु । १० । मध्यमानाय प्रेषित: सिद्धँ यथा वैश्वदेवे । ११। सप्तदश सामिधेन्यः । १२। सिद्धमावाहनात् । १३। न पशुपुरोडाशाय । प्रागाज्यपेभ्यो वन-स्पतिम् । १४ । आज्यपादि सिद्धम् । १५ । तीर्थेन मैत्रावरुणो ऽग्रेण होतारमपरेण कर्तारं दक्षिणां वेदि-श्रोणिमपरेण तिष्ठन्नैवको ऽविश्वरो भ्यासं फलग्रहिरसि फलग्रहिरहं त्वया साक्षादृध्यासिमित् बाहु-भ्यां दण्डं परिगृह्य तेन वेदिमवष्टभ्य दक्षिणे उँसे प्रतिष्ठाप्य प्रह्वस्तिष्ठन्संप्रैषं काङक्षेत् । १६ । सिमद्भयः प्रेषितो " होता यक्षदिग्न सिमधेति दश प्रेषाः । १७ ॥ सिमद्धो अद्य मनुपो दूरोए। इति दशिभहींनाप्री-भियंजेत्। १८। उभावनवानन्तौ व्यवानन्तौ वा। १६। वामस्य-गोपाँ-स्याद्-अमरो-देवेभ्य:-श्रयन्तां-कृण्वाने-प्रचेतसा-तन्वतां-यशोधां-नरो-हव्यसूक्तीनामिति प्रैषेषु व्यवसेत् । २० । पर्यग्नये क्रियमाणाय प्रेषितो " ऽग्निहोंता न इति तिस्र: । २१ ।। उपप्रेष्येत्युक्ते "ऽजैदग्निरिति मैत्रावरुगो "दैव्याः शमितार इति हो-ता । २२ ।। अस्ना रक्षः सँसुजतादित्युपाँशु ।। वनिष्ठुमस्य मा राविष्टेत्युच्चैः । २३ ।। अधिगो३ इति परिद-ध्यात् । २४ ।। अधिगुरुच विपापरचेत्युपाँशु जपति । २५ । स्तोकेभ्यः प्रेषितो " जुषस्व सप्रथस्तममिति षट् । २६ । स्वाहाकृतिभ्यः प्रेषितो " होता यक्षदिग्निं स्वाहेति प्रैषः । २७ ॥ सद्यो जात इत्युचा होता यजेत् । २८ । वार्त्रघ्नावाज्यभागौ सप्रैषौ । २६ ॥ अग्ने नयेति षडर्चं वपायाः पशुपूरोडाशस्य प्रशस्तिस्रः

<sup>8</sup> Cf. 1.8; MS.IV.10.4, 13.1-9; 14.3.8.

<sup>2)</sup> N यूट्याग्नि M2 Ba पूच्याग्नि S यूप्या े.

<sup>4)</sup> mss. यजेत.

<sup>5)</sup> cf. 5.1.3.13-16.

<sup>8-10)</sup> cf. 1.8.2.12, 16, 25.

<sup>9)</sup> mss. °द्धीय°, यदृष्वमृद्ध्ः । समनृतां the oth. समक्रणं.

<sup>11)</sup> mss. exc. S मिद्धे. cf.1.7.1.42.

<sup>13)</sup> mss. exc. S 'बह'; cf. 1.3.1.4.

<sup>14)</sup> M2 Ba ेहाशस्य; cf. 1.8.5.5.

<sup>16)</sup> तीर्थेन sc. प्रपद्य. cf. Āsy.Śr.3.1.

<sup>16,17;</sup> mss. exc. S भ्यांसं, त्वमा; S दह N दह.

<sup>17)</sup> mss. exc. S प्रप: ; cf. 1.8.3.

<sup>18)</sup> mss. exc. S °ताप्राभि°.

<sup>20)</sup> Kn. -स्यादमरो . S कृषवानेनित the

oth. कृशवाते.

<sup>21-22)</sup> cf. 1.8.3.21, 25.

<sup>23)</sup> cf. 1.8.5.35.

<sup>24)</sup> mss. °गोरिति.

<sup>26-29)</sup> cf. 1.8.4.26, 29, 30.

<sup>28)</sup> N S इतित्युचा M2 Ba स्त्युचा. 30) Kn. ended su.30 before

वपायाः.

पूर्वाः पूरीनुवाक्या उत्तरोत्तरा याज्या इत्युक्तः षडचंधमः । ३० । अथैन्द्राग्तस्य " शुंचि तु स्तोमं " इत्यद्वृत्रमु"भा वामिन्द्राग्नी "प्र चर्षणिभ्या " आ वृत्रहणा " गीर्भिवित्र इत्युक्तः षडचंधमः । ३१ । वपायै प्रेषितः प्रथमामनूच्य " होता यक्षदिन्द्राग्नी छागस्य वपाया इति प्रेषो । द्वितीया याज्या । ३२ । पुरोडा-शाय प्रेषितस्तृतीयामनूच्य " होता यक्षदिन्द्राग्नी पुरोडाशस्येति प्रेषदं चतुर्थी याज्या । ३३ ॥ इडामग्न इति व्यक्तस्यानुवाक्याप्रेषो ॥ ऽग्निं सुदीतिमिति याज्या । ३४ । सिद्ध इडोपहवः । ३५ । मनोतायै प्रेषि-त स्त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतेति त्रयोदश । ३६ । हिवषे प्रेषितः पञ्चमीमनूच्य " होता यक्षदिन्द्राग्नी छागस्य हिवष इति प्रेषः । षष्ठी याज्या । तस्या अर्थचं वसाहोमं काङक्षेत् । ३७ । वनस्पतये प्रेषितो " देवेभ्यो वनस्पत इत्यनुवाक्याप्रेषो ॥ वनस्पते रशनयेति याज्या । ३६ । सिवष्टकृते प्रेषितः " पिप्रीहि देवानित्यनुवाक्याप्रेषो ॥ उग्ने यदद्येति याज्या । ३६ । सिद्ध इडोपहवः । ४० । अनुयाजभ्यः प्रेषितो " देवं बहिरि-त्येकादशीनुयाजाः । ४१ । तेषामाद्यवसानहींता यजेत् । ४२ । उभावृत्तममनुद्रवेयाताम् । ४३ । सूक्तवाकाय प्रेषितो " ऽग्निमद्येति मैत्रावहग्गः " सूक्ता बूहीति विरम्यातिप्रग्गीते तूष्णीं दण्डमबदधाति । ४४ । शिष्टं होतुः । ४५ । ॥८॥

पशुबन्धे देवतायजमानपशुवाचिनामेकवचनद्विवचनबहुवचनानि । १ । त्रीणित्रीणि स्वशब्दानि पुरैसि पूर्वीिए। पराणि स्त्रियाः । स्त्रीपुरैसोः समवाये पुरैसवत् । २ । मेधपतय इति यजमानवाचि पशुवाचि देवतावाचि वा । मेधपतये मेधपितभ्यां मेधपितभ्यो । मेधपितभ्यो नेधिः । प्रास्मा अग्नि प्राभ्यामग्नि प्रैभ्यो ऽग्नि । प्रास्मा अग्नि प्राभ्यामग्नि प्रैभ्यो ऽग्नि । प्रास्मा अग्नि प्राभ्यामग्नि प्रैभ्यो ऽग्नि । प्रश्ति वाह् शला दोषणी कश्यपेवांसाछिद्रे श्रोणी कवषोक स्रेकपणीप्रित्रत्य ङ्गानां बहुवचनानि । प्रशसा बाहू शला दोषणी कश्यपेवांसाछिद्रे श्रोणी कवषोक स्रेकपणीप्रित्तता । ४ । यान्यव्ययान्यनेकानि तानि द्विरभ्यस्यन्ते । तानि व्याख्यास्यामो यथैकधैकषा 'पुरा
पुरा निरन्तः । षड्विँशितः षड्विँशितामं ध्यतो मध्यतः । पार्वतः पार्श्वतः । श्रोणितः श्रोणितः । शितामतः शितामतः । उत्सादत उत्सादतः । प्रस्तुत्येव प्रस्तुत्येवो पस्तुत्येवोपस्तुत्येव । मेदस्तो मेदस्त इति । ५ । हविषि प्रेषे सुक्तवाके च अदत् अदतां अदन् । घमत् घस्तां घसन् । अधमत् अधसतां अघसन् । करत् करतां

<sup>31)</sup> mss. exc. N चर्षणीभ्या; N °र्चे:

<sup>4.33,34; 5.5. 6. 26, 27.</sup> 

<sup>34)</sup> N वाक्तस्विष्टकृतस्य।°.

<sup>35)</sup> of. su.40; 1.8.5.35.

<sup>36) 1.8.5 17.</sup> 

<sup>38)</sup> mss. रशनेति.

<sup>39)</sup> mss. पिपृहि.

<sup>41)</sup> of. 1.8.6.5.

<sup>44)</sup> S °बरुया the oth. °य; cf. 1.8.

<sup>6.13.</sup> 

मी Ba °चेमी M2 °चमी; cf. 1.8. 9 Cf. 5.2.13; MS.IV.13.4, 7, 9.

<sup>3)</sup> पशुदाचि not M2 Ba; mss. exc. M2 °हेत.

<sup>4)</sup> mss. प्रशंसा; 8 बाहुन् the oth. बाहु; mss. दोषाणि; mss. exc. 8 बांसानश्चिद्धा; 8 °वतो the oth. वंती; cf. Āśv.Śr.3.3.1; TBr.3.6.6.2,

<sup>3;</sup> Ait.Br.2.6; Roth Nir.

XXXVII. seq.

<sup>5)</sup> S पुन: रपुरोत्तरतः the oth. पुन: पुरोत्तरतः; inst. of शितामतः S शता- मृत: the oth. शिताम.

<sup>6)</sup> given without sandh;, as the mss.; M2 आदत् आदता आदन्; inst. of घस्तां M2 Ba बस्ताद S दास्ताम् N स्ताम्; Kn. अञ्चन् in su.7.

करन् 'अग्रभीत् अग्रभीष्टां अग्रभीषुः 'अक्षन् । ६। माता पिता भ्राता सगभ्यों [ऽनु] सखा सयूथ्योनाभिरू-पमासँसर्गि शब्दाश्चक्षुः श्रोत्रँ वाङमनस्त्वङमेदो हविर्बोहः श्येनँ वक्ष इत्यन्ह्यानि । ७। ॥९॥

ऐन्द्राग्नेन पशुनाँ विधिराम्नातः । १ । वरमनादिष्टदक्षिगासु दद्यादगां त्रिहायणीं चतुर्हीयणी वा । २ । इज्यासूपाँशुदेवताः प्रजापतिर्वायुर्देवाः सूर्यो ऽदितिर्विष्णुविष्णुवरुगौ सवितौषधयो द्यावापृथिवी भूमिर्यमञ्च । ३ । सौम्यं बभ्रुमितिप्रभृतयो यमान्ताः काम्याः पशुबन्धाः । तेषाँ "सोमो धेनुमितिप्रभृतीनि यमान्तानि षडचीनि । ४। कर्माधिक्यँ व्याख्यास्यामः । ५। यस्त्रैतानामृत्तमो जायेत ते सौमापौष्णमालभेत पशुकामः । ६ । औदुम्बरो यूपः । ७ । प्राजापत्यं तूपरमालभेत पशुकामः । 🗸 । आघाराप्रीसामिधेन्य आ-ग्निचितिके व्याख्याता: । १ । दक्षिणाकाले हिरण्यं दक्षिएा। तार्प्यमधिवासक्च । १० । परिहरणकाले प्राशित्रस्य द्वादश ब्रह्मौदनान्पक्त्वा मध्यतःकारिभ्यो दद्यात्तेभयो द्वादशद्वादश वरान्ददाति । ११ । देवेभ्यो ऽविँ वशामालभेतादित्येभ्यो वा प्रजाकामः पशुकामः कामायकामाय । १२ । मल्हा गुष्टिः । १३ । विषमे समं कृत्वा वैष्णवं वामनमालभेत भ्रातृत्यवान् । १४ । यः पाप्मना तमसा गृहीतो मन्येत स एतमैन्द्रमुषभमालभेता नियं तु पूर्वमजमालभेत । १५ । क्षत्याप्मना तमोभिर्हतः सावित्रं सुनरुत्सु-ष्टमालभेत । १६ । ओषधीभ्यो वेहतमालभेत प्रजाकामः । १७ । द्यावापृथिवीये धेनु संमातरा आलभेतान्त-कामः । १८ । क्वोभृते वत्सँ वायव आलभेत । १६ । ऐन्द्री सूतवशामालभेत राजन्यो भृतिकामः । २० । सूतवशायाः पुत्रमैन्द्रमुषभमालभेत तेजस्कामः । २१। सारस्वतीं धेनुष्टरीमालभेता नुसुष्टिम् । २२। द्या-वापृथिवीयां धेनुं पर्यारिणीमालभेत 'परिसुत्वरीम् । २३ । गोमुगँ वायव आलभेत 'गां मुगम् । २४ । ऐन्द्राग्नमनुसुष्टमालभेत यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेन् । २५ । पण्डको यत्र भूमेर्जायेत तदध्यवसा-येत । सौमापौष्णां नप्"सकमालभेत ' पण्डकँ याजयेत् । २६ । प्राग्घविराहतेरनवदानीयानामङ्गानां दक्षि-णाप्रतीचो ऽङ्गारानुपोह्य " निर्ऋत्यै स्वाहेति जुहोति । २७ । वारुणः कृष्णः पेत्व एकशितियात्ते नामयावी

<sup>7)</sup> cf-1.1.2.39: mss. नः cf. MS.IV. 13.4·203.9; S नाभिरूप° N नांनि-रूप्य Ba नाम्निरूप° M2 नम्नीरूप°, M2 Ba °मंसगां S °संसर्गि N मंसर्जिग; Kn. नाभिरूप्यमामॅमगीं, S चन्न M2 Ba बन्य.

<sup>10</sup> Cf. MS.II.5 1-11; IV.14.1-16.

<sup>1)</sup> mss. exc. S ° ग्ने.

<sup>3)</sup> S ° ज्यामु ° Ba ° बामू ° M2 N ° बांमू ° inst. of ° पथ्यो M2 Ba ° शबयो N ° मध्ये S ° पदिमिनतो.

<sup>4)</sup> mss. यामांना:.

<sup>6)</sup> यम not in the mss.

<sup>9)</sup> mss. °श्रीःमामिधेन्याग्नि°. 10) M2 तथ्मे °the oth. नार्थमि°, cf. 5.2.5.10.

<sup>12)</sup> for Set S हवी the oth. वि;

Kn. कामाय कामाय in su 13.

<sup>15)</sup> S पत्पातमामा the oth. पात्मना-ममा: S भेंद्रग्नम् .

<sup>16)</sup> M2 Ba मुक्त्पाप्मना.

<sup>20)</sup> cf. sū.12.

<sup>21)</sup> Kn. सतवशायाः पत्रम in su.20.

<sup>22)</sup> N °सांद्र S °मानीन् M2 Ba °सांदी. cf. MS.IV.2.14:38.14-15, r.°सांदिनीम् ?

<sup>23)</sup> Ba ° बीयं M2 ° बीय N ° बीय S ° बीये; mss. धेन्, N ° स्वरीङ M2 Ba ° स्वरी S ° स्वरीद्र.

<sup>24)</sup> Kn. गां मृगम् ; N गांमृगभूम् .

<sup>25)</sup> S न: the oth. ना.

<sup>27)</sup> S °रबदानीयानामां° the oth. रनबदानीमानामं°.

द्वीपे यजेत ये समन्तमापः परिवहेयुः । २८ । सर्वकृष्णो ऽभिचरतः । २६ । सिद्धमा नियोजनात् । ३० ।। पशुं बध्नामीति नियुनिक्त । ३१। वशानां सप्तमो ऽनुवाकः । ३२। उक्षा ब्राह्मणस्पत्यः । ३३। कृष्णशबल्यास्चर्म विशसनेन जह्यात्। ३४। ऋषभाणामष्टमः। ३५। इन्द्राय विज्ञण ऋषभमालभेत राजन्यो भतिकामः । ३६। हविराहतौ हयमानायाँ यं द्विष्यात्तं मनसा ध्यायेत् । ३७ । यः प्रथम एकाष्टकायां जायेत तमुत्स्रक्ष्यन्ना-ग्नेयमष्टाकपालं निरुप्यो त्सज्यायाग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं मासिमासि निर्वपेत्सँवत्सरम् । ३८ । अथ यो ऽपरस्यामेकाष्टकायां जायेत तमेवमेवोत्सुजेत् । ३६ । यदा पूर्वोत्सुष्टो मेधं गछेदथेन्द्रायाभिमातिष्न आलभेता रवो उच्युप्तवहो दक्षिणा । ४० । तद्यदा द्वितीयोत्सष्टो मेधं गळेदथेन्द्राय वत्रतूर आलभेत । शत-मञ्युप्तवहा दक्षिणा । ४१ । एताभ्यामिष्ट्वा पाप्मानं भ्रातुन्यमपहत्य चित्रायाः पूत्रमरुणं तुपरं ब्राह्मण-स्पत्यमालभेताभिचरन् । ४२ । यः पाष्मना तमसा गृहीतो मन्येत स एतमाश्विनमञ्जिमालभेत । ४३ । तेज-स्कामो वसन्ते ललामाँस्त्रीनृषभानालभेत । प्रावृषि शितिककृदः ' शरदि श्वेतानृकाशाः । प्राजापत्यं दशमं द्वादशे मासे । ४४ ।। नमो महिम्न इतिप्रभृतिभिः प्राक्त्विष्टकृतः सर्वेषु पञ्चाहृतीर्जुहोति । ४५ । नानात-न्त्राः कृष्णग्रीवाः समानतन्त्रा वा । ४६ । ॥ १०॥

कौकित्याः सौत्रामण्याः स कत्पो य ऐष्टिक्याः । १। ते कामाः 'सोमवामिनश्च । २। सिद्धमा संधानात् । ३ ।। परीतो षिञ्चता सुतिमिति प्रतिदृहा परिषिञ्चत्ये कस्या दृग्धेन प्रथमार्यां व्युष्टायां ' द्वयोद्वितीयस्याम् । ४ । त्र्यहे सूरा जनितेति पशुबन्धायोपवसति । ५ । सिद्ध उपवसयः । ६ । ववो-भूत ऐन्द्र ऋषभस्तंस्याप्रीप्रथमो अनुवाकः । ७ । नित्याः प्रैषाः । ८ ॥ आ चर्षणिप्रा इति षडर्चम् । ६ । सिद्ध उपवसथः । १० । व्वोभत उदङ्कवसप्य त्रिपशस्तं स्मिन्स्रा । ११ । सिद्धमातिपावनात् । १२ ॥ वायः पूत इति ताँ सोमवामिनः कूर्याद्वाँयोः पूत इति ताँ सोमातिपवितस्य । १३ ।। ब्रह्म क्षत्रमित्यनु-निगदति । १४ ॥ कुविदङ्ग यवमन्त इति गृह्णीतो ऽध्वर्युः पयोग्रहान् । १५ । कुवलसक्त्भिर्गोधृमसक्त्भिर्व्-कलोम्नाश्यिनं श्रीत्वा सादयति । कर्कन्यसक्तुभिरुपवाकासक्तुभिर्व्याघ्रलोम्ना सारस्वतं । बदरसक्तुभिस्तो-वमसक्तुभिः सिँहलोम्नैन्द्रम् । १६ । यूपावटप्रभृति सिद्धमोपाकरणात् । १७ । अश्विभ्यां सरस्वत्या इन्द्रा-

30) 1.8.3 6.

33) Ba ° सम्य: M2 ° सस्य.

34) mss. जहा.

38) S तमुन्स ज्ञान्ना N तमृत्सदयंना " Ba तम्त्सृचन्ना M2 तम्स्त्रचन्ना (Kn. तमन्त्स्न°).

39) M2 Ba °cq N1 °cq N2 °cq.

42) S श्चिन्नाया: N श्चित्रामा: M2 Ba

श्चिन्नयाः; mss. प्रत्रमरणं.

43) S य the oth, म.

44) N °मांस्तृनृ °S °मांमृनृ °M2 Ba 11) N उदड्मवःसृष्य M2 Ba उदड्व-°मास्त्रनृ°.

46) at not M2 Ba.

11.6-10; IV.14.18; .Ap.Sr.19.

5-10.

1) mss. exc. S सं.

3) 5.2.4.4.

4) mss. परिनो.

सप्प S उदृङ्चस्थ. 12) 5.2.4.18.

11 C(.5.2.4; MS.II.3.8,9; III. 13) for 1. ताँ M2 Ba नां N S ना; for 2. तॉ mss. ना.

15) Kn. 刃震行.

16) S श्रन्वा.

याजें ' सरस्वत्या इन्द्रायाश्विभ्यां मेषीमिन्द्रायाश्विभ्यां सरस्वत्या ऋषभम् । १८ । सिद्धमा मार्जनात् । १६ ॥ या व्यार्घे विष्चिकेति इयेनपत्त्रेण यजमानं पावयति । २० । पावितः " सोमो राजेत्यनुवाकेन ग्रहानुपतिष्ठते । २१ ॥ सूरावन्तमिति प्रतिनिगद्य वषट्कृतानुवषट्कृते जुह्वति । २२ । ध्यानानि ध्यात्वा " यमश्विनेति पयोग्रहान्भक्षयति ।। नाना हि वामिति सुराग्रहान् । २३ । प्रतिदृहो वाजप्रसन्यै हुत्वोत्तरत उत्तरवेदेरासन्द्यामासीनं " देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इति संपातेनाभिषिञ्चिति । शिरसो ऽध्या मुखादवस्नावयति । शेषं प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्मिन्भू : स्वाहेति जुहोति । २४ ॥ शिरो मे श्रीयंशो मुखमिति यथालिङ्गमङ्गानि संमृशति । २५।। प्रति ब्रह्मन्निति प्रत्यवरोहति । २६। यूष्णः शृङ्गशर्फैः "सी-सेन तन्त्रमितिप्रभृतिभिः प्राक्स्विष्टकृतः षोडशाहृतीर्जुहोति । २७ । शतातृण्णौ व्युत्क्षारयति । २५ ॥ पुनन्तु मा पितर इति यजमानं वाचयित । २६ ।। ये समानाः समनस इत्यध्वर्युर्जुहोति ।। ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामका इति प्रतिप्रस्थाता । ३० ।। द्वे स्नुती इत्यघ्वर्युरिँदँ हविरिति प्रतिप्रस्थाता । ३१ । एकादशकपालान्यशुपुरोडाशान्निर्वपतीन्द्राय सुत्राम्णे सिवत्रे वरुणाय । सिवत्रे वरुणायेन्द्राय सुत्रा-म्णे ' वरुणायेन्द्राय सूत्राम्एो सवित्रे । ३२ । सिद्धमा दक्षिणाकालात् ।३३। त्रयस्त्रिंशदक्षिणास्तासां धेनु-र्वंडबा चानुकिशोरा । ३४ ।। यद्देवा देवहेडनिमतिप्रभृतिभिः प्राक्सिमिष्टयजुभ्यंस्तित्र आहुतीर्ज्होति । ३५।। धाम्नो धाम्न इत्यवभूथे उप्सु जुहोति।। यद्ग्रामे यदरण्य इति द्वितीयाम्। ३६।। पवित्रमसीति स्ना-तावन्योन्यस्य पुष्ठं प्रक्षालयतः । ३७ ।। समावृतत्पृथिवीति सुवेण गार्हपत्ये जुहोति । ३८ । द्विनीयतृ-तीयावाप्रीप्रैषौ । चतुर्थे वपाग्रहाः । ३६ । पशुपुरोडाशहविःस्विष्टकृतौ याज्यानुवाक्या । या याज्यास्ताः पुरोनुवाक्या याः पुरोनुवाक्यास्ता याज्या वपापशुपुरोडाशहविषाम् । ४० । पञ्चमो ऽनुयाजः ।४१ । सिद्ध उपवसयः । ४२ । श्वोभृत इन्द्राय वयोघस ऋपभस्तंस्याप्र्युपोत्तमः । ४३ । नित्याः प्रैषाः । ४४ । उत्तमैं षडर्चं याज्यानुवाक्याः । ४५ । सर्वपृष्ठाया उपोत्तमः । ४६ । अश्वमेधस्योत्तमो मृगारेष्टेस्तन्त्रम् 1891 118811

तन्त्रं यूपाहृतेः । १ । प्राग्वेदिकालादेकादश यूपानछैत्यु पशयं पात्नीवतं च । २ । जोषणाद्यानुपूर्व्या स्वरुचषालमंग्निष्ठमभितो यूपानस्यूलाननणून्नुल्यान्समूलान् । ४ । पृथकपृथक् । ३। प्रथमोत्पतितं

मंत्रेण. 22) S प्रतिगय N2 निगय. 27) M2 Ba ऑगीराफ: S only राफें: 45-47) Kn. उत्तम पटर्चम् । ४५। 28) S व्युक्तारयनी the oth. व्युक्तारयंति. 34) S बेनुबंडवा N धेन्रवडवा M2 Ba धनुर्वमङ्बा; M2 Ba सा before च-39) S ° भेषीरच° the oth. ° भेष.रच°; 47) mss. म्या°; cf.9.2.5.30, 35. mss. exc. N चतुर्था, perhaps

20) N पत्रेण M2 Ba °पत्रे S °पत्रे.

better.

43) S °प्रीऋषोत्तमो the oth. °प्रीरुपो-

याज्यान्वाक्याः । ४६ । सर्वपृष्ठाया उपी-त्तमो 'ऽश्वमेधस्योत्तमः । ४७ । मृगा-रेप्टेस्तन्त्रमः । ४८ ।

12 Cf. MS-IV.7.8, 9; Ap.Sr.14.

5-7. 1) mss. ° दति:.

2) S °पारायं M2 Ba N °पराय:: mss.

4) S °चलालम° N °चलातुम° M2 Ba °चलातिम°; S °समूलसखें ° the oth. °समूलेश्वे°; cf.1.8.1.14, 16.

एकादश यूपान्परिमाय त्रैधं संभुज्य तृतीयैः प्रमाय वेदिँ विदघाति । ५ । सिद्धमाग्नीपोमीयात् । ६ । अग्निष्ठे द्वे रशने परिवीय तूष्णी वैंशति परिव्ययति । ७। सिद्ध उपवसथः । ८। श्वोभूत आश्विनं गृहीत्वाग्नि-ष्ठादुदञ्चे रथाक्षं प्रमाय स्प्र्येन यूपावटं परिलिग्वति । ब्यत्यासिमनरान् । ६ । सिद्धमञ्जनप्रभृत्येकैकस्मि-न्ना परिव्ययणात् । १० । दक्षिणस्मिन्यूपान्तरे प्राञ्चमुपशयं निधाय यूपा आञ्जनीयार<sup>'</sup>तूष्णी\*स्वरुरशनम् । ११ । यद्यभिचरेदि दमहममुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमिन्द्रवज्रेरगाभिनिदधामीत्यभिनिदध्यात् । १२ । उदक्प्रवण एकादशिनी<sup>\*</sup> संमिनोति त्रीन्वा मध्यतः समान् । १३ । सँस्नाविणी वृष्टिकामस्या<sup>'</sup>ग्निष्ठो ऽनुपूर्वमितरे वर्षीयाँस । आराग्राभिचरतो । ऽग्निष्ठो वर्षिष्ठो ऽनुपूर्वमितरे ह्रसीयाँसः । ह्रसिष्ठो समाः प्रतिष्ठाकामस्य । १४ । पूर्वेद्युर्वा संमिनुयात् । १५ । अग्निष्ठात्तु श्वोभूते रशनाः परिवीय पशूनुपाक-रोति । १६ । कृष्णिशिरसमजमाग्नेयमग्निष्ठे नियुनिक्त । सारस्वतीं मेषीमुत्तरस्मि न्सौम्यं बभ्नं दक्षिणस्मि-नंब्यत्यासमितरान्त्रोरुणं दक्षिणार्थे । १७ । उपशयायारण्यं निर्दिशेत् । १८ । अभिचरन्त्र<sup>"</sup>सौ ते प**शु**रिति द्वेष्यं निर्दिशेत् । १६ । सिद्धमा प्रक्रमणान् । २० । एकैकमन्वारभते । २१ । अग्रेण युपावटमपरेगोत्तरान्प-शृन्मुख्यप्रथमाञ्ज्ञामित्राय नयन्ति । २२ । उत्तरमुत्तरमवस्थापयन्ति पूर्वपूर्व⁵ वा । २३ । सर्वेषुपासनाः सह रशना अनुप्रास्यन्ति दर्भान्वपाश्रपणी. स्वरूँश्च । २४ । सिद्धमा वपोद्धरणात् । २५ । अपरेगोत्तरान्पशून्मु-ख्यप्रथमाः शामित्राद्धरन्त्रि समया पशुंपश्ं परिग्राहं पूर्वाङ्गारानाहवनीयाय । २६ ॥ स्वाहा देवेभ्य इति पुरस्ताद्वपानां जुहुयाद्विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेत्युपरिष्टात् । २७ । अन्यत्र सवनीयेभ्यो हृदयशूलाः पशुपुरोडाशाश्च । २८ । समानदेवतेष्वन्यवहितेषु सक्नन्मनोता प्रतिपशु व्यवहितेषु । २९ । पृथग्वसाहोगाः । ३० । शेर्षैरन्तरन्तो दिशः प्रतीज्याध्युष्नीँ होत्रे हरन्ति । वनिष्ठुमग्नीधे । ३१ । गुदानौं समबदायोपयजित । ३२ । जाघनीभिः पत्नीः सँयाजयन्ति । ३३ । प्रागनुबन्ध्यायाः प्राग्वेंशे पात्नीवतेन चरन्ति । ३४ । दार्शिकी वेदिर्पाशुकान्याज्यानि । ३५ । अग्रेगा गार्हपत्यमधोनाभिमचषालँ यूपँ संिम-

<sup>5)</sup> N S give an addition taken from 10 1.3.7.

<sup>6) 2.2.2.2.</sup> 

<sup>7)</sup> mss. exc. S ° क्लेप्टे; S रशन the

<sup>10)</sup> mss. °मांजन°; 1.8.2.13-26.

<sup>11)</sup> N °िन्नधायन्न the oth. °िन्नधा-गन; N S सूपांज M2 Ba सूपीज .

<sup>12)</sup> mss. "दध्यात्यु".

<sup>13)</sup> N °प्रवणाएं the oth. °प्रवणमें °.

<sup>14)</sup> mas अधिनप्टे; for ऽनुपूर्विभि S न्त्पिम the oth, न्त्निभ ; M2 अमामि the oth, आमामि cf.

Āp.Śr.14.6.3 Caland (Kn. मामा आर्थ); Ba मंमां the oth. ममां (Kn. ended sū.13 after व्यापस्य, read निम्मी, and gave other punctuations in sū.14; cf. Āp. Śr.14.6 5.)

<sup>17)</sup> Kn. onded after इतरान्.

<sup>20) 1.8.3.27.</sup> 

<sup>22)</sup> mas. 'प्रथमा: शा', also su.26.

<sup>24)</sup> S दर्भाषा the oth. दर्भाणि; N °श्रपण्य: M2 Ba S °श्रयण्यः; S स्वरुप्य the oth. स्वर्गस्च.

<sup>25) 1.8.4.11-17.</sup> 

<sup>26)</sup> Kn. °प्रथमाव्शा.°

<sup>27)</sup> cf.1.8.4.35.

<sup>29)</sup> mss. exc. S °नोनाः.

<sup>30)</sup> Kn. began st. 30: প্রনিণযুত্ব°.
31) S প্রবিভ্বা° the oth প্রতিবা°;
cf. 1.8,5.29, 35.

<sup>34)</sup> mss. प्रागन .

<sup>36)</sup> S 'पर्यानमधी' the oth. 'पर्य-मन्ये' (Ku. read मध्ये नानिय', changed in his Vorwort into अयो' anlasked: 'नानिमच' ? as Āp.Sr.14.7.12.)

नोति । ३६ । अनवस्तीर्गो युपावटः । ३७ । मध्ये परिव्ययति । ३८ । त्वाष्ट्रं पशुमुपाकरोति । ३९ । पर्यंग्नि-कृतै सहरशनमुत्सुज्याज्येन सँस्थापयति । ४० । यावन्ति पशोरवदानानि तावत्कृत्व आज्यस्यावदाय '' स्वष्ट् आज्यस्यानुबृहीति " त्वष्ट् आज्यस्य प्रेष्येति प्रचरति । ४१ । वपास्थाने पग्नुपूरोडाशस्य पशोराज्येन स्विष्टकृदाज्येनोपयजः । ४२ । शैँय्वन्ता संतिष्ठते । ४३ । सर्वाः स्रृचः संप्रगृह्णाति । ४४ । अनुबन्ध्यां सँस्थाप्य यूपाननुदिशति । ४५ । ऋतुपश्भिरेकादिशनी निवर्तेत । नियता साग्निचित्येष्वेकादिशन्येकयूपे ' यूपै-कादशिनी सर्वस्तोमेषु । ४६ । 118311

यजमानयज्ञपतिवादान् हेत्समवाये ।। अनु वामनु वः । अनुमन्तौ अनुमन्तः । आवहतं आवहत । देवायद्भ्यां देवायद्भ्यः । ये बध्यमानौ ये बध्यमानान् । स्वर्विदौ स्थः स्वर्विदः स्थ । स्वरितं स्वरित । लोकविदौ स्थो लोकविदः स्थ । लोकमितं लोकमित । नाथविदौ स्थो नाथविदः स्थ । नाथमितं नाथ-मित । गातृविदौ स्थो गातृविदः स्थ । गातृमितं गातृमित । म्रियेथे म्रियध्वे । रिष्यथः रिष्यथ । इदिथः इदिय । पाशाभ्यां पशु पाशेभ्यः पशुन । मारुतं देवं गछतं मारुतं देवं गछत । शमितारा३उ शमितारः । तत्र वां तत्र व: । भूरि वां भूरि व: । दिवें वां दिवें व: । यन्तौ यत: । १ । शेषो ऽनुह्यो । माता पितेनि व्याख्यातम् । २ । 118311

चित्तिः स्रुगिति दशहोते न्द्रं गछ स्वाहेति होमः । १ ।। पृथिवी होतेनि चतुर्होता ।। वाच-स्पते वाचो वीर्येणेति ग्रहः ॥ सोमः सोमंस्य पिबत्विति द्वितीयः । २ । अग्निहीतेति पञ्चहोता ॥ वाच-स्पते हिन्विधेनामन्तित ग्रहः ।। सोमः सोमस्य पिबत्वित द्वितीयः । ३ ।। महाहिबहोतिति सप्तहोता ।। विधेनामन्निति ग्रहः । ४ । अप उपस्पश्य प्राडमुखः प्रतिगह्माति देये वाभिमुखः । ४ । सावित्रः पुरस्ता-त्सर्वेषाम् । ६ !। यमाय त्वेत्यश्वे यन्चैकशकम । ७ ।। रुद्राय त्वेति द्विशकम । ८ ।। अग्नये त्वेति हिरण्यं त्रपुः सीममयो लोहं च । ६ ।। ग्नास्त्वाकुन्तन्नपसो ऽतन्वत धियो ऽवयन्बृहस्पतये त्वेनि वासः । १० ॥ प्रजापनये त्वेति हस्तिनं पुरुषं ब्रीहियवौ भूमि प्राणि चान्यत् । ११ ।। उत्तानाय त्वेत्यप्राणि । १२ ।। क इदं कस्मा अदादिति सर्वत्रानुषजित " कामैतत्त इत्यन्तम । १३। यः प्रजया पशिभर्न प्रजायेत द्रहिलमहत्ते

<sup>37)</sup> M2 Ba अनव 8 नवह N अव . 41) S नावकृत N नावत्कृत M2 Ba

नावभूत्व.

<sup>45)</sup> mss. স্ন্°.

<sup>46)</sup> cf.6.2.6.13: mss. सर्वास्तो°.

<sup>13</sup> Cf. 5.2.9.

<sup>1)</sup> given without sandhi. as the mss.; mss. मृयेथे, Ba N मृयध्वे

M2 मृरोध्वे S मृराध्वां; S ऋष्यध Ba N ऋष्यतः M2 ऋष्यः, M2 ऋष्धः

the oth. ऋष्यथ; mss. इदेथ: M2 Ba नित्रवां, mss. exc. S तत्रिवः; 4) cf. su.20; 2.1.1.15.

cf.1.8.3.8, 3, 32, 35; 5 10; 6.

<sup>10;</sup> MS.I.2.16, 17:27.1, 9, 10.

<sup>2)</sup> cf.5.2.9.7. 14 Cf. MS.I.9.1, 4, 6-8; Ap.Sr.

<sup>14.11-15,</sup> Varaba Sr. parisista, Journal of Vedic Studies II (ed. Raghu Vira) p. 91 seq.

<sup>7)</sup> M3 Ba यश्चै°.

<sup>10)</sup> cf. Man.Gr.1.10.8; 22.3.

<sup>11)</sup> cf. Man. Gr.1 8.9.

<sup>14)</sup> mss. exc. S प्रजायां, दृहिल°.

वासः परिधाय द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबन्त्रतचार्यधः शयीत । १४ । त्रयोदश्यामुदिते दशहोतारं निग-चे "न्द्रं गछ स्वाहेति होमः । १४ । प्राण्ये "न्द्रं गछ स्वाहेत्यपाने । १६ । चतुर्होतारं निगदेद्वं चास्यातः । १७ । तथा पञ्चहोत्रा षड्ढोत्रा यशस्कामः । १८ । ऋतुमुखेषु सँवत्सरं जुहयात् । १६ । सोमेनेष्ट्वा पापीया-न्मन्यमानः सप्तहोतारं मनसान्द्र्य "विधेनामन्निति ग्रहेण जुहोति । २० । तेषां वृतानि । त्रिभिः सहै-कतः सँवत्सरं नाश्नीयात्त्रयाणामुच्छिष्टं न भुञ्जीत । त्रिभ्यो न प्रयछेत् । २१ । यो ऽषीतः सन्न विरो-धेत सो ऽरण्यं परेत्य बाह्मणं बहुविदमुपवेश्य दर्भस्तम्बमुद्ग्रथ्य चतुर्होतृ स्वकर्मणो व्याचक्षीत । २२ । नदीपर्वतमर्यादाव्यवहिताः सुस्याः समानकालाः समृतयज्ञाः । २३ । तस्य पुरस्तात्प्रातरनुवा-कस्य समिद्धे अनी संभारयज्<sup>\*</sup>षि जुहोति यथा दीक्षणीयायाः । २४ । एतैद्वादशाहे पुरस्तात्प्रायणी-यस्य जुहुयात् । २५ । एतैरेवातिथ्यमभिम्शेत् । २६ । एतान्येवाग्नीधे ऽनुबूयात् । २७ । **एतैरन्तरा त्वष्टारं** च पत्नीक्च सँवत्सरं प्रजाकामो जुहयात् । २८ । ।।१४॥

" भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं त्या वृण इति श्रुतवन्तमार्षेयं ब्रह्माणं वृणीते वेदिकाले ऽमावास्यायां । श्वीभृते पौर्णमास्याम् । १ ॥ भर्भवः स्वर्देव सवितरेतं त्वा वणते बहस्पति ब्रह्माणं तमहं मनसे प्रव्रवीमि मनो वाचे वाग्गायत्र्यं गायत्री त्रिष्ट्भे त्रिष्ट्बजगत्यं जगत्यनुष्ट्भे उनुष्ट्ष्पडक्तये पडिकतः प्रजापतये प्रजापितर्बृहस्पतये " बृहस्पितर्देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणां बृहस्पते यज्ञं गोपायाहं भूपितरहं भुवनपितरहं महतो भृतस्य पितरहं " महो मे ज्वोचो भर्गों मे ज्वोचः स्तोमं मे ज्वोचो यशो मे ज्वोचो ऽन्नाद्यं मे ऽवोचः प्रजां मे ऽवोचः प्रतिष्ठां मे ऽवोच इति वृतो जपति । २ । तीर्थेनान्वेत्यंपरेएां वि-हारं दक्षिणातिक्रम्य यज्ञोपवीत्यप्रमत्तो दक्षिणत आसीत । ३ ॥ अहे दैघिषव्योदतस्तिष्ठान्यस्य सदने सीद यो उत्मत्पाकतर इत्यासनमनुमन्त्रयेत । ४ । आसनात्तणमभयतः प्रछिद्य " निरस्तः परावसः सह पाप्मनेति दक्षिगाप्रत्यक्सव्येन निरस्यति । प्र ॥ इदमहमर्वाग्वसोः सदने सीदामीति दक्षिणं पादमास-नमभ्यन्तरे ददाति ' तदन्तरेण सन्यम् । ६ ॥ देवेन सिवत्रा प्रमृतस्तदग्नये प्रव्रवीमि तद्वायवे तत्सूयिरियु-पविशति । ७ ।। सूर्यो दिवो यज्ञं पात् वायुरन्तरिक्षाद्यज्ञपति पात्वग्निमाँ पात् मानुषमिति जपति । ८ । ब्रह्मण्युपचरत्यस्य वा कर्म कूर्वाणे यो नेदिष्ठी ऋत्विजौ स्यात्म उपासीता पि वा दर्भमुष्टिमुदपात्रे

<sup>19)</sup> mss. exc. S N 1 °मुखेबु.

see preface and 9.5.1.16

<sup>23)</sup> N °यजस्त ° (thus Kn.) the

note (cf. Ap.Sr.3.18-20.) oth. 'यज्ञास्त'; Kn. ended su.23 2) mss. 'स्पनेयन; M2 Ba गोपाइं.

समिडे.

before समृत°, su,24 before 3) mss. ° न्वेत्य°: M2 °प्रमतो 8

<sup>°</sup>प्रभृतो.

<sup>15</sup> Between khanda 14 and 15 4) cf. Ap.Sr 12.20.8.

S has its own khapdas 15-16; 5) N2 inserts before सह: বের্ধা-

नामध्वयं निरस्तः.

<sup>6)</sup> N inserts before सदनेः देवानाम ध्वयु: तस्य मासने उपविशामीति; 8 तदनंतरेख M2 Ba तदंतरे.

<sup>9)</sup> mss. exc. Kc कर्वाची.

वा ब्रह्मासने न्यस्येद शुन्यासनमेवं स्यात् । ६ ॥ ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीत्युक्ते " प्रण्य यज्ञं देवता वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानो अस्तु ।। सप्तर्षीएाां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च घेहि ॥ बहस्पतिः प्रसूतो ।। भूर्भुवः स्वरों प्रणयेत्यनुजानाति । १० । एषो ऽनुज्ञातः सर्वत्र यथाम्नातम् । ११ । अनामन्त्रितो ऽनुजानाति प्रोक्षन्तं हविः पूर्व परिग्राहं परिग्रहीष्यन्तं सामिधेनीरनृवक्ष्यन्तम् । १२ । प्रवरे चानुमन्त्रितो उन्यानि मन्त्रप्रयोगे । १३ । वाचँ यछत्यंकाले वाचँ विसुज्य वैष्णावीं निगद्य पूनर्यछेत् । १४ ।। ऋतस्य पथा पर्येहि मित्रस्य त्वा चक्षुषान्वीक्ष इति प्राशित्रमाह्रियमाणै वीक्षते । १५ । सावित्रेण प्रतिगृह्य " पृथिव्यास्त्वा पृष्ठे सादयामीति दक्षिरगतो बहिषि सादयति । १६ ।। सुपर्णस्य त्वा गरुत्मत-श्चक्षुषान्वीक्ष इत्यवेक्षते । १७ । अङ्कष्ठेनोपमध्यमया चादाया ग्नेष्टवास्येन प्राश्नामि ब्राह्मणस्योदरेगा बहस्प-तेर्ब्रह्मणेन्द्रस्य त्वा जठरे दध्रिति प्राञ्नात्यस्पर्शयन्दन्तान् । १८ ॥ सत्येन त्वाभिघारयामीत्याचा-मित । १६ ।। वाङ्म आस्ये नसोः प्राराो अक्ष्गोश्चक्षुः कर्णयोः श्रोत्रं बाह्वोर्द्गेलमुर्वोरोजः पादयोः प्रतिष्ठेति यथालिङ्गमङ्गानि संमुशति । २० । अप उपस्पृश्य " विष्णोर्जेठरमसीति नाभिदेशमारभ्य जपत्यौरिष्टा विञ्वान्यङ्गानि तनुर्मे तन्वा सहेति गात्राणि । २१ । प्राशित्रहरणे ब्रह्मभागमादधाति । २२ । गँय्वन्ते प्राज्नात्युर्ध्व वा समिष्टयजुप: । २३ । एतेनेष्टिपशूसोमानां ब्रह्मत्व व्याख्यातम् । २४। अग्न्याधेये, वृतो ब्राह्मीदिनिकस्य प्राशनं कृत्वा वसित । २५ । श्वोभृते संभारप्रभृत्यावृतो उध्वर्यवे । २६ । मपत्नवतो भ्रातृत्य-वतो वा रथचके विहारे त्रिः परिवर्तयेत्। २७। तरुणप्रघासेषु वेदी कियमाणे ज्येणाहवनीयादिध स्पयेनानुलिखेदा दक्षिणस्याः श्रोणेरा पृष्ठघायाः शङ्कोः सोमे । २८ । अप्रतिरथेनाग्निचित्यायाम् । २६ । तीर्थेन निःसृत्यावभृथमियात् । ३० । पूर्णदर्वे यद्यामन्त्रयेत " जुहुधीत्यनुजानीयात् । ३१ । पशुबन्धे ऽपरेण विहारं दक्षिगातिऋम्य हतायाँ वपायां चात्वाले मार्जियस्वा । ३२ । दार्शपौर्णमासिकः वरणे सोमे निवर्तेत । ३३ । ॥१५॥

दीक्षणीयात्रभृतीन्युपास्ते । १ । क्रीते मार्धं प्राङभ्युपैति । २ । गार्हपत्यान्ते घर्ममुपास्ते । ३ । उत्थायोपनिष्ठते । ४ । आह्रिमाणेष परिकामनि । ५ । प्राणभक्षेणादीक्षितो भक्षयनि । ६ । पष्ठिया

10) mss. exc. S मध्नपीया, Kn. मध्न 14) cf.3.1.7. ऋषीगा, thus also 5.2.16 14; mes. यजमानाय, not च; M2 Ba स्वरोंसप्रगायेत्यनिजिपत्वा । श्रीन्जान।नि N स्वरितिजिपित्वा ॥ प्रख्येत्युच्चेर्नः जानानि, cf.1.2.1.13. 12) mss. परिशृही यत (S ° ध्यंत),

ेनवज्ञन; cf.1.2.2.2; 1.3.3; 3. 1.1.

13) cf.1.3.1.24.

15) mas. पंथा. 18) mss. °ग्नेप्टवानेत्रमेन; Kn. read बृहस्पतेम येन मदागा इन्द्रस्य: S दनान्

the oth. देनान् .

19) cf. MS.IV.1.12:16.1.

23) S शब्यंने the oth, शब्बंने.

26) cf.1.5 2.10. 27) cf.1 5.4.9.

28) cf.1.7.3.13.

29) cf.6.2.5.7; MS III 3.7 40.10.

30) mss. निमृत्या°.

31) mss. °दर्श: cf.1.7.5.29-30; MS.III.6.6:67.4-5.

32) cf.1.8.4.36-40.

33) mss. ब्रुक्टॉ.

16 Cf. Ap.Sr.14.8-10.

1) cf 2.1.1.16.

2) cf.2.1.4 31.

घर्मपात्राण्यन्वेति । ७ । अग्नीषोमौ प्रणीयमानावन्वेति । ६ । यदि राजानै हरेद्धविर्धानान्ते अध्ययेवे प्रदा-योत्तरेणाग्नीध्रीयमपरेण सदो दक्षिणेन सदोमार्जालोयहिवर्धानं गत्वाज्यानां दक्षिणत उदक्षमुख उपविशत्येष संचरः । ६ । श्वोभूते सवनीय आज्यानि गृह्यमाणान्युपास्ते । १० । अभ्युदाह्रियमाणेषु परिक्रामित । ११ । यहान्गृह्यमाणानुपास्ते । १२ । वैप्रुषौ होमौ हुत्वा पवमानं सर्पन्ति । १३ ॥ ब्रह्मन्तिष्यामः प्रशास्तिरिख्यक्ते " स्तुत यशं देवता वर्षय त्वं नाकस्य पृष्ठे स्वगें लोके यजमानो अस्तु ॥ सप्तर्षीणौ शुकृतौ यत्र लोकस्तत्रेमें यज्ञें यजमानं च धत्त ॥ रिश्मना क्षयाय क्षयं जिन्व ॥ बृहस्पतिः प्रसूतो ॥ भूर्भुवः स्वरो स्तुतेत्यनुजानाति । १४ । एतत्प्रभृतयस्त्रयस्त्रिंशत्त्तोमभागासंत्रयस्त्रिंशत्त्तोत्राण्यप्तोर्यान्मण । तान्येकैकेनानुजानाति । १४ । हृतायौ वपायां चात्वाले मार्जयत्वा धिष्ण्यानुपस्थायापरया द्वारा सदः प्रविश्यौदुम्बर्या दक्षिणत उदक्षमुख उपविशत्येष संचरः । १६ । दक्षिणेन होत्रीयमधिष्ण्यानां भक्षसंचरः । १७ । विसँस्थितसंचरेषु सवनान्तेषु व्युत्सर्पन्ति । १८ । पूर्वया द्वारा निःसृत्य धानासोमान्भक्षयित । १६ । उपौंशूदवसानीया । २० । सावित्रप्रभृत्यग्निवत्यायाम् । २१ । कक्षमानन्वेति । २२ । वैद्वतीश्वीयमाने अत्रते विक्षणतः पक्षस्य बहिर्वेद्युपास्ते । २३ ॥ सत्रेति प्रेषितो वाचं यछित । २४ । आहृतार्यौ सुब्र-ह्मण्यायौ वाचं विसृजते वाचं विसृजते । २४ । ॥१६॥

।। इतीष्टिकल्पे द्वितीयो ऽध्यायः ।।

।। इति मानवसूत्र इष्टिकल्पः समाप्तः ॥

<sup>8)</sup> cf.2.2.4.20.

<sup>9)</sup> of.2.2.4.18, 26,

<sup>10)</sup> mss. भाज्यान् ; of.2.3.1.8.

<sup>13)</sup> cf. 2.3.5.17; 6.1.

<sup>14)</sup> M2 Ba दत. cf.5.2.15.10.

<sup>14-15)</sup> cf. MS.II-8-8.

<sup>16)</sup> cf.2.3.6.21.

<sup>19)</sup> mss. निश्वत्य; cf.2.5.4.7.

<sup>20)</sup> cf.2.5.5.24. (Kn. °नीया:).

<sup>21)</sup> cf.6.1.1.6.

<sup>22)</sup> cf.6.1.4.10.

<sup>23)</sup> cf.6.1.4.39; 5.16.

<sup>24)</sup> cf.2.5.2.6 ?

<sup>24-25)</sup> cf.2.3.2.1.

अग्नि चेष्यमाण उखाँ संभरेत्पौर्णमास्याममावास्यायामेकाष्टकार्यां वा। १। प्राकृतीषु सँस्यासु षोडशिवर्जमग्निमुत्तरवेद्यां चिन्वीत । २ । सावित्रनाचिकेतो वानग्निवोत्तरवेदि चिन्वीत सत्त्राहीनेष् । ३ । तूरुणीं जुहुँ संमुज्य स्रुवँ संमाष्टि । ४ । जुहमष्टगृहीतेन पूरियत्वा " युञ्जान: प्रथमं मन इत्यष्टौ निगद्याहृति जुहोति । ५ । यदि कामयेत यज्ञै यज्ञयशसेनार्पयेयमिति " देव सवितः प्रसूव यज्ञमित्येतामृथ्वं\* यजुषः कुर्यात् । ६ ॥ ऋचा स्तोमें समर्धयेति चतुर्गृहीतं जुहोति । ७ । उत्तरतो गार्हंपत्यस्य " देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इत्यिभ्रमादत्ते वैणवीं कल्माषी सूषिरामुभयतस्तीक्ष्णामन्यतरतो वा । ८ । अग्रेणाहवनीयं " प्रतूर्तं वाजिन्नाद्ववेत्यश्वमभिमन्त्रयते "युञ्जाथां रासभिमति गर्दभम् । १।। योगेयोगे तवस्तरिमत्यभिप्रव-जन्त्यंश्वमग्रतो नयन्ति । १० ।। अग्नि पूरीष्यमङ्क्रिरस्वदाभरेति जपति । ११ ।। अग्नि पूरीष्यमङ्किरस्वदछेम इति समेत्य पुरुषमाभमन्त्रयते यस्य वार्जे विवृञ्जिषेत् । १२। यतः सूर्यस्योदयनं ततो वल्मीकवपामपघन निर्मान पुरीष्यमङ्क्रिरस्वद्भरिष्याम इति बयात्। १३॥ अन्विग्नरुषसामग्रमक्शदिति वल्मीकादिभप्रवजन्ति । १४ ।। आगत्य वाज्यध्वानमित्यालानं प्राप्य जपति । १४ ।। आक्रम्य वाजिनंद्यौस्ते पुष्ठमिति द्वाभ्या-मश्वमाक्रमयति । १६ । आक्रम्यमाणे यजमानो यं दिष्यात्तं ब्रुयादमुमभितिष्ठेति । १७ ॥ जस्क्रीमेल्यु-त्क्रमयति । १८ ।। उदक्रमीदित्यश्वमिमन्त्रयते । १६ ।। आ त्वा जिघम्यां विश्वतः प्रत्यञ्चिमिति द्वाभ्यामश्वपदे जुहोति । २० ।। परि वाजपितस्त्वंमग्ने द्यभिः "परि त्वाग्ने पूरं वयमित्येकैकया परि-लिखति । २१ । सावित्रैरिभ्रमादत्ते चतुर्भिरछन्दोऽन्तैः । २२ ।। देवस्य त्वा सवितः प्रसव इत्यनुवा-कशेषेण लनति । २३ ।। अपौ पुष्ठमसीति पुष्करपर्णं विवेष्टयति । २४ ।। शर्मं च स्थः " सँवमेथा-मित्युत्तरत आखानस्य कृष्णाजिनं पृष्करपर्णं च सँस्कृणात्यधस्तात्कृष्णाजिनं प्राग्गीवमुत्तरलोममुपरिष्टा-न्नाभि प्राग्द्वारं पूष्करपर्णम् । २५ । तस्मिन्प् रीष्यो ऽसि विश्वभरा इति यजुषा पुरीषमावपत्युग्भिस्ति-सुभिश्च " त्वामग्ने पुष्करादिध " तमु त्वा दध्यद्धङ ष्रिस्तंमु त्वा पाथ्यो वृषेति गायत्रीभिन्नाह्मणस्यो-त्तराभिस्त्रिष्टब्भी राजन्यस्योत्तमाभिर्जगतीभिर्वेश्यस्य । २६ । यं कामयेतर्ध्न्यादिति तस्य गायत्रीभिश्च

<sup>1</sup> Cf. MS.II.7.1-5; III.1.1-6; Ap. Sr. 16, 1-3.

<sup>2.3)</sup> not C2, N S in margine.

<sup>2)</sup> M2 तृष्णीं जुहुप्रकृतीयु: cf.6.2.6.7.

<sup>3)</sup> N मत्राहिमेव्वे; cf. Hir.Sr.11, Vaikh.Sr.18, Ap.Sr.24.4.8, 9.

<sup>4)</sup> M2 begins : (ध्व)मंग्रज्य: C2 जुड्बब:.

б) C2 ज्इम°.

<sup>6)</sup> but cp. MS.III,1.1:1,15-2,3.

<sup>10)</sup> N S M2 "स्वशिव जंस्य".

<sup>12)</sup> N S M2 इत्येत्य; mss. विव जि-चेच°.

<sup>14)</sup> N S M2 'मग्रस्यदिति, 'दिनिक-

<sup>15)</sup> C2 N B जपंत्या°.

<sup>18)</sup> S M2 °сдевінч° N °сдевінч°. 22) mss. °दोनें°; of. 6.1.1.8.

<sup>25)</sup> mss. प्रामीबम्°; N S M2 °लोमं

उप°: C2 S N °न्नाभि: c1.6.1.7.

<sup>1:</sup> N M2 °qd; r. uparistat twice.

<sup>26)</sup> N S M2 विश्वं : mss. °वपति; rabhis not C2: N 8 M2 °द्दनी C2 ° दिस: but of the metres MS.II.7.3:77.10.78.3.

<sup>27)</sup> C2 S त्रिष्ट्रभिश्व M2 भिश्च, not N: N S M2 त्रिष्ट्रभाविति.

तिष्टु िभश्च संभरेद्गांयत्र्याभ्यादाय त्रिष्टुभा निवपति । २७ ॥ अयं ते योनि ऋँ त्विय इति न्युप्तमतिमृशिति । २८ ॥ अपो देवीः " सं ते वायुरित्यद्भिराखान मुपसृजिति । २६ ॥ सुजातो ज्योतिषेति
पुरीषमिभिमन्त्रयते । ३० ॥ वासो अग्ने विश्वरूपित्युपन ह्यति मौञ्जेन दाम्नार्कं मयेण वा । ३१ ॥
उदु तिष्ठ स्वध्वरो देवं ऊषु ण इत्यादायोत्तिष्ठिति । ३२ ॥ स जातो गर्भो असि गेदस्योरिति जपति
। ३३ ॥ स्थिरो भव वीड्वङ्ग इति गर्दंभ आद्याति । ३४ ॥ शिवो भव प्रजाभ्य इति पुरीषमिभमन्त्रयते । ३४ । अश्वप्रथमाः प्रत्यायन्ति । ३६ ॥ प्रैतु वाजीत्यश्वमभिमन्त्रयते " नानदद्वासभः पत्वेति
गर्दंभमंग्न आयाहि वीतय इति पुरीषम् । ३७ ॥ ऋतं सत्यमृतं सत्यमिति पुरुषं येन संगछेत तमभिमन्त्रयते । ३८ । दक्षिणत आह्वनीयस्य खरं कृत्वा परिश्रयति । ३६ । तस्मिन्दर्भानास्तीर्याष्ट्यः प्रतिगृभ्गोतिति द्वाभ्यां खरे सादयति । ४० । अश्वगर्दभावध्वयं ददाति । ४१ । ॥१॥

" वि पाजसेति द्वाभ्याँ विष्यति । १ । पर्णवल्कलफाण्टाभिरद्भिराँपो हि ष्ठेति तिसृभिरुपसृजित । २ ।। मित्रः सँसृज्येति द्वाभ्यां पञ्चिभः संभारैः सँसृज्यजलोमिभः कृष्णाजिनस्य त्रिभिरुपणिकृतैः शर्कराभिवंण्वङ्गारैरमंकपालैः सिकताभिरच । ३ ।। सँसृष्टाँ वसुभिरिति तिसृभिरभिमन्त्र्य पत्न्यै प्रयद्यति । ४ ।। मलस्य शिरो ऽसीति पिण्डमिभमृशित । ४ । पत्न्युग्वां करोति त्र्युद्धि चतुरश्राम् । ६ । आस्नातं प्रमाणां प्रययित्वा ताँ समुन्नीयोद्धीमंध्य आदधाति । ७ । क्रियमाणां यजमानो उनुमन्त्रयते " वसवस्त्वा कृण्वित्वित प्रथमामुद्धिं " रुद्धास्त्वेति द्वितीयामां दित्यास्त्वेति तृतीयां " विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वित्वित सँलिप्यमानां ध्रुवाप्रभृतिभिः । ८ । पत्नी द्वधङगुले ऽधस्ताद्द्धारस्यां दित्या रास्नासीति रास्नां करोति । १ ॥ अदितिष्टे बिलमिति द्वारे रास्नायाः । १० । दिक्षु द्वौ चतुरो ऽष्टौ वा स्तान्करोति । ११ । इक्षुशलाकया निलिप्य " कृत्वाय सा महीमुखामिति विष्वति । १२ । शेषस्य त्र्यालिखितामषाढामिष्टकां करोति । १३ ।। वसवस्त्वा धूपयन्त्वितिप्रभृतिभिर्गाहंपत्याद्ववशकेन खरदेशे धूपयति । १४ । अग्रेण गाहंपत्यमंदितिष्ट्वा देवीत्यापाकं खनति । १५ ।। देवानां त्वा पत्नीरित्युखान्तायाषाढामादधाति । १६ । कृपिनैः परिश्वत्य पचनमभ्युद्ध " धिषणा त्वा देवीतिप्रभृतिभिर्गाहंपत्यान्त्विति । १७ ।। मित्रस्य चर्षणीधृत इत्यभीद्वामुपचरित । १६ ।। देवस्त्वा सिवतोद्वपत्विति

<sup>31)</sup> mss. °र्कंमयेन.

<sup>86)</sup> N S प्रयांति M2 प्रयंति.

<sup>37)</sup> cf. Baudh.Sr.10.4:4.8-12.

<sup>38)</sup> mss. पुरीष (C2 ° वं); M2 °मन्त्र-

<sup>2</sup> Cf. MS.II.7.5-6; III.1.6-8: Ap. Sr.16.4-6; Mān.4.1.

<sup>2)</sup> cf. SBr.6.5.1.1.

<sup>3)</sup> C2 °र्ने एवंगारामें कपालास्त्रिंक्येनच; of. TS.5.1.6, SBr.6.5.1.3-6.

<sup>6)</sup> C2 इयुर्ध्वीं N S द्युष्ती (in margine

र्दी) M2 त्युभी; C2 M2 चतुरस्नाम°.

 <sup>7)</sup> C2 बोद्ति N °बोद्धीर्म° S °बोद्धीर्म° M2 बोद्धीर्म°.

<sup>8)</sup> C2 °मुध्व NS M2 °मुक्रि; NS M2 °पमुतिभिश्च; for प्रवाप्रमृतिभिश्च;

of. MS-II.7.6:80.14-81, 3; of. Baudh.Śr.10.5:5.14.

<sup>12)</sup> C2 M2 ° लुप्य N 8 ° लुंप्य.

<sup>13)</sup> cf. MS.III.2.7:25.12-18.

<sup>17)</sup> all mss. कुपिनै:.

<sup>18)</sup> C2 °त्यभिदामु° S °त्यभिषामु° M2 °त्यभिवामु°.

पक्वामुद्वपति । १६ ।। उत्तिष्ठ बृहती भवेत्यादायोत्तिष्ठति । २० । अग्रेणाहवनीयं पर्याहृत्य खरे निधाय " मित्रैतां त उखां परिददामीति मित्राय परिददाति । २१ । तप्तामजक्षीरेण " वसवस्त्वा-छुन्दन्त्वितप्रभृतिभिश्चतुर्भिराछणति । २२ । शिर्राश्छत्वाहरति वैश्यस्य राजन्यबन्धोर्वाशनिहतस्येषुहतस्य वा। २३।

अये यो अस्य यस्य त इदं शिर एतेन त्वं शीषंण्यामेधि । इति छेदे ऽपिनिदघाति सप्तधा विदीर्णां वल्मीकवर्षां सप्त च माषान् । २४ । इदमस्माकं भुजे भोगाय भुयासम् ॥

इति शिरः पाणौ कृहते । २४।

यो ऽस्य कौष्ठघजगतः पाधिवस्यैव इद्वशी । यमं भङ्गश्रवो गाय यो राजानपरोध्यः ॥ यमं गाय भङ्गश्रवो यो राजानपरोध्यः। येनापो नद्यो धन्वानि येन द्यौः पथिवी दढा ।। हिरण्यकेशान्सूध्रान्हिरण्याक्षानयःशफान् । अश्वाननश्वतो दानँ यमो राजाधितिष्ठति ।। अहरहर्नयमानो गा अश्वान्पृरुषात्पशुन् । वैवस्वतो न तुप्यति सूरया इव दुर्मदः ॥ इति यमगाया गायञ्ज्ञिर आहत्य मदा प्रलिम्पति । २६ । ।।२।।

पञ्च साण्डानालभते प्राजापत्यमजमग्निभ्यः कामेभ्यो अवमयभँ विष्णं बस्तम् । १ । सिद्धमा सामिधेनीभ्यः । २ । अनभ्यावर्तयैरचतुर्विकातिं सामिधेनीरन्वाह " प्र वो वाजा अभिद्यव इत्येकादश " समास्त्वाग्न ऋतवो वर्धयन्त्विन दश । ज्योनिष्मती परिहायाप्रीक्तमा " उपेमसक्षीत्यप्सूमतीस्तिस्रो

ज्योतिष्मत्या परिदधाति । ३ । सिद्धमाघारात् । ४ ।। हिरण्यगर्भ इति स्रोचमाघारमाघारयति । ५ । सिद्धमा पर्यग्निकरणात् । ६ । उत्तरं प्राजापत्यं निधाय शिरो त्रिः पर्यग्नि करोति । ७ । पर्यग्निकृतानुत्सुज्य

<sup>23)</sup> C2 °वां अभिनिहित °N °वां अनि-हेन° S °वीं अनिहिन° M2 °वां आसि-निहन . 24) mss. "एयांनेधि; सप्तथा only C2. 26) a) S यमं भक्तय° N यमं भक्तय°: b) mss, धन्बान्येन, S N पृथिबी च: c) N S M2 °िन्दरण्यान्स्थान°, °िन्दरतः NS M2 °गावां.

<sup>24-26)</sup> mantras cf. KS.38.12. 3) N S M2 °स्त्वाग्ना: C2 S °प्रीरुत्तम: TA.6.5.2, 3, Baudh.Sr.10.10: 9.6.

<sup>3 1-18</sup> cf. MS.III-1.10; 4.6; Ap. Sr.16.7-8: 19-31 cf. MS.II.7. 7; III.1.9; Ap.Sr.16.8-10 (se-

quence as TS.5.1.8-10).

<sup>2) 1.8.1.1-3.10,</sup> cf.1.3.1.1.

cf. MS.I.6.1 (probably 86.5, 6 included), II.12.5; IV.12.4: 187.17-188.4; cf 6.2 2 15, 16.

<sup>4) 1.8 3.11.</sup> 

<sup>5)</sup> MS II.13.28:168.5, 6.

<sup>7)</sup> mss. शिरोभि:, cf.1.8 8.22.

<sup>8)</sup> N 8 M2 पर्यन्निकर्तारमनुबन्ध.

प्राजापत्येन सँस्थापयन्त्युपौगुदेवतेन । ८ । तस्याग्नये वैदवानराय द्वादशकपालः पशुपुरोडाशः । **१** । उत्सुष्टानां शिरासि छित्वा निदध्यात्। १०। ह्रदे कायान्त्रविध्येज्जिह्वाश्च यस्मादिष्टकाश्चिकीर्षेत् । ११। अर्थेतान्यञ्चालभेताजॅ वा स्वेतॅं साण्डं तूपरॅं वायवे नियुत्वते । १२ । तदाप्रीः सामिधेनीः । १३ । स आधारः । १४ । तस्य प्राजापत्यो द्वादशकपालः पशुप्रोडाशः । १५ । जिह्वामवदानेषु कृत्या शिरः पशोनिदध्यात् । १६ । सिद्धः पशुबन्धः । १७ । दीक्षणीयां निर्वपत्याग्नावैष्णवमेकादशकपालमादित्येभ्यो घृते चरुमग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालम् । १८ । सिद्धमाधीतयजुभ्यः । १६ ॥ आकृत्ये प्रयुज इति पञ्च हत्वा कृतमग्नि प्रयुजे स्वाहेति षड्जुहोति " विश्वो देवस्य नेतृरिति पूर्णाहितम् । २० । सिद्धमा मुख्टिकर-रणात् । २१ । उखां प्रवृणक्त्याहवनीये प्रभूतेष्वङ्गारेषु ।। मा सु भित्था मा सु रिष इति द्वाभ्यामुपदधानि । २२ । तप्तायां मुञ्जानवदधात्यन्यद्वा क्षिप्राग्निम् । २३ । मन्तापेनाग्निं जनयति । २४ । अत्रसुजे-दाहवनीयम् । २५ । न कामेष् प्रवृराक्ति । २६ । आहत्यावदध्यान्मिथत्वा गतश्री प्रंब्दादन्नाद्यकाम-स्य ' वैद्युताद्ब्रह्मवर्चमकामस्योपरि वृक्षे दीप्यमानं ' प्रदावाद्वाहरेद्यं कामयेत प्रसेनेनास्य राष्ट्रं जायुकं स्यादिति । २७ । उल्यं समिध्य समिध आदधाति " द्ववन्तः सर्पिराभूतिरिति क्रमुकं घृताक्तं " परस्या अधि सँवत इत्यौदम्बरी " परमस्याः परावत इति वैकक्कती " यदम्ने यानि कानि चेति शमीमयीमपरशुव्वराां " यदत्त्रुपजिह्विकेति पञ्चभिरौद्म्बरीमपरशुवक्णां तैत्वकी वाभिचरतो " दॅष्ट्राभ्यां मलिम्लूनग्न इत्याश्वत्थीम् । २८ ॥ यो अस्मभ्यमगतीयादिनि शमीमयीमपरश्रुवृक्णां तैल्वकी वाभिचरन्नादधद्यजमानो यं द्विष्यात्तं मनमा ध्यायेत् । २६ ॥ उदेषां बाहुनतिरमिति द्वाभ्यामौदुम्बरी-मादधद्यजमानं वाचयति । ३० ॥ ब्रह्म क्षत्रं सय्जेति निमधमादधाति । ३१ । ॥३॥

सौवर्णं क्ष्ममेकवि शितिनिर्वाधं " दृशानो क्ष्म इति प्रतिमुञ्चित । १ । उपरिष्टान्तिर्वाधं विभित्त । २ । आमन्दीं निद्धानि । ३ । तस्याः प्रादेशमात्राः पादाः । ४ । समानमन्यत् । ५ । मौञ्जें शिक्यं षडुद्यावं द्वादशोद्यावं वासन्द्यां निद्धाति । ६ ॥ नक्तोषासेत्युख्यमुग्रस्य शिक्ये ऽवद्धाति । ७ ॥ विश्वा रूपाणीति शिक्यपाशं प्रतिमुञ्चित " नक्तोषासेति कृष्णाजिनम् । ६ ॥ सुपर्णो ऽसि गहत्मौस्त्रवृत्ते शिर इति जपति । ६ ॥ सुपर्णो ऽमि गहत्मौन्दवं गछ स्वः पतेत्युख्यमुग्रस्याध्यि नाभिमुखां धारयमाणो "

11) cf. SBr.6.2.1.7, 8.

12-16) cf. 1-11.

<sup>18)</sup> N 8 M2 °त्यग्ना°, °मादित्येभ्यो-कतमझयोष्टते.

<sup>19) 2.1.1.19.45.</sup> 

<sup>20)</sup> cf. 2.1.2.1.

<sup>21)</sup> C2 मुप्टी°; 2.1.2.2-20.

<sup>22)</sup> C2 N S भिच्छा M2 मिछा: cf.

KS. 19.10 10.22.

<sup>25)</sup> M2 °दाहवनीये.

<sup>28-29)</sup> C2 मिमध्य; mas. शभीमर्थी 5) cf. 2.1.4.34. परश्रक्<del>त</del>ां twice. 6) mas. विं; cf.

<sup>29)</sup> C2 N वाभिचरंनादधबजमानी S रंजादधब M2 रितिनादधब .

<sup>4</sup> Cf. MS.II.7.8-10; III.2.1.2;

Āp.Śr.16.10-13.

<sup>1)</sup> N S रौनममे°, M2 ° व्यमरीक्यमे°.

<sup>3)</sup> mss. वि°.

<sup>6)</sup> mss. fa ; cf. KS.19.11:12.20,

<sup>6)</sup> mss. f4、 cf. KS.19-11:12.20

<sup>10)</sup> C2 प्रांचचतुः ; mss. प्रक्रमयस्य°.

विष्णोः क्रमो ऽसीतिप्रभृतिभिः प्राज्ज्चतुः प्रकामित । १० ।। अकन्ददग्निरिति कन्दवतीं जपित । ११ ।। अग्ने ऽभ्यावर्तिन्निति चतसृभिः पुनर्वतीभिः प्रदक्षिणमावर्तते । १२ ।। आ त्वाहार्षमित्यावृत्य जपति । १३ ।। उदुत्तमे वरुण पाशमिति शिक्यपाशमुन्युञ्चति । १४ ।। अग्ने बृहन्नित्युख्यमिमन्त्रयते । १५ ॥ हँसः शुचिषदिति हँसवत्यासन्द्यां निद्धाति । १६ ॥ सीद त्वं मातुरस्या उपस्य इति तिसुभिः सन्नवती-भिरुख्यमुपतिष्ठते । १७ ।। दिवस्परीतिप्रभृतिभिद्धादशभिर्वात्सप्रेणोपतिष्ठते । १८ । मुष्टिकरणप्रभृति दैक्षं कर्म सिद्धम् । १६ । व्रतयिष्यन्ये न देवा ज्योतिषेत्युल्ये सिमध्य सिमधमादधाति चृताक्तां प्रथमां " समिधाग्निं दुवस्यतेति गायत्र्या ब्राह्मणस्य " प्र प्रायमग्निरिति त्रिष्ट्भा राजन्यस्य ' द्वाभ्यां गायत्रीभ्यां वैश्यस्य । २० ।। अन्नपते अन्नस्य नो देहीति घृताक्ताम् । २१ ।। देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवे ऽश्विनोर्बा-हुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये त्वा वैश्वानरायाहरूपदध इति समिधमादधाति । रात्रीम्पदध इति प्रातः । २२ । अत अर्ध्वमुदित आदित्ये क्रमा अहिन । २३ । प्रतिमोचनप्रभृति सिद्धमोपस्यानात्सन्नवतीभिः । २४ । नक्तें वात्सप्रेणोपतिष्ठते । २५ । दीक्षितो भृतिं वन्वीत । २६ । प्रयास्यन्तुंदु त्वा विश्वे देवा इत्युख्यमादत्ते । २७ ।। हँसः गुचिषदिति हँसवत्या सन्नवतीभिश्चानस्यादधाति । पात्र्योः समोप्य परावादघाति । २८ ॥ प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याहीति प्रयाति । २१ । यदि खर्जेत्क्रन्दवत्यस्नुमन्त्रयेत । ३० । यद्यक्ता पूर्वेतेष्टकासँयमनाय भस्म निदध्यात्पंगुकामस्य पुरीषम् । ३१ । सहविहारो यायावरः प्रयाति । ३२ ।। आपो देवीः प्रतिगृभ्णीतेति तिसुभिरप्यु भस्म प्रवपति । ३३ ।। प्रसद्य भस्मनेति द्वाभ्यां भस्ममुख्टी प्रत्यावपति । ३४ । पुनर्वतीभ्यां प्रत्येत्यं यथास्थानं सादियत्वा बोघद्वतीभ्यामुपतिष्ठते । ३५ । न प्राजापत्येनानिष्ट्वेष्टकाः कूर्वीत । ३६ । तिस्रो रात्रीर्भृत्वेतिप्रभृत्याम्नातं दीक्षापरिमाणम् । ३७ । दीक्षिते न पुनर्वतीभिरुख्यमुपतिष्ठते । ३८ । मृन्मयीरिष्टकाञ्चतुरश्रा ऋजुलेखास्त्र्यालिखिता दक्षिणावृतो उन्याः सव्यावृतश्च खण्डकृष्णलक्ष्मवर्जं नैऋंतीस्तिल्लः कृष्णास्तूषपक्वा निर्मन्थेन पचेदक्षिणाग्नेर्वा । ३६ । दीक्षाभ्य ऊर्ध्वं क्रमवात्सप्रं समस्य ॥४॥

## " अपेत वीतेति शालामुखीयदेशं जोषयते । तस्मिन्थ्यामें विधाय मण्डलं चतुरश्रं बोद्धत्याबोध्य "

|                                     |                                     | 9                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 12) N S M2 °मावर्तयव्या ° C2 °माव-  | not N S M2; mas. रात्रीहप°; cf.     | as su.17, 24 ?                     |
| त्तेयत्या°.                         | KS.38.12:113.21-114.3.              | 39) N 8 M2 मृष्यम O2 मृन्मुज्य;    |
| 13) r. °त्यादृत्य.                  | 23) भत not N S M2.                  | швв. चतुरस्ना; N कृष्णं लदम В      |
| 16) mss. वि°.                       | 24) 6.1.4.1-17.                     | M2 °हृष्यां लदम° O2 °हृष्या मलेव°; |
| 19) 2.1.2.20-41.                    | 26) 2.1.3.12.                       | cf. MS.III.2.4:19.19, 20.          |
| 20) C2 समिन्य; cf. MS.II.7.12:91.   | 31) N S M2 वबुख्या; C2 प्रीवाय, r.  |                                    |
| 9, 10.                              | पुरीवे.                             | Āp.Śr.16.14-19.                    |
| 21) N S M2 °पतेन्न°; cf. MS.II-     | 34) 🖸 °मुष्टी:                      | 1) O2 °मुखीये, °नश्यायामं; mss.    |
| 10·1: 1 <b>32.5</b> .               | 37) MS.III.4.6:52-11-53.8.          | चतुरसँ; cf. MS.III.5.8.            |
| 22) mss. °राया भहरु°; the first इति | 38) C2 दीचि ऐनच्टे; r. सन्नवतीभिरु° |                                    |

चित स्थ " परिचित स्थेत्येकविँशत्या प्रदक्षिणे शर्कराभिः परिश्रयति । १ ॥ अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीषम-सीति सिकता निवपति " संज्ञानमसीस्यूषान् । २।। मिय गृह्णामि "यो नो अग्निः पितर इति चेष्यञ्जपति यजमानो वा । ३ । व्यूह्योषसिकतमंथं सो अग्निरिति चतसृभिर्मध्ये ऽग्नेश्चतस्रः प्राचीः समीचीरिष्टका उपदघातीडामग्न इति द्वे समीची पुरस्ताच्चिदसि "परिचिदमीति द्वे समीची पश्चात् । ४। सर्वत्रेष्टकोपधानमन्त्रेष्वन्ततस्तंया देवतयेत्यनुषजित । ५ ॥ लोकं पूर्ण छिद्रं पुणेत्येतया त्रयोदश-भिविचति संपूरयति ।। ता अस्य सूददोहस इत्यनुषङ्गः । ६ । चित्यांचित्यां हिरण्यशकलमुपास्यति । ७ ।। पृष्टो दिवीति चात्वालदेशात्प्रीषेगा चिति संछादयति । ८ । एवं प्रथमे गार्हपत्यस्य पञ्च चितीष्प-दधाति ' तिस्रो द्वितीय ' एकां तृतीये । ६ । संचिते ' समितं संकल्पेथामिति चतुर्भिरुख्यं निवपति । १०।। मातेव पुत्रमित्युर्खा विमुञ्चित । ११। न रिक्तामवेक्षेत । १२। सिकताभिः पूरियत्वा निदध्याद्ध्ना घृतेन मधुना वा । १३ ।। यदस्य पारे रजम इति शिक्यमादत्ते । १४ । दक्षिणा-परमवान्तरदेशें यन्ति । १५ । स्वकृत इरिएो नैऋंतीरुपदधात्यंसुन्वन्तमयजमानमिछेति तिसृभिः पराङ्गपराङ । १६ । न तयादेवतं करोति । १७ ॥ यं ते देवी निर्ऋतिराबबन्धेति जालमिष्टकास्वध्य-स्यति । १८ । रुवमसूत्रमनुप्रहृत्यासन्द्याभिविक्रमयति । १६ ॥ यदस्य पारे रजस इत्युदकूम्भेनेष्टकाः प्रसन्यं त्रिः परिषिञ्चन्पर्येति । निधाय त्रिरपरिषिञ्चन्प्रतिपर्येति । २० ॥ भृत्यै नम इत्युक्त्वावर्तते 1 38 1

> शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शॅ योरभिस्रवन्तू नः ॥ शं म आपो धन्वन्याः शं नः सन्त्वनुष्याः । शं नः समुद्रचा आपः शमु नः सन्तू कृप्याः ॥ शं नो मित्र: शैं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रश्चाग्निश्च शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥

इति तिसुभिः परोगोष्ठं मार्जयन्ते । २२ । अनपेक्षमार्गाः प्रत्यायन्ति । २३ ॥ निवेशनः संगमनो वसूनामित्यैन्द्रचा गार्हपत्यमुपतिष्ठते । २४ । प्रायणीयाप्रभृति सिद्धमोपसद्भचः । २५ । षडुपसदः प्रवर्ग्यवत्यः । २६ । अनुपसदम्पिन चिन्वीत । २७ । प्रथमायामुपसदि पूर्वाह्मिकी कृत्वा गुपमछैति

| 3-4) | C2 | यजमानो | विह प°. |  |
|------|----|--------|---------|--|
|------|----|--------|---------|--|

24) C2 °त्येंद्रिया NS °त्येंड्या. 25) 2.1.3.20-2.2.1.14.

26-27) cf. Ap.Sr.16.35.6-9.

<sup>12)</sup> N S °मवेचते M2 °मवेच्यते. 12-13) cf. MS.III-2.7:26.12-17.

cf. KS.13.16: 2.1: VS.36.9.

<sup>3)</sup> cf. MS.1.6.1:86.5, 6; 85.18-86.1; SBr.7.4.1.1,2, Ap.Sr.16.

<sup>17)</sup> cf. SBr.7.2.1.12.

<sup>21.6-8.</sup> 

<sup>19)</sup> C2 °संबाभिडीकमयति.

<sup>4)</sup> N B M2 ° सिकताम°.

<sup>20)</sup> C2 निधार्य, cf.1.7.6 52, 53; 28-29) cf.2.2.1.51, 52.

<sup>6)</sup> MS.II.8.1:106.3-6.

<sup>6.2.4.8.</sup> 

<sup>8)</sup> cf. MS.II.13.11:161.14-17.

<sup>22)</sup> b) mss. शंतनूष्या:; M2 परोगौब्टं;

। २८ । अग्रेण प्राग्वेंशं त्रिषु प्रक्रमेष्वपरिमिते वावकाशे पृष्ठघाशङ्कुं निहत्य वेदादानप्रभृति वेदि विद-धाति यथा सोमे । २१ । अर्ध्वबाहुना यजमानेन वेणुं प्रमायोत्तरवेदिदेशे सप्तपुरुषमिनै विद्धाति । ३०। तस्य चतुःपुरुष आस्मा पुरुषमात्राणि पक्षपुद्धानि । ३१। अरस्ति पक्षयोरस्युपदधाति प्रादेशं पुछे । ३२ । तुर्यपुरुषे शिरो विधाय विहितस्य मध्यदेशे दर्भस्तम्बे हिरण्यं निधाय " सजूरब्दो आयवोभिरित्यभिजुहोति । ३३ ।। प्रजापतिष्ट्वा सादयतु पृथिव्याः पृष्ठे तया देवतयाङ्गिरस्वद्ध्रुवा सीदेति विहितस्य मध्यदेशे पृथिवीमभिमृशति । ३४ । दक्षिणतः पक्षस्यो दोजनमन्तर्याममिति सीरे युगवरत्राणि संबध्नाति । ३५ ।। पूषा युनक्तु सविता युनक्तिति तिसृभिर्युज्यमानमनुमन्त्रयते । ३६ । षड्युक्तेन कृषति द्वादशयुक्तेन वा । ३७ ।। उदस्थाद्गोजिदश्वजिदित्युच्छितमनुमन्त्रयत " उष्टारयोः पील्वयो-रित्यनडुहः । ३८ ।। लाङ्गलं पवीरविमिति पञ्चे मामिन्द्र हस्तच्युतिमिति षष्ठी । तासामेकैकया द्वेद्वे सीते कृषति । ३१ । दक्षिणार्घात्पक्षस्योपक्रम्य मध्येन सीतां करोत्युंत्तरस्मात्पक्षान्तात्प्रदक्षिणावृता दक्षिणां पूर्वामु दीचीमपराम् । ४० । एवं तिस्रस्तिस्रः सीताः कृषति । दक्षिणस्याः श्रोणेरध्योत्तरस्मादँसात्पु छा-दध्या शिरस ' उत्तरस्याः श्रोणेरध्या दक्षिणस्मार्देसात् । ४१ ॥ विमुज्यध्वमध्न्या देवयाना इति दक्षिणाप्राचो विमुञ्चति । ४२ । तानध्वयंवे ददाति सीरं च । ४३ । ॥॥॥

ओषघीरारण्या ग्राम्यारच सर्पिषा सैंमुज्य " या ओषघयः प्रथमजा इति चतुर्दशभिः सर्वमिनै वपति । १ । या न विन्देत्ताभ्यो यवान्मधूद्युतान्वपेत् । २ । शेषेणोप्तमग्निमुपतिष्ठेत । ३ । दिग्भ्यो लोष्टान्बहिर्वेदे मां नो हिँसीज्जनितेति चतसृभिर्मध्ये ऽग्नेः समस्यति । ४। यां जनतां कामयेत क्षोघुका स्यादिती वमूर्जमहिमत आदीति तस्या दिशो लोष्टानाहरेत् । ५ ॥ कामं कामदुघे धुक्ष्वेति सीर्नासीतामभि-मृशित । ६ । गोयुगेन चात्वालं विद्याति । ७ । दशपदामुत्तरवेदि मध्ये ऽग्नेर्ब्याघारणान्तां कुर्वीत । द ।। चित स्थ " परिचित स्थेत्यग्नि प्रदक्षिणे शर्कराभिः परिश्रयति । ह ।। अग्ने तव श्रवो वय इति षडभि: सिकता निवपति । १० ॥ आप्यायस्व " सं ते पर्यांसीति सौमीभ्यां व्यृहति शिरमि पक्षपुछानां चाप्यया लोकालोका मध्ये उन्तेः स्वयमात्ण्णालोके । ११। उत्तरं पुछाप्ययं प्रत्यन्नेराक्रमणम् । १२।

<sup>33)</sup> fafe not N S M2; C2 °3 भायव M2 ° इं अयवे : MS.II. 12.3:146.2-4: III.4.4:49.5-15. 34) cf. MS-II.8.14:117.15: IV.9. 16. Baudh.Sr.10.23 : 22.4. 35) N S M2 शीरे, °वरत्नानि C2 °वर्त्रागि. 38) N S M2 देगोर्जि[दि] स्युद्ध[य]नि 6 C(.10.2.3.1: MS.II.7.13,14;

भरन°; C2 °स्यनुद्रही NS °त्यनु-ड़ही M2 'स्यन इहं, but of SBr. 7.2.2 6: 4.29 about two oxen. 40) N S M2 "त्पत्तयोरुप": C2 दिवाखा-

पूर्वामु N S M2 दक्तियाम् .

<sup>42)</sup> mss. °मांची.

<sup>43)</sup> M2 शिरं.

III.2.5: Āp.Sr.16.19-22.

<sup>2)</sup> C2 यांन N S M2 यायान; C9 °न्बपेत, N S M2 °न्मभुष्टताक्तामृगव-À̰.

<sup>8)</sup> cf.2.2.1.54: 1.7.8.31.

<sup>9)</sup> cf.6.1.5.1.

<sup>11)</sup> C2 लोका once: r. चाप्ययलोके-लोके १

अग्रेगा शालामुखीयँ रोहिते वर्मण्यानडुहे प्राग्धीवे लोमतिश्वतीनां प्रथमेष्टकाः समादधाति । १३ । अनु-वाचयति " चित्यग्निभ्य इत्युपाँगु " प्रणीयमानेभ्यो उनुब्रहीत्युच्चै: । १४ । सकृदुक्तायां चर्मणा-हरन्त्यं श्वमग्रतो नयन्ति । १४ । श्रोणेः पश्चाच्चर्म निद्याति । १६ । समयोत्तरवेदिमैभ्यस्यां विश्वाः पतना इति दक्षिणेन पादेन स्वयमात्ण्णालोके अवमाक्रमयत्यंपर्यावतंयन्परिक्रमयति । १७ । प्रत्यवनीयाख्यं कूम्भेष्टका द्वादशोदकेन पूरियत्वा " समन्या यन्तीतिप्रभृतिभिद्वादशिभमध्यमासु सीतासुपदधाति । कूम्भं क्रमीं च द्वेद्वे लोकेषु चतस्रो मध्ये। १८।। आपो हि ष्ठेनि तिस्रः क्रम्भेष्टकाः समन्वीक्षमाणो जपति । १६ । नैवारं चर्रु पयसि शृतं " दिवि श्रयस्वेति दक्षिणतः पुरस्तात्स्वयमानुष्णालोकस्योपदभानि 1२01 ॥६॥

पदे पुष्करपणं प्रत्यखारमधस्तान्नाभि " तपो योनिरसीत्युपदधाति । १। पुष्करपर्गो रुक्मं प्रत्यक्पाशमुपरिष्टान्निर्बाधं '' ब्रह्म जज्ञानमित्युपदधाति । २ । रुक्मे सौवर्णं पुरुषं प्राक्शिरसमुत्ताने '' हिरण्यगर्भ इति द्वाभ्यामुपद्याति ।। द्रप्सद्यस्कन्देत्यभिमुशति । ३ ।। नमो ऽस्तू सर्पेभ्य इति तिसुभिः सर्पनाम-भिरुपतिष्ठते । ४ ॥ कृणुष्व पाज इति पञ्चभिव्याघारयति यथा नाभिम् । ५ । कार्ष्मर्यमयी सूचं घृतस्य पूर्णाम्यमिनः सहस्रिणो " अनेष्ट्वा तेजमा मादयामीति दक्षिणत उपदधात्यौ दुम्बरी दध्नः पूर्णा " भुवो यज्ञस्य "नद्रस्य स्वीजसा सादयामीत्युत्तरत उपदधाति । ६। स्वयमानुष्णां शर्करामश्वेनोपघ्राप्य " भूरित्यभिमन्त्रयते । ७ ॥ ध्रवासि घरुणेति सयजुषं करोति । = ॥ प्रजापतिष्ट्वा सादयत्विति पर्यायेगोपदधाति पुरुषे स्वयमातुण्णां ब्राह्मणेन महाविदुषा । १ । जिरः प्रत्यातुण्णे स्यात् । १० । अभिप्राण्य " चिति जुहोमोत्यदाभ्यातुण्णे अभिजुहोति । ११ ॥ पृथिवीमाक्रमिषमिति यजमानी जपति । १२ । अविदुषे वरं ददाति । १३ ।। तेजो ऽसि तेजो मे यछेति पूर्वी हिरण्येष्टकामु दपुरा नामासीत्यपरां मण्डलां " यास्ते अग्न आर्द्रा योनय इति दक्षिणां कूलायिनी मुत्तरं लोष्टं दूर्वामिश्रं " काण्डा-त्काण्डात्प्ररोहन्तीति द्वाभ्यामुपदधाति यथाप्नुयुर्द्वीः स्वयमानृष्णाम् । १४। पूर्वी हिरण्यमूर्ध्नी वामभृतं । काचावँसयोः स्यातां ।। यास्ते अग्ने सूर्ये रुच इति द्वाभ्यामुपदधाति । १४ ।। विराड्ज्योतिरधारयद्भूरसि

<sup>13)</sup> N S M2 °रयानुदुई C2 °वयान-

द्रहे: mss. प्रामीने.

<sup>17)</sup> cf.1.5.4.11.

<sup>18)</sup> C2 कु भ कुभीयं.

<sup>18-20)</sup> MS.II.13.1; III.4.10; cf.

Ap.Sr.16.32.5-33.4; Baudh. Sr.10.27.

<sup>7</sup> Cf.10.2.3.1; MS.II.7.15-17;

III.2.6-8, Ap.Sr.16.22-27.

<sup>1)</sup> C2 N S °न्नामि. cf 6.1.1.25.

<sup>5)</sup> N S M2 नाभ, cf.1.7.3.31; 6.1.6.8.

<sup>6)</sup> mss. °रीमुत्तरतो दध्न:.

<sup>9)</sup> MS.II.8.14:117 15-19.

<sup>11)</sup> C2 °दाभ्यांनु ° NS M2 °दाभ्यस्नु "; 16) S इति दाभ्याम्पदभाति.

cf.MS.III.3.9:43.3.

<sup>12)</sup> cf. Ap.Sr.17.13.5.

<sup>14)</sup> cf. a) MS.III.4.7:54.11, 12; b) MS.II.8.14:117.6-8. c) MS.

III.4.7.53.18.

<sup>7-14)</sup> cf.6.2.1.10-16; 6.2 3.10-16. 15) C2 'वंशयो: M2 'वं भग्नेसयो'; cf. KS.20.6: 25.3, 4.

भुवनस्य रेत इति रेतःसिचम् । १६ ।। स्वराङ्ज्योतिरधारयत्सूरसि सुवनस्य रेत इति द्वितीयां। प्रयमायां चितावपुत्रस्य । पुत्रिणो द्वितीयामुत्तमायाम् । १७ ॥ सम्राङ्ज्योतिरधारयदिति ज्योतिषो षृतिं पूर्वी रेतःसिग्भ्याम् । १८ ॥ बृहस्पतिष्ट्वा सादयत्विति विश्वज्योतिषम् । १६ । तस्याः पूर्वी घर्मेष्टकामरण्ये अधीतेनानुवाकेन । २० ॥ अषाढासि सहमानेत्यषाढाम् । २१ । दध्ना मधुमिश्रेण पृषतं कुमैं " मधु वाता ऋतायत इति तिस्भिरभ्यनक्त्यैपां त्वा गह्मन्त्सादयामीति पुरस्तात्प्रत्यञ्चमुपदधाति । २२ । प्रादेशमात्रमुलूखलमुसलमौदुम्बरम्

> यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उलुखलक युज्यसे। इह बुमत्तमें वद जयतामिव दुन्द्भिः॥

इत्यभिमन्त्र्य तस्मिन्त्रीहीनवहन्ति । २३ ।। इदै विष्णुविचकम इति द्वाभ्यामुपदघाति दक्षिणतः पुर-स्तात्स्वयमातृण्णायाः " प्र तद्विष्ण्रित्युदञ्चं मुसलम् । २४ ॥ नक्तोषासा " स्युता देवेभिरित्यनुवाक-शेषेणोखामुत्तरतः पुरस्तात्स्वयमातृण्णाया यावत्युलूखलम् । २५ ।। अग्ने युक्ष्वा हि ये तवेति द्वाभ्यामग्नि योजियत्वा ' दध्ना मधुमिश्रेण " समित्स्रवन्तीति शिरसां छिद्राणि पूरियत्वा हिरण्यशकलानप्यस्यत्य चे त्वेति कर्णे " रुचे त्वेति सब्ये " भासे त्वेत्यक्षिश्णि " ज्योतिषे त्वेति सब्ये " उभदिदमिति नासिकाया-मंग्निस्तेजसेति सञ्यायां " रुक्मो वर्चसेत्यास्ये " सहस्रदा असि सहस्राय त्वेति विकर्तने । २६॥ आदित्यं गर्भमित्युलायां पुरुषशीर्षमुपदधाति प्रत्यङ्गमुखमवाक्छेदम् । २७ । अभित इतराणि परिहारै स्पृष्ट्वेरयखायां श्रत्रणखैर्हेनुभिः प्रतिष्ठितानि " वातस्य ज्तिमित्यश्वशिरः पुरस्तादंजन्नमिन्दुमित्यृषभस्य पश्चा त्वष्टुर्वरुत्रीमिति वृष्णेर्दक्षिणतो " यो अग्निरग्नेरिति बस्तस्योत्तरतः । २८ ॥ इमं मा हिँसीद्विपादमित्युत्सर्गेर्यथोपहितमे कैकेनोपतिष्ठेत । २६ । पुरुषशिरसो ऽक्षिणि '' चित्रं देवाना-मित्यर्धचेंनाभिजुहोत्या प्रा द्यावापृथिवीति सब्ये । ३० । एकं चेदजिशरः स्यादुसायामुपधायोपधानै रुत्सर्गे-र्लोकानुपतिष्ठेत ' परिहारे वा लोकेषु तैर्मन्त्रै स्वायामपद्मायोपधानै रुत्सर्गे स्पतिष्ठते । ३१। पश्रुशिरांसि स्वयमातण्णां चान्तरेण न व्यवेयाद्यंदि व्यवेया न्वं यविष्ठेति जपेत् । ३२ । ॥७॥

उत्तरस्मिन्नेंसे पुरुषचितिमुपदधाति । १।। मा छन्द इतिप्रभृतयः पर्याया स्तेषामेकैकेन पर्यायेण युगपत्तिव्यस्तिस्र उपद्याति ।। ध्रवाः सीदतेत्यन्तेन । २ । उत्तरार्घात्सपंशिरः सर्पनामिनः पराचीन-

<sup>17) 8</sup> विराद्; N S M2 मुबनस्य. 18) N S M2 yfa.

<sup>19)</sup> cf.6.2.1.17; 2.8.

<sup>20)</sup> MS.IV.9.14, TA.4.17.

<sup>22)</sup> C2 प्रवंत, M2 प्रेक्त.

<sup>23) 43</sup> not N S M2: cf. RV.1. 32) cf. MS II.18.11:162.1-2.

<sup>28.5.</sup> 

<sup>24)</sup> MS.I.2.9:19.12-13.

<sup>25)</sup> N 8 M2 वाबन्य°.

<sup>28)</sup> M2 °स्यसायाः N 8 °स्यसायाः 30) MS.I.3.37:43.8-10.

<sup>8</sup> Cf. MS-II.7.18-20; 13.11-14;

III-2.8; 5.1; Ap.Sr.16.27,28, 32-35.

<sup>1-2)</sup> of 10.2.3.9-3.

<sup>3)</sup> cf.6.1.7.4.

मुपदघात्यंतुदिशेद्वा नोपदध्यात् । ३ ।। अपौ त्वेमन्त्सादयामीतिप्रभृतिभिरपस्या दिक्षु पूर्वार्धादुपक्रम्य प्रदक्षिणं पञ्चपञ्चोपदघाति ।। गायत्रेण त्वा छन्दसा सादयामीतिप्रभृतिभिष्छन्दस्या उत्तरत उपदधाति । ४ ।। अयं पुरो भूरितिप्रभृतयः पर्याया स्तेषामेकैकेन पर्यायणैकैकां दशदश प्राणभृत उपदर्शात । दक्षिणस्मिन्नेंसे सव्यायां श्रोणौ दक्षिणायां श्रोणौ सव्ये उसे मध्ये पञ्चमम् । १ ॥ प्राची दिग्वसन्त ऋतुरिति पर्यायाः सँयत उपदघाति यथा प्राणभृतः । ६ । अवकास्वृतव्या ।। मधुश्व माधवश्चेतिप्रभृतयः पर्याया स्तेषामेक केन पर्यायेण युगपद्देद्वे चित्यांचित्यामिष्टके उपद्रधाति चतस्रो मध्यमायाम् । ७ ॥ अग्नेरन्तः इलेषो ऽसीति यथर्तु सर्वत्रानुषजित पूर्वे सीदतिमत्यन्तेन । ८।। अग्नेर्यान्यसीति दश सँयान्य स्तासां देदे चित्यांचित्यामिष्टके उपदधाति । ह ।

> त्वामग्ने वृषभं चेकितानं पुनर्युवानं जनयन्नुपागाम् । अस्थूरि नौ गाईपत्यानि सन्तु तिग्मेन नस्तेजसा सँशिशाधि ।।

इत्युषभेगा चित्यांचित्यामिष्टका उपदघात्य जुलेखाः पृष्ठे समं पश्चात्प्राचीं पुरस्तात्प्रतीचीमुपदघाति । दक्षिणावृतो दक्षिणत आत्मन्यु देखाराः प्रत्यखाराः पक्षे । सध्यावृत उत्तरत आत्मनि । दक्षिणाद्वाराः प्राग्द्वाराः पक्षे । १० । लोकंपुराया चितिँ संपूरयति । ११ ॥ अग्ने धामानीति स्वयमातण्णालोके चितिचितिमभिमुशति । १२ ।। अग्ने कह्येति स्वयमातृष्णालोके चितिचितिमभिजुहोति । १३ ।। या त इषुर्युवा नामेति सर्वत्रानुषजित । १४ ॥ यो अप्स्वन्तरग्निरित्येकैकया चितिहोमाननुमन्त्रयते द्वाभ्यामुत्तमम् । १५ । अश्वे श्यावमालभ्य " पृष्टो दिवीति चात्वालात्पुरीषेण चिति संछादयति संछादयति । १६। ॥ ॥ ॥ ॥

## ।। इति चयने प्रथमी उध्यायः ।।

आपराह्मिकयो प्रवर्ग्योपसदावुपेत्य वसन्ति । १ । ऊर्ध्वं पूर्वाह्मिकीभ्यामाध्वनीभिद्वितीयां चिति-मारभन्ते " ध्रुवक्षितिर्ध्वयोनिरितिप्रभृतिभिः पञ्च लोकेषु । २ । आश्विनीऋतव्या अनूपधीयन्ते "

28.7. 8.

<sup>4-6)</sup> cf. 10-2.3.4. 5) (MS.II.7.19 r. four times गृहामि प्रजाभ्यों resp. °भ्यं): N पंचमं सामासामच्ख्योपदधातीति व्या-ख्यातं, B पंचमं and in margine : बाबांबाबामस्वायोपदभातीति स्यास्यातं: of. Ap.Sr.16.32.1; MS.III.2.8;

<sup>6)</sup> C2 पर्यायै:: N S यथा प्रायासतोत्तरा-मंतरां.

<sup>7.9)</sup> चतस्रो unto उपदश्राति not M2. in S twice.

Āp.Śr.16.24.9-11 etc. 9) MS.II.8.13:116.18-117.3: cf.

Ap.Sr.16,24.8, etc. 10) C2 N M2 चेकितानां S °नाः of.

MS.IV.14.15:240.2. KS.40.2: 1) N S M2 अपरा° 136.1, TS.5.7.2.1; पुरस्तात्प्रतीचीम° 2) C2 °मारभते; thus also su.9,

only N S: for 43 N M2 बापदो

S वापदा; cf. MS.III.4.7, SBr. 10.2.1.8-11.

<sup>7-8)</sup> MS.II.8.12; III.3.3:35.9-20; 10-12) in C2 °नि' दक्षिया° unto °लोके is missing.

<sup>16)</sup> mss. शावमा°; cf.6.1.5.8.

<sup>1</sup> Cf.10.2.4.1-3; MS.II.8.1-6; III.2.9-10; Ap.Sr-17.1-2.

<sup>23: 6.2.2.1.</sup> 

सजूर्ऋतुभिरितिप्रभृतिभिः पञ्च ।। सजूर्देवैर्वयुनाधैरिति सर्वत्रानुषजित । ३ । ऋतव्या वायव्या अनूपधीयन्ते '' प्राणं मे पाहीतिप्रभृतिभिः पञ्च । ४ । वायव्या अपस्या अनूपधीयन्ते '' ऽपः पिन्वेति-प्रभृतिभिः पञ्च । ४ । अपस्या वयस्या अनूपधीयन्ते "क्षत्रै वयो मयन्तं छन्द इति चतस्रः पूर्वार्घे ज्ययेषु पञ्चपञ्च ।६। व्यास्याताः सार्वेचितिक्यो लोकंपृणा पुरीषं च ।७। आपराह्मिक्यौ प्रवग्योपसदावुपेत्य वसन्ति । ८ । ऊर्ध्वं पूर्वाह्मिकीभ्यां तृतीयां चितिमारभन्ते । ६ । स्वयमातृण्णां शर्करामश्वेनोपघ्राप्य " भुव इत्यभिमन्त्रयते । १० ।। इन्द्राग्नी अव्यथमानामिति सयजुषं करोति । ११ ।। विश्वकर्मा त्वा सादयस्विति पर्यायेणोपदधाति । १२ । नात्राविद्वान्न वरदानम् । १३ । अभिप्राण्यापान्य " चिति जुहोमीत्यदाभ्यातृष्णे ऽभिजुहोति । १४ ।। अन्तरिक्षमाक्रमिषमिति यजमानो जपति । १४ ।। ज्योतिरसि ज्योतिर्मे यछेति पूर्वी हिरण्येष्टकामंपराजिता नामासीत्यपरां मण्डलाम् । १६ ।। विश्वकर्मा त्वा सादयत्विति विश्वज्योतिषम् । १७ ।। राज्ञ्यसि प्राची दिगितिप्रभृतिभिः पञ्च दिश्या लोकेषु । १८ ।। आयुर्म पाहीतिप्रभृतिभिरप्ययेषु दश पूर्वार्षे वादशहादशेतरेषु । १६।। मूर्धास राडितिप्रभृतिभि-रादित्यधाम्नीः सप्त पुरस्ताद्यन्त्री राडितिप्रभृतिभिरिङ्गरोधाम्नीः सप्त पश्चात् । २०। व्याख्याताः सार्विचितिक्यो लोकंपृणा पुरीषं च । २१ । आपराह्मिक्यौ प्रवर्ग्योपसदावुपेत्य वसन्ति । २२ । ऊर्ध्व पूर्वीह्निकीभ्यामक्ष्णयास्तोमीयाभिश्चतुर्यी चितिमारभन्त " आशुस्त्रिवृदिति पुरस्ताद्वैघोमा सप्तदश इति दक्षिणतो " भान्त पञ्चदश इत्युत्तरतो " धरुण एकविँश इति पञ्चाद्गर्भाः पञ्चविँश इति मध्ये । पञ्चदश शिष्टास्तिस्रस्तिस्रो लोकेषूपदघाति । २३ । स्पृत उपदघात्यंग्नेर्भागो ऽसीति पुरस्तादिन्दस्य भागो उसीति दक्षिणतो " नृचक्षसां भागो उसीत्युत्तरतो " मित्रस्य भागो उसीति पश्चादैदित्या भागो ऽसीति मध्ये । शिष्टाः पञ्चानूपदधाति । २४ ।। एकयास्तुवत प्रजा अधीयन्तेति सप्तदश सृष्टीर्मध्य उपदघाति । २५ ।। ऋतूनां पत्नीति पञ्चदश व्युष्टीस्तिस्रस्तिस्रो लोकेषूपदघाति । २६ । व्याख्याताः सार्वचितिक्यो लोकंपृणा पुरीषं च । २७ । आपराह्मिक्यौ प्रवर्ग्योपसदावृपेत्य वसन्ति । २८ । ऊर्ध्वं पूर्वाह्मिकीभ्याम् ॥१॥

असपत्नयोत्तमां चितिमारभन्त " अग्ने जातान्त्रणुदा नः सपत्नानिति पुरस्तात्संहसा जातान्त्रणुदा नः मपत्नानिति पश्चाच्चंतुश्चत्वारिंशी स्तोमो वचीं द्रविणमिति दक्षिणतः सादयति " षोडशी स्तोम

आजो द्रविरामित्युत्तरतो " ऽग्ने: पुरीषमसीति पुरीषवतीं पश्चात्स्वयमात्ण्णायाः । १ ॥ एकश्छन्द इति चत्वारिंशतं विराजो प्रप्ययेषु दशदश । २।। रश्मिना क्षयाय क्षयं जिन्देति त्रयस्त्रिंशतं स्तोमभागा दिक्षु । पूर्वीर्घादुपक्रम्य प्रदक्षिणे सप्तसप्त पञ्च मध्ये । ३ ॥ राज्ञ्यसि प्राची दिगितिप्रभृतिभिः पञ्च नाकसदो लोकेषु । ४ ।। अयं पुरो हरिकेश इति नाकसदामुपरिष्टात्पञ्चच्डाः 'पश्चात्प्राचीमुत्तमाम् । ५ ।। प्राच्यात्वा दिशा सादयामीति क्लुप्तीरुपदधाति शिरसि पक्षपुछेषु मध्ये पञ्चमीम् । ६ । विहरन्नत्रैव रेत:सिचमुपदधाति । ७ ॥ परमेष्ठी त्वा सादयत्विति विश्वज्योतिषम् । ८ । ऋतव्ये उप-धाय " पुरोवातेतिप्रभृतिभिः पञ्च वृष्टिसनीलोंकेषु । ६ । सँयान्ये उपधाय वाच उपदधात्यम्बा च बुला चेति सप्त पूर्वार्धे । १०।। सलिलाय त्वेतिप्रभृतिभिरादित्येष्टका अप्ययेषु द्वेद्वे मध्ये च । ११।। अधिद्यौर्नामामीत्यपरां मण्डलाम् । १२ । उत्तरतः पुरस्तात्स्वयमातृण्णाया " अयँ सो अग्निरित्यष्टौ नानायजुष उपदधाति यथा गाहुंपत्ये । १३ । पूर्वा पुनिव्चिति " येन ऋषयस्तपसा सत्रमासतेति मवतासामष्टाभिः । १४ ॥ समास्त्वाग्न ऋतवो वर्धयन्त्वित दश द्वेद्वे लोकेषु । १५ ॥ ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्तीति द्वादशाप्रीरप्ययेषु तिम्नस्तिस्र:। १६।। प्राणादपानं संतन्त्रित नव संतनीः पुरस्ता-त्प्रतीचीरुपदधाति । १७ ।। ऋचा त्वा छन्दसा सादयामीतिप्रभृतिभिर्प्ययेषु द्वेद्वे । १८ ।। दूनै वो विश्ववेदसमिति पञ्च लोकेष् । १६ ।। इन्द्रो दधीचो अस्थभिरिति दश पर्वार्धे । २० । छन्दिश्चिती-रुपदधात्यप्ययेषु तिस्रस्तिस्रो उन्तराअन्तरा " अयमिनः सहिस्रण इति तिस्भिगीयत्रीभिरंबोध्यग्निरिति त्रिष्टुब्भि"र्जनस्य गोपा इति जगतीभिः " सँ समिदित्यनुष्टब्भिरा" ते अग्न दृधीमहीति पद्धक्निभिरे"ना वो अग्निर्मित बृहतीभिरंग्ने वाजस्य गोमत इन्युष्णिग्भिं द्वें तिस्वः करोति

> भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृण्ष्व वृत्रतूर्ये । येना समत्सु सासिह ॥ येना समत्सु सासिद्यव स्थिग तनुहि भूरि शर्धनाम् । वनेमा ते अभिष्टिभिः ॥

°तरामंतरा: mss. त्रिष्ट्रसिजें°, °स्यतु-प्ट्रांतरा; N S M2 स्थला, गोमता; for the सकुद: cf. MS.IV. 12.5: 191.9.10 with RV.8.19.19. 20; for the विराज: cf. MS.II.10. 6 139.5, IV.10.1:143.5, 6, for the दिपदा. MS.I.5.3:69.10.

<sup>2)</sup> C2 S 'शृति" 112 "शृति.

<sup>3)</sup> N S M2 °िन्त्रंश C2 °िश्वंश.

<sup>7)</sup> cf. 6.1.7.17.

<sup>8)</sup> cf. 6.2.1.17.

<sup>9)</sup> cf. 6.1.8.7.

<sup>10)</sup> r. सँधान्याषु ? of.6.1.8.9; mss. बाचोपद ; TS.5.8.9.1 calls them कत्तिका:

<sup>12)</sup> cf. MS.II.8.14:117.12-15.

<sup>13)</sup> cf. 6.1.5 4; 2.6.31; 10.2 4.2.

<sup>14)</sup> N S M2 येना; inst. of मनता-भाम° (incomprehensible) N S त्यन्वातान° M2 यत्वातान°; cf.6.2. 6.29.

<sup>15)</sup> N S M2 °स्त्वाग्ना; cf.6.1.3.3.

<sup>17)</sup> cf Ap.Sr.16 32.3.

<sup>20)</sup> cf.10.2.3.4.

<sup>21)</sup> C2 इंदरनतीर°, °तरांतरा N S M2

इति ककृद्धिः " प्रेद्धो अग्न " इमो अग्ने

अग्नि नरो दीधितिभिररण्योईस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् । दूरेद्शं गृहपतिमथर्युम् ॥

इति विराड्भिरंग्ने तमद्येति पदपद्धिक्तिभिरंग्नि होतारं मन्य इति छन्दोभिरंग्ने त्वं नो अन्तम सतं त्वा शोचिष्ठ दीदिवो " अधा ह्यग्न इति द्विपदाभिरुत्तरार्धे । २१ । ।।२॥

महावतमुपदघात्यायाहि सबुमा हि त इति तिसुभिः गायत्रीभिः शिरसि । रथंतरं पक्षे " ऽभि त्वा शूर नोनुम इति द्वे तिस्नस्कारं दक्षिगार्घे मध्ये अयये च। बृहदत्तरिस्मॅं त्वामिद्धि हवामह इति द्वे तिस्रस्कारमुत्तरार्घे मध्ये ऽप्यये चात्मिन वामदेव्यं " कया निवत्र आभुवदिति तिस्रो मध्ये । यज्ञायज्ञियं पूछे " यज्ञा यज्ञा वो अग्नय इति द्वे तिस्नस्कारं पश्चार्घे मध्ये उप्यये च । १।। अयवा इति सप्त पूर्वार्घे । २ ॥ पृथिव्यसि जन्मनेतिप्रमृतिभिरप्ययेषु द्वेद्वे । ३ ॥ या देव्यसीष्टके कुमार्य्पशीवरीतिप्रभृतिभिरप्ययेषु तिस्रस्तिस्रो " या देव्यसीष्टक आयुर्दा इति नवस्वनुष-जत्य पशीवरीत्यपरिष्टाद्या देवीः स्थेष्टकाः सुशेवा इति मध्ये युगपत्तिस्रः । ४ ।। सवयसे त्वेतिप्रभृतिभ्रिर-प्ययेषु तिस्रस्तिस्रः । ५ ।। भूयस्कृदसीतिप्रभृतिभिरप्ययेषु पञ्चापञ्चीनाः प्रदक्षिणं पञ्चपञ्चोपदधाति । ६ ॥ ज्योतिष्मतीं त्वा सादयामीप्रभृतिभिरप्ययेषु तिस्रस्तिस्रो द्वे मध्ये । ७ ॥ कृत्तिका नक्षत्रमग्नि-र्देवतेतिप्रभृतिभिनंक्षत्रेष्टकाः पुरस्तात्प्रतीचीरुपदघात्यंग्ने रुचः स्थेति सर्वत्रानुषजति । पुरस्ताद्विशाखयोः

> पूर्णा पश्चाद्त पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्ममासी जिगाय । यस्यां देवा अभि सँविशन्त उत्तमे नाक इह मादयध्वम ॥

इति पौर्णमासीमु परिष्टाद्भरणीनाम्

यत्ते देवा अदघुर्भागधेयममावास्ये सँविशन्तो महित्वा । सा नः प्रजां कृण्हि सर्ववीरे र्राय नो धेहि सुभगे सुवीरे ।।

इत्यमावास्याम् । = ।। हिरण्यगभं इतिश्रभृतिभिरप्ययेष् द्वेद्वे । ६ ।। स्वरित स्वर्मे यस्रेति पूर्वी हिरण्येष्टका-मुषभमुपघाय लोकपुणया चिति संपूरयति । १० । स्वयमातृण्णां शर्करामश्वेनोप घ्राप्य " स्वरित्यभिमन्त्रयते । ११।। आयोष्ट्वा सदने सादयामीति सयजुषं करोति । १२।। परमेष्ठी त्वा सादयत्विति पर्यायेग्गो-पदधाति । १३ । नात्राविद्वान्न वरदानम् । १४ । अभिप्राण्यापान्य " चिति जुहोमीत्यदाभ्यानुण्णे ऽभिजुहोति

|   | -   |      |       |      |              |        |     |
|---|-----|------|-------|------|--------------|--------|-----|
| 3 | Cf. | MS   | .II.1 | 3.9, | 12,          | 15-20, | 23; |
|   | 8.1 | 4: A | p.Śı  | .17. | <b>3-</b> 10 |        |     |

पुरस्ता(द्). 6) cf. MS.III.5.2.

10) cf.6.1.8.10, 11: MS.II.7.15: 98.9. 10.

<sup>10-16)</sup> cf.6.2.1.10-16.

ज्यवे not C2; cf.10.2.3.7.

<sup>1)</sup> च। इहद् unto the nearest 8) M2 अस्यां inst. of यस्यां; C2

<sup>2. 4)</sup> cf.10.2.4.5.

देवाभि: mss. °तोत्तमे: पौर्णमासीम् 15) C2 °प्राख्याव्यवान्य N M2 °प्राख्या-

<sup>4)</sup> mss. नवस्वा°. N S in margine:

not in the mss.; mss. °माबास्या-

बान्य; N S M2 °दाभ्यस्त्र°.

। १५ ।। दिवमाक्रमिषमिति यजमानो जपति । १६ । वायव्यामुत्तरौ विकर्णी शर्करा प्रतिप्रस्थाता " प्रोथदश्वो न यवस इति मध्ये युगपत्स्वयमातृण्णालोकस्योपदधाति । १७ । व्याख्याते सार्वेचितिकम् । १८ । पुरीषेण चिति सँस्थापयत्यन्यत्स्वयमातृण्णायाः । १६ । जानुदघ्नं प्रथमं चिन्वानश्चिन्वीतेति व्याख्यातम् । २० । ।।३।।

सौवणानां शकलानां सहस्रण सहस्रस्य मासीतिप्रभृतिभिः सर्वमांन प्रोक्ष्य घृतेन प्रोक्षति " वसवस्त्वा रुद्रैः पश्चात्पान्त्वित पश्चात्प्राङ्गमुखो " नितानस्त्वा मारुतो मरुद्भिरुत्तरतः पात्वित्युत्तरतो दक्षिणामुख " आदित्यास्त्वा विश्वेदंवैः पुरस्तात्पान्त्वित पुरस्तात्प्रत्यङ्गमुखः " पितरस्त्वा यमराजानः पितृभिदंक्षिणतः पान्त्वित दक्षिणत उदङ्गमुखो " देवास्त्वेन्द्रज्येष्ठा वरुणराजानो ऽधस्ताच्चोपरिष्टाच्च पान्त्वित मध्ये प्राङ्गमुखः । १ । प्रतिपरिक्रम्यं मा मे अग्ना इष्टका धेनवः सन्त्वित दुहेनोत्तरं पुछाप्ययं प्रत्यारम्य जपित यजमानः । २ । उत्तरस्यां श्रोणावनःयायामिष्टकायां शतरुद्रियं जुहोत्यकंपर्णनाजक्षीरं गवीधुकासक्तून्वा " नमस्ते रुद्र मन्यव इतिप्रभृतिभिर्जानुदघ्ने धारयमाणो दक्षिणामुखो " नमो बृहद्भयो ऽभंकेभ्य इति नाभि-दघ्न उदङ्गमुखो " नमो वास्तव्यायेत्यास्यदघ्ने प्राङ्गमुखः । ३ । प्रत्यवरोहाञ्जुहोति " नमो अस्तु रुद्रभयो ये दिवीत्यास्यादघ्न ' उत्तरेण पययिण् नाभिदघ्न ' उत्तमेन जानुदघ्ने । ४ । अकंपर्णमसंचरे न्यस्ये च द्विप्यात्तस्य पशूनां संचरे न्यस्येत् । ४ ।

यो रुद्रो उप्सू यो उग्नौ य ओषधीषु ।

यो रुद्रो विश्वा भुवनाविवेश तस्मै रुद्राय नमो उस्तु देवाय ॥

स्वाहेति तस्यामिष्टकायां गावीधुकं चरुमुपवपति । ६ । आयुधं तिसृधन्वमयाचितो ब्राह्मणाय दद्यात् । ७ ।। अश्मन्नूजं पर्वते शिश्रियाणामित्युदकुम्भेनाग्नि प्रसन्यं त्रिः परिषिञ्चन्पर्येति । निधाय त्रिरपरि-षिञ्चन्प्रतिपर्येति । ८ । आग्नेयपावमान्यां शिरिस गायत्रं गायोद्गाता ' रथन्तरं दक्षिणे पक्षे ' बृहदुत्तरिस्मन्नात्मिनि वामदेव्यं ' यज्ञायिज्ञयं पुछे ' प्रजापतेह् दयमनृचं दिक्षणिस्मिन्निकक्षे ' स्तुतं होता-नुशँसित । ६ । परिगीतं नाक्रामेदा स्वयमानृष्णाया व्याधारणात् । १० । मण्डकेनावकया वेतसशाखया

<sup>16-17)</sup> S दिवसाक्षप्रतिप्रस्थाता.

<sup>17)</sup> M2 राकरां लोकस्यो°; cf.10.2.4.5;

MS.III.3.1:32.19: of. SBr.8.7. 3.9-12.

<sup>18)</sup> mss. °चितिक्यं, cf. 6.2.1.7, 21,

<sup>19)</sup> C2 S M2 °त्यन्यस्व°.

<sup>20)</sup> MS.III.3.2:34.6.8.

<sup>4</sup> Cf. MS.II.8.14; 9.2-9; 10.1;

III.3.4-6; Ap.Sr.17 10-13.

<sup>1)</sup> of. TS 5.5.9.

<sup>2)</sup> C2 'त्यूहेनो' N S M2 उहेनो', r. probably दोहेनो', cf. su.13.

<sup>3)</sup> perhaps add मृगत्तीरम् or मृग-सिश्रम् : C2 °पर्योनमृत्स्मृशान्यज्ञीरं N S °पर्योनमृत्स्मृशानाजानीरं M2

<sup>°</sup>पर्योनाजाचीरं, of.6.1.2.22; N S

M2 गावी° C2 गवे°.

<sup>6)</sup> C2 गावे°.

<sup>7)</sup> C2 तिस्तरचेषून° N तिस्थेन्स° S तिस्येनस° M2 तिस्येनस°.

<sup>8)</sup> C2 S M2 निधायं, cf.6.1.5.20.

<sup>9)</sup> N S M2 गायत्रेखोद्गाता, r. गायत्यु-द्गाता ?; for निकचे cf. SBr.9.1. 2.40.

<sup>10)</sup> sū.17.

<sup>11)</sup> N S M2 "नावकायाँ.

च " समुद्रस्य त्वावकया " हिमस्य त्वा जरायुणेतिप्रभृतिभिः सप्तभिः सर्वमग्नि विकर्षति । **११ । विनीय** प्राणान्मण्ड्कस्य विकर्षणमुस्करे प्रविध्यति । यं द्विष्यात्तमेतेनोपहन्यात् । १२ ।। इष्टो यज्ञो भुगुभिरिति छन्दसां दोहें यजमाने वाचयति । १३ । औद्म्बरीर्घृते वासयति । १४ । आपराह्लिक्यौ प्रवर्ग्योपसदावपेत्य वसन्ति । १५ । ऊर्ध्वं पूर्वाह्मिकीभ्यां कृष्णाजिनस्योपानहं प्रतिमुच्यापामिदं न्ययनं " नमस्ते हरसे शोचिष इति द्वाभ्यामग्निमाक्रामित । १६ । पञ्चगृहीत आज्ये हिरण्यशकलमेकैकमवधाय " द्रुषदे वडितिप्रभृतिभिः स्वयमातृण्णां व्याघारयति यथा नाभिम् । १७ ॥ स्वविदे वडित्युध्वां स्वमुद्गुह्णाति । १८ । दिविन मधुमिश्रे दर्भमुष्टि पर्यासमन्नपते अन्तस्य नो देहीति तिसुभिः सर्वमग्नि व्यवोक्षति । १६ ॥ प्राणदा अपानदा इति प्रत्यवरोहित । २० । आपराह्मिकी सद्यः सँस्थाप्योत्साद्य घर्मपात्राण्यःनीषोमीयायौपसदं बहिस्तद्वचाख्यातम् । २१ । ।।४॥

" अग्निस्तिग्मेन शोचिषेति चतुर्गृहीनं जुहोति । १ । तुष्णी षोडशगृहीनं गृहीत्वा " य इमा विश्वा भुवनानीत्यष्टौ निगद्यार्थं जुहोत्युत्तरमनुवाकं निगद्य शेषम् । २ । औदम्बरीघृंतोषितास्तिस्नः सिमधः " उदेनमुत्तरं नयेति तिस्भिः स्वाहाकारान्ताभिरादधाति । ३। व्याल्यातमग्निप्रणयनम् । ४ ।। उद् त्वाःविश्वे देवा इत्यग्निमादत्ते । ५ ।। पञ्च दिशो दैवीयंज्ञमवन्तु देवीरित्युत्तरतः पुष्ठघादेशस्य षड्भिराग्नीध्राद्यन्ति । ६ । प्रणीयमानस्योत्तरतो यजमानो व्रजति ' दक्षिणतो ब्रह्मांशुः शिशान इत्यप्रतिरथं दशर्चमन्वाह । ७ ।। विमान एष दिवो मध्य आस्त इति द्वाभ्यामुपदधात्याग्नी श्रीये उत्मानमुपधानवेलायाम् । 🗸 ॥ सुम्नहर्यज्ञ आ च वक्षांदति चतुर्भिराहवनीयाद्यन्ति । ६ ॥ क्रमध्वमग्निनेति पञ्चिभरग्निमाकामति । १० । कृष्णायाः व्वेतवत्सायाः पयसः पूर्णामौद्म्बरीं " नक्तोषासाँग्ने सहस्राक्षेति निगद्य स्वयमातृण्णाम-भिजुहोति । ११ । तस्यौ संभारान्हिरण्यशकलं च न्यप्य " सूर्रणो ऽसि गरुत्मान्युष्ठे पृथिब्याः सीद " आजुह्वानः सुप्रतीक इति द्वाभ्यामग्नि सादियत्वा । सिमध्य सिमध आदधाति । ता सिवतुर्वरेण्यस्येति शमीमयी "विधेम ते परमे जन्मन्तरन इत्याखन्यी 'प्रेद्धो अग्न इति बैकक्कतीम् । १२ ।। अग्ने तमद्येति पङ्कन्या जुहोति " सप्त ते अग्ने समिध इति पूर्णाहति " चिति जुहोमीत्यनुवाकशेषेण द्वितीयाम् । १३ । अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपेत् । १४ । स्र्वं जुहं च संमृज्याभ्युदाहरति वैश्वानरीयम् । १५ ।

<sup>13)</sup> cf. MS.I.4.5:53.13, 14; II. 20) mss. "तेइयत्या". 12,3:147.3, 4.

<sup>21)</sup> cf.2.2.2.1, 2.

<sup>17)</sup> C2 °मन्थायं: S M2 बेडिनि° N 5 Cf. MS.II.10.2-12.3; III.3.7- 13) cf.6 2.2-21.

<sup>12)</sup> मीद भाज thus the mss. C2; ममिश्य.

बे डिन°: cf.6.1.7.5.

<sup>4.3,</sup> Ap.Sr.17.13-20,

<sup>18)</sup> M2 वेडि°: cf.1.7.3.32.

<sup>3)</sup> cf.6.2.4.14.

<sup>14.26)</sup> निर्वेषेत unto °रचायर्वं° not

<sup>19)</sup> C2 पर्यामात्रपने N S M2 पर्यामन्त-रसपने.

<sup>4) 2.2.2 4: 1.7.3 29-45.</sup> 

<sup>15)</sup> S স্থ .

<sup>8)</sup> cf. SBr.9.2.3.15.

सक्रत्सर्वमवद्यति । १६ । आशयस्यान्वासिच्य द्विरिभघार्योपौश्वग्नये वैश्वानरायानुब्रहीत्यनुवाचयति । १७। आश्राव्यांग्नि वैश्नानर यजेति प्रेष्यति । १८ । वषट्कृते मध्ये पाणिना जुहोति । १६ । ऋजं प्रतिष्ठित-माशयेनाभिजुहोति । २० । यदि पर्यावर्तेत ब्राह्मणव्याख्यातम् । २१ । परोडाशान्सप्त सप्तकपालान्तुष्णी-मुपचरितान्सँस्करोति । २२ । उपस्तरणाभिघारणैः संपातं मारुतैर्गणैर्जहोति " श्रक्रज्योतिस्च चित्रज्योति-रचेतिप्रभतिभिदंक्षिणार्धे पूर्वार्ध "ऋतजिच्च सत्यजिच्चेति दक्षिणार्ध "ऋतरूच सत्यरचेति दक्षिणार्धे पश्चार्घे " ऽरण्ये ऽधीतेन गणेन पश्चार्ध " ईदृ अचैतादृ अचेत्युत्तरार्घे पश्चार्ध " ईदृक्षास एतादृक्षास इत्युत्तरार्धे " सभरसो मरुतो यज्ञ इत्युत्तरार्धे पूर्वार्धे । २३ । वसोर्धारायै सूचमौदुम्बरी महती स्योनदण्डां कारयेद्यंथा वैश्वानरीये धारा प्रतिष्ठास्यति तथावस्थापयेत् । २४ । तृष्णीं द्वादशानि गृहीत्वान्वारब्धे यजमाने वाचयँ वाजश्च मे प्रसवश्च म इतिप्रभृतिभिः पञ्चभिरनुवाकैः संतते वसोर्घारां जुहोति । २४ ॥ एका व तिस्रश्चेत्या त्रयस्त्रिशतश्चतस्रश्चाष्टी चेत्याष्टाचत्वारिशतस्त्र्यविश्च त्र्यवी चेति यथाम्नातं " धेनुश्चानड्वाँश्चौगुर्यज्ञेन कल्पते " प्राणो यज्ञेन कल्पत इतिप्रभृतिभिः "पतये ऽधिपतय इत्यन्तेन "स्तोमश्च यजुश्चेति यथाम्नातमंन्ततः स्वाहाकारं कुर्यात् । २६ । स्चमनुत्रहृत्याज्यात्शेषे चतुःगरावं जीवतण्डुल-मोदनं पवत्वा मध्यतःकारिभ्यो दद्याते भ्यव्चतस्रव्यतस्रो धेनुः । २७ । ओषधीरारण्या ग्राम्याव्च सर्पिषा सँसृज्य वाजप्रसव्यमौदुम्बरेण स्नुवेण जुहोत्यँग्ने अछा वदेह न इत्यष्टाभि विश्वे नो अद्य महत इति षड्भिः । २८ । हत्वाहत्वा पात्र्यौ संपातमवनयति । २९ । दक्षिरास्याः श्रोणेः पश्चादग्निपुछस्य वासन्द्यां कृष्णा-जिनमास्तीर्यं । बस्ताजिनं पश्रुकामस्य । तस्यामासीनं । देवस्य त्वा सिवतुः प्रसव इति संपातेनाभि-षिञ्चति । ३० । शिरसो ऽध्या मुखादवस्रावयति " बृहस्पति साम्राज्यायेति ब्राह्मणैमिन्द्रं साम्राज्यायेति राजन्यमानिन साम्राज्यायेति वैश्यं । न वाभिषिञ्चेद्वैश्यम् । ३१ । द्वादशगृहीतेन द्वादश राष्ट्रभृतो जुहोत्यृ -ताषाङ्तधामेतिप्रभृतयः पर्याया स्तेषामेकैकेन पर्यायेणाहृती हेद्रे " तस्मै स्वाहा विडिति पूर्वी " ताभ्यः स्वाहा विडित्यूत्तरां " स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पात्विति सर्वत्रानुषजित " ता ना इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्त्विति च ।। बृहस्पतिर्विश्वकर्मेति द्वादशो ब्राह्मणस्य " प्रजापितः परमेष्ठीति राजन्यस्यामुडयो दूरेहेतिरित वैश्यस्य । ३२ । द्विर्गृहीतेन " स नो भुवनस्य पत इति रथिशरस्यध्याहवनीये हुत्वा तमध्वयेवे दक्षिणाकाले दद्यात् । ३३ ।। समुद्रो ऽसि नभस्वानाद्वंदानुरितिप्रभृतिभिरञ्जिलना त्रिर्वातं जुहोति कृष्णाजिनपृटेन वा। ३४। ॥ ॥॥

<sup>16-18)</sup> cf.1.3.2 12-15.

<sup>17)</sup> S N °त्यासयस्या° M2 °त्याशय-

<sup>19-21)</sup> of.1.6.4.19,20.

<sup>22)</sup> M2 सप्त once.

<sup>24)</sup> M2 स्योनादंडान्का° N S स्योना-दंडान्का°

<sup>26)</sup> cf. MS I.11 3:163.13-164.2-

<sup>27)</sup> C2 'त्वरोवे N 'त्सेवे S 'स्सैव M2 'स्स: r. ज्योच्छेवे ?: M2 तेम्यरचतलो.

<sup>28-31)</sup> MS-I.11-4.

<sup>31)</sup> the last formula not in MS.

<sup>32) ₹</sup> not S M2.

पदलोभनप्रभृति सिद्धमा धिष्ण्यनिवपनात् । १ । वेहवीभिधिष्ण्येषुपदधात्यश्मनवमा आग्नीध्र । एकविँशतिँ होत्र्य ' एकादश बाह्मणार्छस्ये ' उष्टाष्टा इतरेषु ' षण्मार्जालीये पशुश्रपणे च । २। सिद्धमाग्नीषोमीयात् । ३ । अग्नये गायत्राय त्रिवृते राथन्तरायेति दशहविषे सर्वपृष्ठामग्नीषोमीयस्य पशुपुरोडाशमनुनिवंपति । ४ । यथा देविकाहविभिस्तथा प्रचरति । ५ । सिद्ध उपवसयः । ६ । श्वोभूते ऽग्निष्टोम उक्थ्यो ऽतिरात्रो वा । ७ । सिद्धमा परिषीनां परिषानात् । ८ । आघारसमिधमाधाया गिने युनिजम शवसा घतेनेत्यग्नियोगं जुहोति । १ ।। इमौ ते पक्षावि न्दूर्दक्ष इति पक्षाविभम्शति । १० ।। स्वयं कृण्वान इति पञ्चिभरन्वारोहाञ्जुहोति । ११ । सिद्धमोपाकरएगत् । १२ । एकयूप एकादिशना-नुपाकरोति कतुपश्चना । १३ । सिद्धमा दक्षिणाकालात् । १४ । सौवर्णं शतमाने स्थालं मधुनः पूर्णं दक्षिणाभिः सहातिहृत्य " चित्रं देवानामिति यजमानो ऽवेक्ष्य ब्रह्मणे प्रयछिति । १५ । सिद्धमाग्नि-ष्टोमचमसेभ्यः । १६ । अग्निष्टोमचमसानुन्नीय " दिवो मुर्घासीत्यप्सूमतीभ्यामग्निँ संमुशति । १७ । सिद्धमा शैंयोर्वाकात् । १८ ।। वि ते मुञ्चामि रशनौं वि रश्मीनिति परिधिविमोकं जपित । १६ । गॅंग्वन्ते सँस्थिते

> इमें स्तनं मधमन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सलिलस्य मध्ये। उत्सं जुषस्व मधमन्तर्माम समुद्रिय सलिलमा विशस्व ॥

इत्यग्निविमोकं जपित । २० । सिद्धमानुबन्ध्यायाः । २१ । प्राक्सिमष्टयजुभ्यों " यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो "या वो देवा: सूर्ये रुचो " रुचं नो धेहीति स्रुचं जुहोति । २२ ।। तत्त्वा यामीति वारुण्या प्राग्वेदि-पर्योषगाद्विघतं सँसुज्य " समीची नामासीति पर्यापैरिभजुहोति प्रतिदिशं द्वाभ्यां मध्ये । २३ । सँस्थाप्योदवसानीयां " दीक्षया त्वापं तपसा त्वापं सूत्यया त्वापमवभुथेन त्वापं वशया त्वापमिति प्रयाम्यन्नाप्तिभिरैष्टकमग्निमुपतिष्ठते । २४ । अग्निचित्सँवत्सरं न प्रत्यवरोहेन्न प्रत्युत्तिष्ठेद्यावज्जीवँ वर्षति न धावेत्पक्षिणः शिरसो नाश्नीयान्न रामामुपेयादृद्विंतीयं चित्वा नान्यस्य भार्या 'तृतीयं चित्वा न

<sup>6</sup> Cf. MS.II.12.3-4: III.4.4. 5, 5) cf.2-5.5.11-15.

<sup>7, 8:</sup> Āp.Śr.17.20-25.

<sup>1)</sup> C2 थिब्जि N S M2 थिब्स्या ; 7) mss. अस्नि. 2.2.2.5-4.3.

<sup>2)</sup> mss. °नवमारनीध; N S M2 °राति 11) of. MS.II-13.22; III.5.5; Ap. होच्या: 2.2.4.4: 2.3.6.13 होत्रीय°; C2 ° णारिश ॥ सिने N S ° णानशॅसिने

M2 ° लान्मॅरिने: cf.10.2.2.10; बैहवीभिर cf.1.4.1.17.

<sup>3) 2.2.5.5. 19.</sup> 

<sup>4)</sup> MS.III.15.10.

<sup>6) 2.2.5.19-35.</sup> 

<sup>8) 1.2.6.8,</sup> i.e. 2.3.1.11.

Sr.17 13.1, 2.

<sup>12) 2.3.6.15.</sup> 13) cf.5.2.12.46.

<sup>14) 2.3.6.16-2-4.5.1.</sup> 

<sup>16) 2.4.6.1-2.5.2.17.</sup> 

<sup>18) 2.5.2.18-5.3,</sup> cf.2.1.3.27: 1.

<sup>4.2 19.</sup> 

<sup>19)</sup> N S M2 परिवि°: cf.1.4.2.20.

<sup>20)</sup> N S M2 प्रपीनम°.

<sup>21) 2.5.5.5.</sup> 

<sup>22)</sup> cf.2.5.4.16; 6.1.7.15.

<sup>23)</sup> cf.2.5.5.18, MS.II-13.21.

<sup>24)</sup> N 8 M2 °सानीयं: C2 प्रवसंत्रा-प्रमारे° 8 प्रयास्यनितामिर° N प्रयस्य-न्नामीसरै° M2 प्रयत्नाधिसरै°: 9.5. 5.24-27; KS.22.8:65.1-4.

कांचन । यद्यपेयान्मैत्रावरुण्यामिक्षया यजेत । २४ ।

ये अग्नयः पुरीषिण आविष्टाः पृथिवीमनु । तेषामसि त्वमुत्तमः प्र नो जीवातवे सूव ॥

इति प्रवासादेत्यैष्टकमिनसुपतिष्ठत " उप त्वाग्ने दिवे दिव इति तृचेनान्येषाम् । २६ । अग्नि चित्वैष्टिक्या सौत्रामण्या यजेत । २७ । पुनिश्चितिस्तिस्रश्चितयः । २८ ।। येन ऋषयस्तपसा सत्रमास-तेत्यण्टो नानायजुष उपाधायाण्टो लोकंपृणाः पुरीषेण चिति संछादयत्ये कादश द्वितीयस्यां द्वादश तृतीयस्याम् । २६ । सोमेन यजमान ऋदिकामः पुरा चिते पुनिश्चिति चिन्वीत ' चित्वा वा व्याधारमाणो व्याधारितायासुत्तरवेदौ । ३० । येष्विग्नतं संभवेत्तेषु पुनिश्चितिमय स्थिति अग्निरित्यण्टौ नानायजुषस्त्रयोदश लोकंपृणास्ता एकविँशितः । ३१ ।। अयं ते योनिऋंत्विय इत्यिंन निद्धाति निद्धाति । ३२ । ॥६॥

।। इति चयने द्वितीयो ऽध्यायः ।।

।। इति मानवसूत्रे चयनकल्पः समाप्तः ।।

<sup>26)</sup> N S M2 इत्युचे°.

<sup>27)</sup> of 5.2.4.1.

<sup>28)</sup> cf. KS.22.2:58.14.

<sup>28-29)</sup> cf.10.1.4.7. 8.

<sup>29)</sup> N S M2 येना; cf.6.2.2.14.

<sup>30)</sup> यजमान not NS M2; NS M2

<sup>\*</sup>जाधारितामु"; cf.6.2.4.17.

<sup>31)</sup> mss. °एणाः सा एकवि शस्य°; cf.

<sup>6.2.2.13.</sup> 

शरिद वाजपेयेन यजेत स्वाराज्यकामो ब्राह्मणो राजन्यो वा । १ । सप्तदश दीक्षास्तिस्र उपसदः । २ । सुरौ संघापयेत्परिश्रिते । ३ । सिद्धमा खरकरणात् । ४ । दक्षिणस्य हिवधीनस्य पश्चादक्षं प्रतिप्रस्थाता द्वितीयं खरं करोति समुत्खातमनाहायं पुरीषम् । ५ । सिद्धमा तक्षणात् । ६ । खादिरश्च-तुरस्रः सप्तदशारित्नर्यूपो गोधुमपिष्टानां चषालम् । ७ । नोध्वं चषालादतिरेचयति । ८ । सिद्धमा रशनाकालात् । ६। रशनां परिवोय सप्तदशभिर्वासोभिर्युपं वेष्टयति । १०। सिद्ध उपवसथः । ११ । श्वोभूते सप्तदशो वाजपेयः षोडशिमान् रयन्तरपुष्ठः । १२ ।। देव सवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपति भगायेति सवनादिषु जुहोति । १३ । सिद्धमा पात्रप्रयोजनात् । १४ । आग्रायणस्थालीं प्रयुज्य पञ्चैन्द्राण्यतिग्राह्य-पात्राणि प्रयुनिक्त । १५ । दक्षिणस्मिन्नेंसे सप्तदश प्रजापतिपात्राणि वायव्यानि प्रयुनिक्त । १६ । सध्वाणि प्रयुज्यापरस्मिन्खरे प्रतिप्रस्थाता सप्तदश मार्त्तिकानुपयामान्वालद्वोगां च । १७ । सिद्धमा सवनीयकलशानौ सादनात् । १८ । सूराकलशं प्रतिप्रस्थातोत्करदेश आग्नीध्रस्य मुर्घनि सादियित्वापरया द्वारा प्रपाद्य स्वस्मिन्खरे सादयति । १९। निग्राभ्यासु यजमानै वाचियत्वा दिधग्रहपात्रे होतुचमसाद-दाभ्यं गृह्णात्यंग्निः प्रातः सवनादिति तृतीयग्रहें " विश्वे देवा मरुत इति द्विभागं मिदं तृतीयं सवनुमिति संपूरयति । २० ।। अग्नये त्वा प्रवृहामीति प्रभृतिभिरेकैकेन पर्यायेण द्वौद्वावँश प्रवृहति । २१ । तानेकघा संगुद्धः " रेशीनां त्वा परमन्नाधनोमीति प्रभृतिभिद्धिभ्यांद्वाभ्यां मन्त्राभ्यां सकृत्सकृद्ग्रहमाधनोति । २२ ॥ उपयामगृहीतो ऽसि शुक्रं त्वा शुक्र शुकाय गृह्णामीत्यभिमुशति । २३ । असन्नो हयते । २४ । उत्तरेण होतुर्गेछति । २५ । दक्षिणेनाभिप्रयम्य ग्रहं दक्षिणं परिधिसंधि प्रत्यवस्थाय । ककुभँ रूपँ वृषभस्य रोचत इति जुहोति । २६ । प्रतिपरिकम्य यथास्थानं पात्रं सादयति । २७ ।। उशिक्त्वं देव सोमेति प्रभृति-भिरेकैकेन पर्यायेण द्वौद्वावेश प्रत्यवसुजित । २८ । दक्षिणा ददाति वासो ऽधीवासो हिरण्यं धेन्श्चतस्रो ऽष्टी द्वादश वाँश्वदाभ्ययोः । २१ । उपांशुसवनादानप्रभृति सिद्धमाधिषवराफलकयोर-भिमन्त्रणात् । ३० । भतिकामस्यांशं ग्रह्मीयात् । ३१ । उपसर्जनप्रभति न व्यवानेदा होमात् । ३२ । यदि व्यवानेत

1 Cf. MS.I.11.1, 4-6; Ap.Sr.18. 1. 2. 4) 2.2.3.4. 6) 1.8.1.9. 9) 1.8.2.23.

10) M2 B2 N 8 परिचीय. 11) 2.2.5.19-35.

12) C2 °मानरथंतर° (cf. MS.I.11.9: 171.3-6).

14) 2.3.1.14.

15) M2 B2 N S °प्रवर्ष : C2 °त्राखि 21) thus six: Āp.Sr., Baudh.Śr. बायन्यानि.

17) C2 प्रयुवक्त्य°: M2 वालुप्तीखं-

18) 2.3.1.19.

19) cf.5.2.4.14; Baudh.Sr.11.3:

20-38) cf.MS.J.3.36; IV.7.7; Ap. Sr.12.7.17-8.14.

20) 2.4.6.26; 2.5.4.17; cf. KS.30. 6:188.3-6.

three.

22) मंत्रान्यां not M2 B2 N S. 24-27) 2.3.2.30-34.

29) M2 B2 N S विवासी, "म्योबीव" C2 ° स्याड °.

30) 2.3.3.1-9. 33) mss. अधिवृतमिति (M9 मिति): of.TS.3.3.3.3.

आ नः प्राण एतु परावत आन्तरिक्षाहिवस्परि । आयुः पृथिव्या अध्यमृतमसि प्राणाय त्वा ।।

इति हिरण्यमभिन्यानयति । ३३ । होतृचमसात्सकृदुपसुज्य सकृदिभिषुणोति । ३४ ।। कया निश्चन आभ्वदित्येतां मनसानुद्रत्य दिधग्रहपात्रे ऽञ्जलिना सक्तदानयित । ३४ ॥ दधन्वे वा यदीमन्विति जुहोति । ३६।

> इन्द्राग्नी मे वर्च: कृण्तां वर्च: सोमो बृहस्पति:। वर्चों में विश्वे देवा वर्चों में धत्तमश्विना ॥

इत्यप उपस्पुशति । ३७ । अँश्वदाभ्यौ गुह्णीते सहस्रदक्षिणे सर्ववेदसदक्षिणे सत्त्रे विश्वजिति सर्वपुष्ठे वाजपेये राजसूये अवमेधे च । ३८ । उपाँश्विभषवप्रभृति सिद्धमा मन्थिनो ग्रहणात् । ३९ । श्रन्तरुक्थ्य आग्रायणां गृहीत्वो पयामगृहीतो ऽसि द्रुषदं त्वेति प्रभृतिभिः पञ्चैन्द्रानितग्राह्यान्गुह्णाति । ४०। सध्यानगृहीत्वा न शुक्रधारौं समितपावयेत् । ४१। द्रोणे वालें वितत्य प्रतिप्रस्थाता " पुनातु ते परिस्नुतमिति सूरामितपावयति । ४२ ।। कृविदङ्ग यवमन्त इति शुक्रधारयाध्वर्युः सप्तदश प्राजा-पत्यान्त्रहान्गुह्णात्य या विष्ठेति प्रतिप्रस्थातोपयामेषु सूराग्रहान् । ४३ । व्यत्यासं प्राजापत्यानां ग्रहणे सादनं च । ४४ । ॥ १॥

सिद्धमा रशनाकालात् । १। रशनां परिवीय पशुनुपाकरोत्याग्नेयमजमैन्द्राग्नमजमैन्द्रं वृष्णिं सारस्वतीं मेषीं मारुतीं पृद्धिन वर्शां सारस्वत्यौ मेष्यौ सप्तदश प्राजापत्यानजाञ्दयामाँस्तूपरानेकरूपान् । २ । यथाम्नातं वपाभिश्चरन्ति । ३ । सिद्धमा माघ्यंदिनीयानां निर्वपनात् । ४ । माध्यंदिनीयान्निरुप्य नैवारं निर्वपित बार्हस्पत्यं सप्तदशशरावम् । ५ । सिद्धमाधिश्रयणात् । ६ । माध्यंदिनीयानिधिश्रित्य नैवारं पयसि श्रपयति । ७ । सिद्धमा प्रचरणात् । ८ । माध्यंदिनीयैः प्रचर्यं नैवारेण प्रचरित " बृहस्पतये ऽनुबृहि " बृहस्पतिं यजेत्युपांग्रुदेवतेन । ६ । समानं स्विष्टकृत्समानामिडां हृत्वा नैवारं चात्वाले ऽवदघाति । १० । सिद्धमा दक्षिगाकालात् । ११ । षोडर्शात्वजो हिरण्यस्रज आबध्नीते । १२ ॥

8) 2.4.4.23.

<sup>35-36)</sup> MS.II.13.9:159.4, 5; 5: 41) M2 B2 N S begin: °त्युवधं गृहाति 4) 2.4.2.21.

<sup>154.4.5.</sup> 

<sup>37)</sup> of, TS-3.3.3.3.

<sup>38)</sup> cf. SBr.4.6.1.15.

रमि° M2 °पाँरचोत्तरमि°: 2.3.3.11-2.3.5.8.

<sup>°</sup>द्राख्य° for °द्रान°.

<sup>40-41)</sup> of. 2.3.5.10-14.

C2: °त्युर्वत C2 सभूवां M2 B2 5-6) not M2.

<sup>42)</sup> cf. 5.2.4.18.

<sup>39)</sup> C2 °पांसरिन ° B2 N S °पाँरची · 2 Cf. MS.I.11.1, 2, 7, 9, 10; Ap. 9) of. Baudh.Sr.11.7:74.2. Sr.18.2-6.

<sup>1) 2.3.6.15.</sup> 

<sup>40)</sup> M2 B2 N 8 ° प्रवर्ग; mss. 2) C2 ° स्परानेक ° S ° कृषराने क ° N °स्क्रवरानेक° M2 B2 °स्क्रवराजेक°.

<sup>3) 1.8.4.8-39.</sup> 

S N समृबं; M2 B2 S N नाशुक्रधां. 6) cf. 2.3.2 5; 1.2.3.20.

<sup>10)</sup> C2 °त्समानीयैडोश्रित्प N S °त्समा-नानी [N मी] डोध M2 B2 °त्समानी-

<sup>[</sup>B2 ना] नीडाधू.

<sup>11) 2.4.5.1.</sup> 

<sup>12)</sup> M2 B2 N S आवंधने.

वाजस्य न प्रसवे मातरं महीमिति रथमुपावहरति दक्षिगातः प्राग्वेशस्याहितम् । १३।। अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजिमत्यश्वान्स्नपयन्ति " वायुर्वा त्वा मनूर्वा त्वेति यूनिक्त । १४ ॥ अपौ नपादाशुहेमन्तिति रराटानि प्रतिमाष्टि । १५ । तृष्णीं षोडश रथा युज्यन्ते । १६ । दाक्षिणी होमी हत्वा सप्तदश सप्तदशानि ददाति सप्तदश निष्कान्सप्तदश दासीः सप्तदश हस्तिनः सप्तदश गर्वा शतानि सप्तदशावीनौ सप्तदशा-जानौ सप्तदश रथान्सप्तदशारोहणानि । १७ । सप्तदश सप्तदशानि पूष्कलैः पुरियस्वा यजुर्युक्त-मध्वयंवे ददाति । १८ । गा अग्रतो नयन्ति ' मध्यत इतराणि ' पश्चाद्रथान् । १६ । नीतास् दक्षिणास् चात्वालान्ते यजुर्युक्तो ऽवतिष्ठत ' उत्तरत आग्नीध्रस्येतरे । २० । माहेन्द्रकाले शिल्पानि व्यायातयन्ति । २१ । दिक्षु दुन्दुभयो वदन्ति । २२ । उत्तरतश्चात्वालस्य रथाक्षं निघ्नन्ति । २३ । तस्मिन्रथचक्रं प्रतिमुञ्चत्यौदुम्बरं सप्तदशारम् । २४ । सप्तदशोषपुटानश्वत्थपर्णेष्पनद्धाश्चतूर्ष् वँशेषुपनह्यति चतु-रश्चतूरः ' पञ्चैकस्मिन् । २५ ॥ देवस्य सवितः प्रसवे सत्यसवसो विषिष्ठं नाके रुहेयमिति ब्रह्मा रथचक्रमारुह्य प्रदक्षिणं त्रिरावध्यति । २६ ।। वाजिनां साम गायेति प्रेष्यति । २७ । उज्जितीर्यजमानं वाचयत्य निनरेकाक्षरामुदजयदिति त्रीन्पर्यायानग्नय एकाक्षराय छन्दसे स्वाहेति सप्तदशाहतीर्जुहोति । २८ ।। विष्णोः कान्तमसि विष्णोविकान्तमसि विष्णोविकमणमसीति यजमानै यजुर्युक्ताय प्रक्रनयति 1381

> बङ्कौ न्यङ्कावभितो रथे ये ध्वान्ता वाताग्निमभिसंचरन्ति । दूरेहेतिः पतत्री वाजिनीवास्ते नो उग्नयः पप्रयः पालयन्तु ।।

इति चक्रे ऽभिमन्त्रयते " वनस्पते वीड्वङ्ग इत्यधिष्ठानम् । ३० ॥ देवस्य वयं सवितुः प्रसवे सत्यसव-नस्य बहस्पतेर्वाजिनो वाजजितो वाजं जेष्मेति रथमारोहति । ३१ ॥ वाजे वाजिनो जयतेत्यनुवाकं निगद्यावरोहति । ३२ । अवरूढे प्रतिहितो राजपुत्र आरोहति । ३३ ।। अश्वाजिनि वाजिनि वाजेषु वाजिनीवतीत्यश्वाजिनीमादत्ते । ३४ ॥ अर्वासि सप्तिरसीत्यश्वानिधिक्षपति । ३४ । विश इतरानारोहन्ति । ३६ । उत्तरतश्चात्वालस्य सप्तदशस्विषुप्रत्यासेष्वौदम्बरी स्थाणां निघ्नन्ति । ३७ । तां " काष्ठेत्याचक्षते । ३८ । तां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रत्यायन्ति । ३९ । ।।२॥

<sup>18)</sup> M2 B2 S N 'पावरोहति.

<sup>17)</sup> O2 adds सप्तदरा मालां; mss.

<sup>21) 2.4.6.17;</sup> M2 B2 N S व्यापार-वंति. cf.7.2.7.1.

<sup>22)</sup> C2 दीवन M2 B2 S N दीचित; 28) mss. "न्यवीयाग्नय. cf.7.2.7.9. Baudh.Sr.11.2:66. 2-4: 11.12:81.1-2.

<sup>26-28)</sup> रहेयिमि° unto "येजमान not M2 B2 S N.

<sup>26)</sup> cf. Ap.Sr. a.o. जानतेयति.

<sup>27)</sup> C2 वाजियाम गायत्रि C4 वाजिम्लाम गायेति.

<sup>29)</sup> of. 7.1.3.17; SBr. 5.4.2.6.

<sup>30)</sup> cf. TS.1.7.7.2: MS.III.16.8:

<sup>186.7. 8.</sup> 

<sup>33)</sup> M2 महितो C2 मतिहतो, of.7-1.3. 33; Ap.Sr.18.3.14.

<sup>84)</sup> cf. TS.1.7.8.1; बाजेबु not in the mas.

<sup>35)</sup> MS.III.12.4:161.10.

<sup>38-39)</sup> cf. Baudh. Sr. 11.7:76.4-7.

माहेन्द्रं गृहीत्वा स्तोत्रमुपाकरोति । १ । पत्नी दर्भमयँ चासः परिधत्ते ' तार्प्यं यजमानः क्षौमँ सर्पिषि पर्यस्तमभ्यञ्जने वा । २ । युपमारोक्ष्यन्यजमानः " स्वो रोहावेहीति पत्नीमामन्त्रयते " स्वो रोहावेति प्रत्याह । ३ ।। अहं नावुभयोः स्वो रोक्ष्यामीत्युक्त्वा युर्यज्ञेन कल्पते प्राणो यज्ञेन कल्पत इति सगयारोहित । ४ ।। स्वर्देवा अगामेत्यारुह्य जपित यजमानः । ५ ।। वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहिति त्रयोदशाहृतीर्जुहोति । ६ । विश उपतल्पेषु तिष्ठन्तो " उन्नाय त्वा वाजाय त्वा वाजित्यायै त्वेत्यषप्टैराघ्नते । ७ । तंतमभिपर्यावर्तते । ८ ।। आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादिति रथेषु पुनरासृतेषु जुहोति । ह ।। इन्द्राय वाचे वदतेति दुन्दुभीन्वदतो ऽनुमन्त्रयते । १० ।। अजीजपत वनस्पतय इन्द्राय वाचे विमुच्यध्वमिति रथविमोचनीयं जुहोति । ११ । आजिस्द्भयः कृष्णलमेकैकं प्रयछति । १२ ।। वाजिनौ वाजजितौ वाजं जित्वा बृहस्पतेर्भागमवजि घ्रतमिति यजुर्युक्तस्य धुर्यौ नैवारमुपघ्रापयति । १३।। वाजिनौ वाजजितौ वाजं जित्वा बृहस्पतेभागे निमुज्येथामिति पुष्ठघयोर्मुखयोर्जेयं निमाष्टि । १४ ॥ यन्त्री राडयन्त्र्यसि यमनी धर्त्र्यसि धरुणा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वेत्यवरोहति । १५ ॥ तेजो ऽसीति हिरण्यमभ्यव-रोहते " पुष्टिरसीति बस्ताजिनम् । १६ ॥ सम्राडसीत्यासन्द्यां कृष्णाजिनमास्तीर्यं । बस्ताजिनं पद्म-कामस्य " विष्णो: क्रान्तमसि विष्णोविकान्तमसि विष्णोविकमणमसीति यजमानमासन्दीं प्रक्रमयति । १७ ।। दिवं प्रोष्ठनीमारोह तामारुह्य प्रपश्यैकराण्मनुष्याणां " कृष्यै क्षेमाय रय्यै पोषाय स्वेत्या-सन्दीमारोहन्तमनुमन्त्रयते । १८ । ओषघीरारण्या ग्राम्याश्च सर्पिषा सँसुज्य वाजप्रसव्यमौदुम्बरेण सुवेण जुहोत्यंग्ने अछा वदेह न इति सप्तिभः । १६ । व्याख्यातो ऽभिषेकः । २० । अथास्मै छत्रं प्रयखन्त्यौ-दुम्बरँ सप्तदशशलाकम् । २१ ।। छदिरसीति यजमानः प्रतिगृह्णाति । २२ । समाप्ते शस्त्रे ग्रहमादत्ते ऽध्वर्युर्मुख्यं चातिग्राह्याणां माहेन्द्रम् । २३ । अतिग्राह्यानुपतिष्ठन्ते । २४ ॥ इन्द्राय स्वाहेति वषट्कृते जुहोत्यग्रे ऽतिग्राह्मारागम् । २५ । तूष्णीमनुवषट्कृते ऽतिग्राह्मान्भक्षयते यथा माहेन्द्रम् । २६ । सिद्धमा षोडशिचमसेभ्यः । २७ । अपावृत्तेषु षोडशिकेषु वाजपेयकानुन्नयति होतृचमसमुख्यान् । २६ । सर्वे

18) mss. तमा°; corr. from Ap.Sr. 18.6.4. mss. प्रपरवेद । एकताः MS.

9-14) belong to the end of 71.

II.8.3:109.1, 2.

- 4) स्वो not in the mss., cf. TS.1. 7.9.1; B2 8 सगवा° (निश्रेखा°) N
- 10) M2 बदते B2 N S बदति. 12) mss. क्रब्समे°.
- 19-20) of. 6.2-5.28-31. 25) M2 °स्यग्ने B2 S N °स्यत्रे.

निश्रेगाया°.

27) 2.5.3.5: mss. पोडरी°. 28) mss. ° ब्रतेष.

- 7) M2 B2 N S उपतल्पे उपतिष्ठंतो C2 उपतदस्येषु तिष्ठंतो 🗘 उपतस्येषु तिष्ठंतो; of. TBr.Comm.3.169.
- 13) mss. भ्यांने (M2 प्°). 14) mss. प्रत्योम °: M2 ° जैंब्यम् , cf. 29) mss. अध्वयु मुख्यं. Āp.Śr. लेपान .

<sup>3</sup> Cf. MS.I.11.3, 4, 7, 8; Ap.Sr.

<sup>15:</sup> श्राश्वत्थानुपतल्प्यान्. 8) i not M2 B2 N S.

<sup>16)</sup> cf. 6.1.7.14. 17) MS.II.8.3:108.8: of.7 1.2.29.

<sup>2)</sup> C4 ताप्य C2 तार्ख M2 B2 N S तीर्थं .

<sup>9) °</sup>ति रथेषु unto 7.2.1.5. °मुपस° not C2.

<sup>3)</sup> M2 B2 N S °मारोचं C2 °मारो-

<sup>15)</sup> MS-II.8.3:108.19; 109.1.

पूतभृतो होत्चमसमादत्ते अवर्युर्मुख्यं च प्राजापत्यानाम् । २६ ॥ संप् च स्य सं मा भद्रेण पृक्षकेति पूर्वया द्वारा प्राञ्चः सोमैरुत्कामन्ति " विपुच स्थ वि मा पाप्मना पुरुक्तेत्यपरया द्वारा प्रत्यञ्चः सुरोपयामै: । ३० ।। प्रजापतये स्वाहेति वषट्कृते जुहोति प्राजापत्यानाम् । ३१ । तुष्णीमनुवषट्कृत उदीचो ऽङगारानुपोह्य सुराग्रहान्व्युन्मर्शं सोमभक्षान्सर्वे भक्षयन्ति । ३२ । अर्घवशां च सुरोपया-मौरचाजिसुद्भियो हरन्ति । मघुष्ठालं ब्रह्मणे सौवर्णं राजतं वा । ककुभं प्रतिहिताय मुख्यं सूराग्रहाणाम् । ३३ । अनुयाजैः प्रचर्य सिद्धा सँस्था । ३४ । न वाजपेययाजी कंचन प्रत्यवरोहेन्न प्रत्युत्तिष्ठेद्यंथावयसं चेदाजपेययाजिनम् । ३४ ॥ सम्राहित्येतमाचक्षीरत् । ३६ । ॥३॥

## ।। इति वाजपेये प्रथमी ऽध्यायः ।।

उभयं द्वादशाहः सत्त्रमहीनश्च । १ । एको बाहवो वा । २ । अपीवानो ऽहीनेन यजेरस्तानदीक्षिता याजयेयुः । ३ । तेषां याजने दोषस्त्रयोदशानाम् । ४ । उपसत्स्वेको दीक्षेत । ५ । गृहपितसप्तदशाः समानकल्पाः । ६ । स्वयम्त्विजो बाह्मणः सत्त्रमुपेयुः । ७ । तेषां दानं निवर्तेतादितो वहणर्निर्देशस्च । द ।। यास्मिन्यज्ञ ऋद्धिः सा नः सहेत्युक्त्वा गृहपतेरग्निषु मध्यतःकारिप्रभृतयो जनीन्संनिवपेयुः । ६ ।। भवतं नः समनसाविति जपेद्योयो निवपेद्येषां चाधिनिवपेयः । १० । सावित्राणि हत्वा व्यपादायाग्नीन्प्यगग्निहोत्राणि जुहयः । ११ । सिद्धमोखायाः करणात् । १२ । गहपतेरग्निष धपन-पचनं कूर्यः । १३ । संन्यप्य पश्चबन्धेन यजेरन् । १४ । यथैष्टकाः प्राग्रपसद्भ्यः स्यः । १५ । स्वकर्माविप्रतिषेघे सर्वेषां याजमानमेकवदाम्नातम्हेत बहुषु । १६ । सिद्धमा प्रवरात् । १७ । एवँ होतारँ बृत्वा सर्वान्प्रवृणीते । समानगोत्रानव्यवहितान्संकृत्सकृत्प्रतिपुरुषँ व्यवहितान् । १८ । समाप्ते व्यपादाबाग्नीन्पुबगग्निहोत्राणि जुहुयः। १६ । सिद्धमा दीक्षणीयायाः । २० । चैत्रीपक्षस्य सप्तम्यां

36) B2 S N "त्येनमा".

1 Cf. Ap.Sr 21.1-6, 13.

4) mss. दोपन°.

Sr.21.2.4.

<sup>30)</sup> mss. पृहेति, सोमेर°; मा not in the mas; M2 प्रवनेत्य° N S प्रव-नेत्य° B2 पृङ्ख्य°; mss. सुरोपयामि; 1) mss. सन्नाम°. cf. TBr.1.3.3.6.

<sup>32)</sup> mss. कतानु, "न्यन्मशान्सो"; cf. 8) C2 वरुण: M2 देशाश्चा: cf. Ap. 2.5.4.7; mss. °न्समे.

<sup>33)</sup> M2 ककुमे B2 ककुं मं N ककुम S 9) M2 B2 N S बस्मि°, मान-ककदं, cf.MS.I.11.7:169.12,13; 10) M2 B2 N S चाथिनिचापयु: ; cf. r. मुख्यं च.

<sup>35)</sup> M2 प्रत्युष्टेष B2 B N प्रत्युष्टेष . 11) cf.6.1.1.5-7. cf.6.2.6.25.

<sup>12) 6.1.2.6.</sup> 

<sup>15)</sup> B2 N S वर्षेष्टका M2 C2 वर्षेष्टका.

<sup>16)</sup> M2 B2 सककर्मा N S सककर्मा : M2 N "मुदंबेत B2 8 "मृदंबेत.

<sup>17)</sup> M2 प्रवेश° S N प्रवश° B2 प्रावश°:

<sup>18)</sup> for the first सक्त M2 सत् B2 SN सन्त, not C2; of. Ap.Sr. 21.3.4.

<sup>20) 6.1.3.18.</sup> 

प्राग्वेंशे संन्युप्य दीक्षेरन्सर्वे सुन्वन्तः । २१ । सर्वे यजमानभागं प्राश्नन्ति । २२ । अभ्युन्दनप्रभृति . पावनान्तमेकैकस्य गृहपतिमुखानध्वर्युर्मध्यतःकारिणो दीक्षयति प्रतिप्रस्थाता पत्नीरंध्वर्युमुखान्प्र-तिप्रस्थाताधिनो नेष्टा पत्नीः ' प्रतिप्रस्थातृमुखान्नेष्टा तृतीयिन उन्नेता पत्नीर्ने'ष्टृमुखानुन्नेता पादिनः स एव पत्नीरंन्यो ब्राह्मण उन्नेतारम् । २३ । सिद्धमा पूर्णाहुतेः । २४ । कृष्णाजिनदीक्षादि प्रावरणान्तमे कैकस्य सिद्धं समिदाधानम् । २५ । हक्मप्रतिमोचनादि वात्सप्रान्तमेकैकस्य ' मुष्टिकरणाद्या-वेदनान्तमेकैकस्य दैक्षं कर्म सिद्धम् । २६ । व्रताक्तामञ्ज्यात्सर्वेषां व्रतेष्वंहीने भृतिः वन्वीरन् । २७ । द्वादश दीक्षाः । २८ । सिद्धमा कयात् । २६ । सषोडिशके ऽधिकर्गी राजक्रयणी । ३० । द्वादशोपसदः । ३१ । प्रथमार्यौ त्यूहनान्तं कृत्वा वसन्ति । ३२ । श्वोभूते चितिमन्यस्मिन्नहनि पुरीषमन्यस्मिन्नहन्ये-कादशार्यां विकर्षणान्तं कृत्वा वसन्ति । ३३ । श्वोभूते सर्वे ऽभिषिच्यन्ते । ३४ । प्रवृते मैत्रावरुणाय दीक्षितदण्डान्त्रयछन्ति । ३५ । सिद्ध उपवसयः । ३६ । श्वोभूते प्रायणीयो ऽतिरात्रः । ३७ । सिद्धमा राज्ञ उपावहरणात् । ३ = । अन्येन वाससा द्वादशं भागमुपावहरति । ३६ । सिद्धमा सतनुकरणात् । ४० । सतनुकृतं पञ्चधा ब्युदुह्य प्राराग्रहैरिभम् शत्यैयं पुरो भूरिति पर्यायैः प्रतिदिशं पञ्चमेन मध्ये । ४१। प्रायणीयोदयनीययोदंशमे चाहन्यँश्वदाभ्यौ प्राराग्रहाश्च । ४२ । सिद्धमा प्रवरात् । ४३ । अष्टाविध्मशकला-नादायाश्रावमृतुप्रैषादिभिर्वृणीते । यथाम्नाते होतारमैग्निर्देवीनां विशां पुरएतेमे सुन्वन्तो यजमाना मनुष्याणामित्यूहेन यजमानाः । ४४ । सिद्धमा भक्षरणात् । ४५ । गृहपतिर्यजमानचमसं भक्षयति । ४६ । सिद्धमा दक्षिणाकालात् । ४७ । दाक्षिणौ होमौ हुत्वे दमहं मां कल्याण्यै कीरर्थे स्वर्गाय लोकाया-मृतत्वाय दक्षिरणं ददामीति दक्षिणापथेन कृष्णाजिनानि धून्वन्तो ऽहरहरात्रजेयुः । प्रासर्पकं च दद्युहिरण्यं वासो गर्वा स्वादन्यादहीने सहस्रम् । ४८ । समघा विभज्यान्वहं दद्युः । ४९ । उत्तमे ऽहिन विषाणाप्रासने सस्यविसर्जनं च । ५० । सवनान्तेषु व्युत्सर्पन्ति । ५१ । पुरस्ताच-ज्ञायज्ञियस्य वसतीवरीर्गृह्णाति । ५२। सिद्धमा हारियोजनात् । ५३। अतिप्रेषित अग्नीधः स्वस्य

| 23) the first "मुखा" only C2 C4;     | 34) cf. 6.2 5.30, 31.             | 17.                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| C2 एवं M2 एवं B2 S N ए.              | 35) B2 N S °ਫੱਫ-ਸ°; M2 B2 N S     | 45) 2.4.1.31.                       |
| 24) 6.1.3 20.                        | °यञ्जति.                          | 47) 2.4 5.1.                        |
| 25) 2.1.2.2. seq.; 6.1.3.31.         | 36) cf. 6.2.6.6.                  | 48) Kauş.Br. 15.1; ₹ not M2;        |
| 26) 6.1.4.1-19.                      | 38) 2.1.5.8.                      | mas. स्वाद <sup>°</sup> .           |
| 27) M2 °मंजान्स° B2 S N °मंज्यान्स°. | 40) 2.3.3.5.                      | 49) M2 B2 N S समविधा.               |
| 29) 2.1.4.8.                         | 41) MS.II.7.19.                   | 50) M2 C2 N °प्रारानं; cf.2.4.5.18; |
| 80) of. 2.1.8.30.                    | 42) M2 B2 N B °दाभ्ये C2 °दाभ्यो. | 2.5.4.13.                           |
| 32) 6.1.5.4.                         | 43) 2.3.6.16.                     | 53) mss. हार्योजना : 2.5.4.2.       |
| 33) only C2 C4; C2 C4 एकादशां;       | 44) mss. विषां; M2 B2 N S यजमान   | 54) mss. सोमेभ्य:.                  |
| cf-6.2.4.11.                         | twice C2 °नो, °ना: ; of.2.3.6.    |                                     |

धिष्ण्यस्य पश्चात्सद्यःसुरयामिन्द्राग्निभ्यां प्रब्रवीमि मित्रावष्र्णाभ्यां विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः सोम्येभ्यः सोमपेभ्यो 'ब्रह्मन्वाचे यछेत्यावेदयति । ५४ । पत्नीसँयाजान्तान्यहानि संतिष्ठन्ते । ५५ । तदन् वाचे यछन्ति । ५६ ।। अयाश्चाग्ने ऽसीति सर्वेप्रायश्चित्तं हृत्वा सिमध आदधाति । ५७ । इध्मार्बीहः संनद्धा परिहृतासु वसतीवरीषु वाचे विस्जन्ते । ५८ ।

अन्वहं पृष्ठचः षडहस्तायते । १। तस्य सद्यस्त्रिवृदग्निष्टोमो रथंतरसामा । २। सिद्धमा बहिष्पवमानात् । ३ । प्रायणीयोदयनीययोर्बहिः स्तुवते ' सदसीतरेषु । ४ । महेन्द्रस्य रथशब्देन दर्भाभ्यां स्तोत्रमुपाकरोति । ५ । सर्वत्र पृष्ठचिशाल्पेषु दर्भौ । ६ । बहिर्वेदि रथै वर्तयित । ७ । अहरहर्योगविमोकान्वारम्भान्वारोहा-प्समत्यावहसंतानाश्च वसतीवरीरिध्मार्बाहः पयसां दोहनम् । ६ । श्वःसूत्यामत ऊर्ध्वमाग्नीध्रमावेदयति । १ । पञ्चदश उक्थ्यो बृहत्सामा । १० । दुन्द्भिशब्देन स्तोत्रमुपाकरोति यदि न स्तनयेत् । ११ । सप्त-दश उक्थ्यो वैरूपसामा । १२ । उपवीजनेन स्तोत्रमुपाकरोति । १३ । विधिरतिग्राह्याणां यथा वाजपेये । १४। एकविँशः षोडशी वैराजसामा । १४ ।। अग्न आयु पि पवस इत्याग्नेयमतिग्राह्यं गृह्णात्य गनेश्च त्वा ब्रह्मणश्च तेजसा जुहोमीति जुहोत्याँग आयःकारेति भक्षयतः । १६। अरणीभ्यां स्तोत्रमुपाक्रोति । १७। अवकामास्तीर्योदगातुरूरावग्निं मन्यति । १८। तमध्वर्यं भैवतं नः समनसावित्याहवनीये हरवा " प्रेद्धो अग्न इति विराजाभिज्होति । १६ । त्रिणव उक्थ्यः शाक्वरसामा । २० ॥ ओजस्तदस्य तित्विष इत्यैन्द्रमतिग्राह्यं गृह्णाती नद्रस्य च त्वा क्षत्रस्य चौजसा जुहोमीति जुहोती नद्रौजस्कारेति भक्षयतः । २१। अद्भिः सावकाभिः स्तोत्रमुपाकरोति । २२। सँह्रादयमानासु स्तुवते । २३ । समाप्ते मार्जालीये निनयन्ति । २४ । त्रयस्त्रिंश उत्रथ्यो रैवतसामा । २४ ॥ अदथन्नस्य केतव इति सौर्यमतिग्राह्यं गुह्णाति " सूर्यस्य च त्वौषधीनां च वर्चसा जुहोमीति जुहोति " सूर्य भ्राजस्कारेति भक्षयतः । २६ । स्वयमृतूयजुः षष्ठमहः । २७ । प्रेषेण याज्यां संदघाति । २८ ।। ये३ यजामहे ऽध्विनाध्वर्य आध्वर्यवाद्तुना सोमं पिबतम्

अधिवना पिबतं मधु दीद्यग्नी शुचित्रता । ऋतुना यज्ञवाहसा ॥

इति समुद्धे । २६ ।

## अवञ्चिमद्य यय्यं नृवाहणें रथें युञ्जाथामिह वौ विमोचनम् ।

| 57) | cf. | 1.3. | 5. | 20. |
|-----|-----|------|----|-----|
|-----|-----|------|----|-----|

<sup>2</sup> Cf. Ap.Sr.21.6-8.

<sup>2)</sup> सबस not M2 S N.

<sup>3)</sup> M2 aft: B2 S N aft: C2 14) of 7.1.1.15, 40; 8.23-25. बहि°: 2.3.6.1.

<sup>4)</sup> M2 समीतरेषु B2 N B समी°.

<sup>6)</sup> M2 प्रष्ठवास्ट B2 N 8 वृष्टवस्ट C2 ૧પ્ટિ°: cf. SBr.4.2.5.3.

<sup>7)</sup> N रथे M2 रवं.

<sup>8)</sup> M2 B2 N S शहरवेतिविमोका: O2 °रोहास ° M2 °रोहास °.

<sup>16, 21, 26)</sup> of MS-I.3.31-33; IV.

<sup>7.8:96.6-14.</sup> 

<sup>19)</sup> cf. 3.3.4; 5.1.1.39.

<sup>20)</sup> mss. त्रिनव.

<sup>23)</sup> M2 B2 सँहादयमानान् सुस्त [B2 स्तु] बते N S सँहादयमानासुस्तुवते O2 संहादयमानाम्बंते.

<sup>27)</sup> M2 °तुर्व जुंध्वरक्षमहः B2 °तुर्वे जुंब-प्रमदः N 8 °तुर्य जंबक्रमहः.

<sup>29)</sup> cf. 24.2.11.

<sup>80)</sup> RV.2.37.5.

पुडक्तें हवी पि मधुना हि कं गतमधा सोमं पिबतें वाजिनीवस ।।

इति व्यत्वे । ३० ।। अग्निं गृहपति गार्हंपस्यादिति समृत्वे । ३१ । व्यूत्वे उन्या त्रिष्टुबाम्नांता । ३२ । गर्वा साँवाशनेन स्तोत्रमुपाकरोति । ३३ । तृतीयसवन उक्थ्येषु शिल्पं प्रतिगरः । ३४ । वालखिल्यान्मैत्रावरुणो विहरति । ३५ । बुषाकपि ब्राह्मणाखँसी शँसत्येवयामरुतमछावाकः । ३६ । षडहे सँस्थिते मध्वश्ननित घतँ वा । ३७ । उन्थ्यारछन्दोमास्तायन्ते चतुर्विकारचत्रचत्वारिका ऽष्टाचत्वारिकाः । ३८ । ॥२॥

चत्रिंकशो अन्तिष्टोमो दशममहरिववाक्यम् । १ । तस्मिन्तपहताय प्रतिरूपैः शब्दैः परिहरेयः । २ । तथा चेन्न शक्तुयुर्वह्या गृहपतिरुपद्रष्टारो वा विवयु: । ३ । यावक्षरौ विवयुस्तौ होत्रे वेदयेरन् । ४ । तामनुष्ट्भं परोक्षं संपादयेत् । ५ । पत्नीसँयाजान्ते प्राञ्चो अध्यदेत्य

अयँ सहस्रमानवो द्वाः कवीनां मतिज्योतिर्विधर्म ।

ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयत् ।

अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्यमन्तश्चिता गोः ॥

इत्याहवनीयमुपतिष्ठन्ते । ६। सदः प्रसुप्योपविकन्ति । ७ । हविर्धानं प्रपद्याध्वर्युर्मानसं ग्रहं गृह्णाति । ८ । इमां पात्रं कृत्वा वायु सोममु पयामगृहीतो ऽसि प्रजापतये त्वेति मनसा ग्रहणसादने स्तोत्रोपाकरणं च । ६ । सार्पराज्ञीषु पराचीषु स्तृत्वा होतारमीक्षते । १० । तास्वघ्वर्युमंनसा प्रतिगृणाति । ११ ।। अध्वर्यो ब्रह्म बदावेत्यामन्त्रयते । १२ ॥ ओ होतरित्यध्वर्यः । १३ । व्यवसायं चतुर्होत् न्होता व्याचष्टे सह षड्ढोत्रा 'सप्तहोतारमन्तत: । १४ ॥ ओ होतस्तथा होतरिति प्रतिगृणाति । १५ । प्रतिगीर्यं चत्रहोतः - हो-तरित्युवत्वा प्रजापित सप्तदश व्याचष्टे । १६ । अध्वर्युर्होता येषां वाध्वर्युः प्रजापित सप्तदश यज्ञे उन्वा-यत्तं वेदका ऋध्नुवन्ति वैते सित्त्रणः । १७ । नैषां यज्ञो व्यथते । प्रजापतौ यज्ञेन प्रतितिष्ठन्ति । १८ ॥ ओ श्रावयेत्याम्नातम् । १६ । एष वै प्रजापतिः सप्तदशो यज्ञे अन्वायत्तः । २० । यद्यनुवाक्याया एति यदि याज्याया अतश्च देवेनैति । २१ । नैषां यज्ञो व्यथते ' प्रजापतौ यज्ञेन प्रतितिष्ठन्ति । २२ ॥ ओमध्वयों

<sup>31)</sup> cf. Baudh.Sr.16.5:251.1.

<sup>33)</sup> M2 बाभनेन B2 बारवनेन N बाप-चनेन 8 बाप्सनेन C2 सांबासनेन.

<sup>34)</sup> M2 B2 N S शिखं C2 शिख्यः

<sup>34.36)</sup> of. Baudh Sr.16.5:251.10-12.

<sup>3</sup> Cf. Ap.Sr.21.9-13.

<sup>3)</sup> M2 বাসুদ ° B2 N ৪ বাসদ ° C2 राक्तुयुत्र°.

<sup>4)</sup> C2 C4 वावहिरक्ररीविंग्र. यु (C4 10) C2 सुखा, r. भुत्वा ? "AS"), not M2 B2 S N; dual.

also Baudh.Sr.16.6: 253.7; mss. °स्तानि inst. of

<sup>°</sup>स्तौ.

<sup>6)</sup> mss. यश: inst. of. इस:; M2 B2 N S मन्युमिश्चदागौ° C2 मन्युमिश्व-दागो°: cf.SV.1.458.

<sup>8-9)</sup> C2 गृहातीमां S N गृहानमां B2 प्रहानमां M2 गृह्याजमां.

<sup>9)</sup> of.2 3.2.29.

<sup>11, 15, 28)</sup> M2 B2 N S ° युहाति.

<sup>12)</sup> C2 वदेत्या M2 "न्वदायोत्या", cf. 9.1.4.14.

<sup>16.17)</sup> व्याचध्टे unto सप्तदशं not

<sup>17)</sup> mss. ध्वयंहोतर्वे ; mss. वेदस्क [C2 च] ध्वंति.

<sup>19)</sup> M2 N [°त्य]।श्रावये°; of.1.3.1.

<sup>23)</sup> mss. °ध्वर्योस्तथाध्वर्योरिति (C2 °वंस्त°, °ब्यु रि °).

तथाध्वयं इति प्रतिगुणाति । २३ । प्रतिगीयं समाप्ते शस्त्रे ग्रहादानप्रभृति मनसा कुर्वन्त्या भक्षणात् । २४ । समीक्षणमुपहवः । २५ । जगच्छन्दसा भक्षयन्ति । २६ । अपिघाय सद " इह घृतिरिह स्वघृति-रिति प्रभृतिभिरौदुम्बरीमारभ्य वार्चे यछन्ति । २७ । आधिवृक्षसूर्यादा वा नक्षत्रदर्शनादनितिकामन्तौ धिष्ण्यानध्वर्यु कृष्णाजिनमन्वारभेते । २८ । समन्वारब्धाः प्राञ्चो ऽभ्युदैत्य

> युवं तमिन्द्रापवंता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धते वज्रेण तंतमिद्धतम् । दूरे चत्ताय छन्त्सद्गहने यदिनक्षत्। अस्माके शत्रुन्परि शुर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः॥

इत्याग्नी झीयमुपतिष्ठन्ते । २६ । द्वयोः समिघ आदधते वराँश्च वृणते । ३० । उदयनीयो ऽतिरात्रः प्रायणीयेन व्याख्यातः । ३१ । स सिद्धः संतिष्ठते । ३२ । वापनकाले सिशखानि वापयन्ते । ३३ । प्यगुदवसानीया । ३४ । ॥३॥

द्वादशाहे ग्रहाग्राणि । १ । ऐन्द्रवायवाग्रं प्रायणीयोदयनीययोर्दशमे चाहन् । २ । पूर्वस्मिन्पृ-ष्ठचन्यह ऐन्द्रवायवार्षे गुकाग्रमात्रायणाग्रम् । ३ । समूढ उत्तरस्मिन्पृष्ठचन्यहे छन्दोमेषु च न्यनीन्तनभ्य-स्येदंश ब्युढ आग्रायलाग्रमैन्द्रवायवाग्रं हे शुक्राग्रे आग्रायणाग्रमैन्द्रवायवाग्रम् । ४ । उपौक्विभववो द्वादश कृत्वो उष्टो कृत्व एकादश कृत्वो ' ऽथ छन्दोमेष्वेकादश कृत्वो द्वादश कृत्वो उष्टो कृत्वः । ५ । एतेन कपालयोगा व्याख्याता भक्षमन्त्राश्च पवमानानुमन्त्रणानि च।६॥ महं इन्द्रो य ओजसेति गायत्री माहेन्द्रस्य पूरो ऋग्भवस्त्विमन्द्रेति छन्दोमेषु च । ७ । पशुकल्पः । = । विहृतानेकादिशनानालभते । ६। आग्नेयो ऽज उदयनीये । १० । सत्त्रादुदवसाय पृष्ठशमनीयैरग्निष्टोमैः सहस्रदक्षिणैर्यजेरन् । ११ । द्वादशाहप्रकृतयः सत्त्राहीनाः । १२ ।

गवामयनाय माघीपक्षस्य द्वादश्यां दीक्षेरन् । १३ । सिद्धमा प्रायणीयातिरात्रात् । १४ । तस्मादूर्घ्व-मुक्थ्यरुचतुर्विद्याः प्रायणीयः । १५ । ततो ऽभिष्लवः षडहो ' ज्योतिरग्निब्टोमो गौरुक्थ्य आयुरुक्थ्यो गौरुक्थ्य आयुरुक्थ्यो ज्योतिरग्निष्टोमः । १६ । तं चतुरभ्यसेत्प्'ष्ठयँ षडहमुपयन्ति । सः मासः । १७ ।

<sup>27)</sup> MS.III.12.4:161-12-

<sup>29)</sup> mss. °रम्भी; cf. SBr.4.6.9.14. 4) for दे शुकाये मा M2 दे शुकाय

<sup>30)</sup> M2 B2 N S दवी C2 दी.

<sup>31) 7.2.1 37.</sup> 

<sup>34)</sup> cf. 2.5.5.24.

<sup>4</sup> Cf. Ap.Sr.21.13-15, 21.

<sup>2)</sup> mss. °बामी; C2 दशमंचाइः M2 B2

S दिशामन्बाह N दिशामचाह.

B2 S देशका ° N देशक ° C2 दे राकापमा°.

<sup>32)</sup> M2 B2 N S समिद्धः C2 ससीदः. 7) MS.I-3.24; mss. ऋग्मवस्स्विमिद्रेनि; MS.IV.12.6:197.6-

<sup>9)</sup> mss. बिहता°, of.7.2.8.6 and 17-19) त unto पृष्ठय: not O2. Hir.Sr.

<sup>11)</sup> M2 B2 N S सराद् of तर सत्त्राद्.

<sup>14) 7.2.1.37.</sup> 

<sup>16)</sup> after the second गौरक्य M2 B2 N S have || Y ||, prob. an attempt to end the khanda before the gavamayana.

<sup>17)</sup> mas. °यति (B2 °याति C4 °यंति).

तेन चतुरो मासान्यन्ति । १८ । त्रयो ऽभिष्लवाः षडहाः पृष्ठयः षडहो ऽभिजित्त्रयः स्वरसामानो ऽग्निष्टोमा उक्थ्या वा। १६ । तेष्वन्वहें संतनोत्यितप्राह्मान्सर्वत्रोपयामसादनं च। २० ॥ उपयामगृहीतो ऽसि प्रजापतये त्वा प्रजाभ्य इति गृह्णात्येष ते योनिः प्रजापतये त्वा प्रजाभ्य इति सादयति "प्रजापतये प्रजाभ्य इति जुहोत्यंन्तरिक्षाय त्वा वनस्पतय इति गृह्णात्येष ते योनिरन्तरिक्षाय त्वा वनस्पतय इति सादयत्यंन्तरिक्षाय वनस्पतय इति जुहोत्यं द्वा स्वस्थाय इति गृह्णात्येष ते योनिरद्भय-स्वौषधीभ्य इति सादयत्यं द्व्य ओषधीभ्य इति जुहोति । २१ । असावादितो द्वयहः 'स मासः । २२ । पूर्वपक्ष एकसंभायः । २३ । तस्माद्रध्वं विषुवान्सदिवाकीत्यं ॥४॥

एकवि को ऽिन्ष्टोमः । १ । उदिते प्रातरनुवाव मुपाकरोति । २ । तिस्मन्नितग्राह्यान्गृह्णाति वृत्तान्संतनीनु द त्यं जातवेदसमिति सौर्यमावृत्तान्संतनीनो पिषीभ्यो ऽद्भघो वनस्पितभ्यो उन्तरिक्षाय प्रजाभ्यः प्रजापतये "वाचस्पितिमिति वैश्वकर्मणम्या विष्ठोति प्राजापत्यम् । ३ । सौर्यो ऽजः श्वेत उपालम्भ्य उपाणुदेवतः । ४ । यद्यस्तिमिते हार्यो ऽजो न स्यात्स् यो दिवो दिविषद्भघो "विश्वान्मुञ्चत्वँहसः " स नः
पर्षदिति द्विष इति जुहोति । १ । उत्तरिमन्पक्षस्यावृत्ताः स्वरसामानो ऽभिष्कवाश्च । ६ । उध्वं विषुवतः
स्वरसामानः । ७ । तेष्वावृत्ताः संतनयः । ६ । तेषां प्रथमे " सुत्रामाग्गमित्यादित्यमितग्राह्यं गृह्णाति । ६ ।
श्वोभूते वैश्वकर्मणान्तौ व्यत्यासमा महावताद्गृह्णाति । १० । विश्वजिच्छिल्पः सर्वपृष्ठो ' माध्यंदिने
पृष्ठेषु शिल्पानि । ११ । पृष्ठघः षडहस्त्रयस्त्रिंशारम्भगः । १२ । त्रयो ऽभिष्कवाः षडहाः । १३ ।
पृष्ठघः षडहस्त्रयस्त्रिंशारम्भणश्चत्वारो ऽभिष्कवाः षडहाः ' स मासः । १४ । तेन चतुरो मासान्यन्ति । ११ । त्रयो ऽभिष्कवाः षडहा आगुश्च गौश्च द्वे अहनी द्वादशाहस्य दशाहानि । १६ । उध्वं विषुवतो ऽष्टाविँशत्यहो महावतं चातिरात्रश्च मासः । १७ । इति द्विसंभार्यमंथैकसंभार्यम् । १८ । पृष्ठघः षडहस्त्रयस्त्रिंशारम्भग्शश्चत्वारो ऽभिष्कवाः षडहाः ' स मासः । १६ । तेन पञ्च मासान्यन्ति । २० । द्वाविभपत्रिंशारम्भग्शश्चत्वारो ऽभिष्कवाः षडहाः ' स मासः । १६ । तेन पञ्च मासान्यन्ति । २० । द्वाविभपत्रे । ।।।।।

<sup>18)</sup> five months in all, as also the first বৰ্ম 7.2.8.25 proves; in 7.2 5.15 on the contrary four months in all are meant-

<sup>20)</sup> mss. संतनोति बाह्याः.

<sup>21)</sup> M2 B2 N S mix the formulas up, all in the same way, and give them incomplete;

cf. MS I-3.35, 11; KS.30.5.

<sup>22)</sup> thus sū 14, 15. 19 form the sixth month.

**<sup>5</sup>** Cf. Āp.Śr.21.15, 16, 21, 23.

<sup>1)</sup> begins already with तरमादू-

<sup>3)</sup> mss. संततीनु ; M2 B2 S N

<sup>°</sup>न्संततीनौ° C2 संतनीतो°; cf.2.4.5. 4; 6.2.5.2, 1.1.2.15.

<sup>5)</sup> cf. KS.13.11:193.9-11, MS. III.11.10:157.2b; IV.10.6:158.

<sup>9)</sup> cf 5.1.2.5.

<sup>16)</sup> M2 B2 N S दे संभार्थेम<sup>°</sup>.

महाव्रतं पञ्चिवंशो ऽनिष्टोमः। १। उदिते प्रातरनुवाकमुपाकरोति। २। तिस्मन्नितग्राह्मपात्राणि प्रमुनक्त्यंकंग्रहाय पञ्च 'पूर्वं दिक्षरामुत्तरमपरं मध्य आत्मनीनं। पृष्ठेभ्यो वृत्तेभ्यः संतिनभ्यः 'सौर्यायां वृत्तेभ्यः संतिनभ्यः 'आदित्यवंश्वकर्मराप्राजापत्येभ्यो। वृष्टिग्रहाय मार्त्तिकं चतुस्तनं । सारस्वताय षोडशं 'पृश्तिप्राराग्रहेभ्यः पचञ्दशः 'वैष्ण्वं द्वात्रिंशं 'बाहंस्पत्यं त्रयस्त्रिंशम् । ३। अँश्वदाभ्यौ यथाकालं पृश्तिप्राराग्रहेभ्यः पचञ्दशः 'वैष्ण्वं द्वात्रिंशं 'बाहंस्पत्यं त्रयस्त्रिंशम् । ३। अँश्वदाभ्यौ यथाकालं पृश्तिप्राराग्रहेरिभमृशति । ४॥ वायुरिस प्राणो नाम स्वाहा त्वा देवाय सिवते "वर्चो मे दा ॥ अप्रपित्त चक्षुर्नाम स्वाहा त्वा देवाय धात्रे "श्रोत्रं मे दा ॥ रूपमित वर्गो नाम स्वाहा त्वा देवाय धात्रे "श्रोत्रं मे दा ॥ ऋत्मित वर्गो मे दा ॥ भूमिरिस भूतिर्नाम स्वाहा त्वा देवभ्यः पितृभ्यो " ऽपामोषधीनां गर्भं मे दा ॥ ऋतस्य त्वा व्योम्ने गृह्णाम्यृतस्य त्वा विधमंणे गृह्णाम्यृतस्य त्वा ज्योतिषे गृह्णाम्यृतस्य त्वा सत्याय गृह्णाम्यृतस्य त्वा प्रार्वित पृश्तिप्राण्यहान्यथाकालं गृह्णाति । ४॥ इन्द्रमिद्गायिन इति पूर्वाधादुप्यामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वाकंवत इति गृह्णात्येष ते योनिरिन्दाय त्वाकंवत इति सादयत्यंभि त्वा शूर नोनुम इति दक्षिणार्धे " त्वामिद्धि हवामह इत्युत्तरार्थे

इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः । यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिद्रः सह सीषधातु ॥

इति पश्चार्धे

तिददास भुवनेषु ज्येष्ठें यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु ये विश्वे मदन्त्यूमाः ।।

इत्यात्मनीने यथा प्रयुक्तम् । ६ । इतराँश्चतुस्तने

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूमि धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्त । मधुक्चृतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु ।।

इत्यु पयामगृहीतो अस्यदित्यै त्वा चतुरूध्न्या इति कृतीयग्रहं " महीमू षु मातरमिति द्वितीयभागैमिदं कृतीयँ सवनमिति सपूरयत्ये व ते योनिरदित्ये त्वा चतुरूध्न्या इति सादयति ॥ पावका नः सरस्वतीति सारस्वते ॥

<sup>6</sup> Cf. Ap.Sr.21.17, 13, 21, 22.

<sup>3)</sup> mss. मतेभ्यः; the first संतनिभ्यः only C2 C4; mss. स्यौया°, कर्मणः; C2 भाजापस्यो; after the five patras for the arkagraha the same nine and one as in 7.2.5.3,9 are meant, that makes fifteen.

<sup>4)</sup> cf. also Baudh.Sr.16.17:263.

<sup>5)</sup> mss. হন্ন (ম) বা; cf.TS.3.3.5; MS.IV.2.7:28.14; 9.3:124.3, 4; Mân.7.2.1.41.

<sup>6)</sup> mss. in the last mantra °स्त्रे-दु° for °स्त्रेष्, ef. MS.II.13.6: 154.15: 9:158.14, 18; SV.2.

<sup>460-461:</sup> RV-10.120.1.

<sup>7)</sup> for °হুডবা (twice) mss. °হুৱন °হুৱন °হুৱন °হুৱন; of. KS.30.4; Mān.5.1.2.5; 2.5.4.17; MS.IV. 10.1:142.7; Mān.1.2.5.16; 5.1. 9.20.

वायुरसीति पृश्निप्राराग्रहानिँदै विष्णुरिति वैष्णावं ॥ बृहस्पतिः प्रथमं जायमान इति बाहेंस्पत्यस् । ७ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

माहेन्द्रकाले शिल्पानि व्यायातयन्ति । १ । उपरिषद्युक्थम् । २ । आसन्द्युद्गानुः प्रेङ्क्को होतुः फलक-मध्वर्योः कूर्च इतरेषाम् । ३ । वाणः शततन्तिरौदुम्बरपात्रो मौञ्जीभिस्तन्तिभः लादिरदण्डो वीणाकृति-वंत्सत्वचापिहितः । ४ । तं वेतसशाखया समुिल्लिख्योद्गात्रे प्रयद्धन्स्तोत्रमुपाकरोति । ५ । तं यजमानाय प्रयद्धति । ६ । तं संवादयत्या स्तोत्रनिधनात् । ७ । सर्वाणि वीणाजातानि पत्न्य उपवादयन्त्या काण्ड-वीणाभ्यः । ६ । दिक्षु दुन्दुभयो वदन्ति । भूमिदुन्दुभिः पञ्चमः पश्चादाग्नीश्रीयस्य जानुद्यको ऽधंमन्तर्वेदि सवनीयचर्मणाभिहितो लाङ्गूलवादिनः । ६ । अष्टौ दास्यः कूम्भिन्यो हतवसना मार्जालीयं द्वेद्वे

गाव एव सुरभयो गावो गुग्गुलगन्धयः।

गावो घृतस्य मातरस्ता इह सन्तु भूयसीः ॥

इति गायन्ती दं मधूकमध्विति पादौ निहत्य प्रदक्षिणं परीतः।

न वै गावो मङ्गीरस्य गङ्गाया उदकं पपुः। पपः सरस्वत्यां नद्यां ताः प्राचीरुज्जिगाहिरे।।

" इदं मध्वित्यपरे ।

यदा राघाराद्यं वदतो ग्राम्यमाङ्गीरदासकौ । क्षेमैर्ऋध्येते ग्रामो वानडवाँस्तप्यते वहन् ।।

" इदं मध्वत्यपरे।

एता वयं प्लवामहे शम्याः प्रचरतामिह । निगीर्यं तुभ्यं मध्व आकर्षे कृष्ठो यथा ।।

इति निनीय प्रतिपरियन्ति । १० । अग्रेग् मार्जालीयँ शूद्रायौं चर्म व्यायछेते वाशँ स्वेतं परिमण्डलिमँम उद्वासीकारिग् इमे दुर्भूतमक्रन्निति बहिर्वेदि शूद्र " इमे ऽरात्सुरिमे सूदमक्रन्नित्यन्तर्वेद्यायैः । संजित्य प्रसद-स्यादधाति । ११ । दक्षिणस्यौ वेदिश्रोणौ परिश्रिते वृषलिमिथुनौ भवतो ऽपगराभिगरौ । पूर्वो " बहु वा

गापयतीदं r. गायन्त्याविदं ? M2 B2

<sup>7</sup> Cf. Ap Sr.21 17-22.

<sup>1)</sup> C2 ब्याख्यातयंत्यु° the oth. याता-यंत्यु°, cf 7.1.2.21.

<sup>2)</sup> mss. °क्ष्यमा°.

<sup>3)</sup> O2 में शो the oth. में शो.

<sup>4)</sup> mss. °स्तंतीभिः.

<sup>9)</sup> r. °वादी.

<sup>10)</sup> M2 B2 N S C4 गायतीदं C2

N S मधुक°, परितः C2 परोतः C4 परेतः ; mss. यथेतं for यथा ॥ इति, perhaps यथेदं मध्वित्यपरे is meant, for this and probably

a last verse are missing. (in M2 the third verse is given

below in  $s\bar{u}.13$ ); in the 3d

verse: S N राबाराबं C2 रैंब्बाराबं; mss- बदंतो; C2 चेंझैं the oth-चिभिं; mss. 'स्तल्पते बद्दानि'; cf. also Baudh.Sr.16.22, 28.

<sup>11)</sup> mss. °मा उद्धासिचारिया इमे दुर्भू -दम°; C2 प्रसदसा°; of. TBr.1.2.

<sup>6 7.</sup> 

इमे ऽस्मिन्सत्त्रे अकुशलमचार्षुरपीक्लोजानपवमानानिति बहिर्वेद्यपगरो " बहु वा इमे ऽस्मिन्सत्त्रे कूशल-मचार्षुः पोक्लोजान्पवमानानित्यन्तर्वेद्यभिगरो पूर्वः । १२ । ब्रह्मचारी पूर्वचली चा नार्यकर्मन्नवकीणि दुश्चरितं निराकृतमिति बहिर्वेदि पूर्वचली "धिक्त्वा जारं परस्य जनस्य निर्मार्जेनि पूरुषस्यपूरुषस्य शिश्न-प्रणेजनीत्यन्तर्वेदि ब्रह्मचारी । १३ । उत्तरतस्तीर्थस्यापयानायावकाशं कृत्वोपरिष्टाद्ग्रीवं वाशं श्वेतं चर्म विघ्नन्ति । १४ । यस्या राजभिन्तस्तस्यास्तल्पो राजपुत्रो ब्राह्मणो राजन्यो वा । १५ । अग्रेण युपावटँ संनह्मति । १६ । संनद्धकवचः प्रदक्षिराँ विहारं परीत्य त्रिरायम्य त्रिरावध्यति भसदि मध्ये ग्रीवास् । प्राङ्खम्य चतुर्थमस्ता निवर्तयति । १७ । फलकमारुह्य प्रतिगृह्णाति " त्वे क्रतूमिप वृञ्जन्ति विश्व इति पूर्वार्षाद् "द्वियंदेते त्रिभवन्त्युमा इति दक्षिणार्धात स्वादोः स्वादोयः स्वादना सुजा समित्युत्तरार्धाद दः सु मधु मधुनाभि योधीरिति पश्चार्धात् । १८ । वृष्टिग्रहं दिधग्रहपात्रे ऽवनयति । १९ । आदित्ये माहेन्द्रेरा हते चुग्रहणमात्मनीने अवनयति । २० । आह्नीयमाणान्भक्षान्त्रत्यवरोहन्ति । २१ ।। महस्ते भक्षयामि भगस्ते भक्षयामि स्तोमं ते भक्षयामि यशस्ते भक्षयाम्यन्नाद्यं ते भक्षयामीत्यात्मनि तं भक्षयतः । २२ । व्याख्यातो ऽभ्यस्तमिते होमः । २३ ।

द्वादशाहिकानामुक्तो ग्रहकल्पः । १ । ऐन्द्रवायवाग्रं गुकाग्रमित्यभिष्ठवे अध्यस्येदावृत्ते गुक्रप्रभृति । स्वरसाम्नां प्रथमोत्तमयोरायुषि चैन्द्रवायवाग्रं शुक्राग्रमंतो उन्यत् । २ । पशुक्रुवितः । ३ । एकादशिनाः प्रायणीयोदयनीययोरै न्द्राग्नौ उन्तर्धावपि वा क्रतुपशवः सर्वस्मिन्नैन्द्राग्नो वा । ४। षडपा अस्भ्या । बार्हस्पत्यः शितिपुष्ठस्त्रयस्त्रिंशे ऽहिन । द्यावाप्रियीया धेनुश्छन्दोमे । तस्या वत्सो वायवे द्विनीये । वाचे पृश्निस्ततीये ऽदित्यै वशाविवाक्ये ' वैश्वकर्मण् ऋषभस्त्रिरूप एत उभयतो महाब्रते । ५ । अपि वैकादिशनान्विहृतान-भ्यसेत् । ६ । ऐकविँशास्तनो ऽतिरिक्ताः पश्चवो । वैष्णवो वामन एकविँशे त्रिणव उपालम्भ्य उपाँगुदेवत आग्नेयो ऽजः । ७ । उत्सुज्यमानानां गवामयने द्वादशोत्सर्जनानि । ८ । सिद्धमा त्रयस्त्रिँशात् । ६ । त्रय-स्त्रिंशे उहनीन्द्राय सांनाय्याय वत्सानपाकरोति । १० । पूरा वसतीवरीणां परिहरगाद्दोहयति । ११ । परिहृतासु वसतीवरीषु द्वचहेमुत्यामाह्वयत्यपोदयँ श्वःसुत्यामुदिते । १२ । वाग्यताः प्राजापत्येन सँस्थाप-यन्ति । १३ । सिद्धमा सामिधेनीभ्यः । सामितृष्णीकेन चैककपालेन सामिधेनीरनृवाचयति । १४ । उपा-

<sup>13)</sup> cf. Drahy.Sr.11.3.9, 10.

<sup>14)</sup> M2 B2 N S 'स्यापयखाया': mss. निष्नंति.

<sup>15)</sup> mss. यास्य.

<sup>18)</sup> RV.10.120.3.

<sup>20)</sup> M2 B2 N S "दित्य, पूर्वहणा" C2 °क्वंग्रहणा°; cf.7.2.6.3.

<sup>22)</sup> भर्गस्ते भन्नयामि only C2; iti

not in the mss; M2 B2 N S भचयतां.

B Cf. Ap.Sr.21.22-25.

<sup>4)</sup> C2 एकादशिनामा° the oth. 7) mss. °लभ्य. °नान्प्रा°: C2 °तथाँपि the oth. °तर्थापि.

<sup>4-5)</sup> cf. KS.34.1.

<sup>5)</sup> mss. °लभ्या, धेनुखं°, बसी; M2

<sup>°</sup>स्त्ररुपश्चेतुभ° N °स्त्ररुपश्चेत उभ° 8 °स्त्रिरुपश्चेत उभ° C2 °स्रुपश्चेत उम° B2 °स्त्रिपुरुषश्चेन उभ°.

<sup>9)</sup> cf.7.2.2.25, 4.17.

<sup>14)</sup> M2 सामिशात्° S N B2 सामिशात्त° C2 स्वामित्°; 18.1.1-3.10, cf. 1.3.1.1.

घुदेवतस्य वपया प्रचर्याग्नये वसुमते प्रातर्ण्टाकपालं निर्वपित । १५ । अतप्ते प्रातर्दोहे सायंदोहमानीय समासाद्य प्रचरत्युच्चैः प्रैषवद्भयाम् । १६ । आग्नीध्रभागान्ते सोमपानैश्चमसैर्दंध्नस्तृतीयं भक्षयन्ति । १७ । इन्द्राय मरुत्वत एकादशकपालं मध्यंदिने समासाद्य प्रचरत्युच्चैः प्रैषवद्भयाम् । १८ । आग्नीध्रभागान्ते सोमपानैश्चमसैर्दंध्न इतराधं भक्षयन्ति । १९ । विश्वेभ्यो देवेभ्यो द्वादशकपालमपराह्ने समासाद्य प्रचरत्युच्चैः प्रैषवद्भयाम् । २० । आग्नीध्रभागान्ते सोमपानैश्चमसैर्दंध्नः शेषं भक्षयन्ति । २१ । पत्नीसैयाजान्ते सेस्यिते श्वःसुत्यामाह्नयति । २२ । श्वोभूते सोतुमेवोपक्रमन्ते । २३ । तेषामेतत्प्रथमसुत्सर्जनम् । २४ । ततश्चत्वारि मासिमासि । प्रागभिजितः षष्ठमू ध्वं विश्वजितः सप्तमं । ततो ऽष्टाविंशत्यहे । ततश्चत्वारि मासिमासि । २५ । तानि चेदधिकानि स्युरमावास्यायां दीक्षेरनंथ चेत्संपूरगानि द्वादश्यां द्वादश्याम् । २६ । ।।।।।।

।। इति वाजपेये द्वितीयो ऽध्यायः ।।

### ।। इति मानवसूत्रे वाजपेयसूत्रं समाप्तम् ।।

on the 63d, 93d, 123d, 153d days are exactly so. The sixth suppression falls before the abhijit, on the 176th day, the last prathyaday. In the second half of the year they are exactly reversed. The seventh suppression follows on the visvajit; it is the 5th day after the vigurat, the first prathya-day.

The eighth falls on the 28th day, the last day of the last abhiplava period, a jyotis. The ninth until twelfth are exactly so, always the last day of a "month", they are on the 58th 88th 118th 148th day.

26) cf. Jaim.Br.2.393-396.

<sup>20-21)</sup> not C2.

<sup>24)</sup> of. sū.9, 12.

<sup>25)</sup> the last ततरच° only C2.

<sup>24-25)</sup> The first suppression follows on the day with the 33 verses, the last day of the first "month"; it is the 33d day of the first half of the year, the first day of the first abhiplaya period, a jyotis. The four next ones,

अथानुग्रहान्व्याख्यास्यामः । १ । सार्यहोमँ वोपोदयं जुहुयात्प्रातहोंमँ वोपास्तमयम् । २ । कालेन कालं नातिक्रमेदिग्नहोत्रस्य दर्शपूर्णमासयोश्चातुर्मास्यपर्वणां पशुवन्धस्याग्नायणस्य च । ३ । वर्षास्वभ्रसंघाते यद्यनस्तिमते जुहुयात्पुनरस्तिमते । यद्यव्युष्टायां पुनर्व्युष्टायाम् । ४ । न स्कन्देन्न व्यथत इति ह विज्ञायते । १ । ऋषयो ह प्र आसन्प्रयोगिका आसँस्ते उर्धमासायार्धमासायाग्निहोत्रमजुहवुः । ६ । तस्माद्यायावर आमयाव्यातों वा सो उर्धमासायार्धमासायाग्निहोत्रं जुहोति । ७ । चतुर्दंश चतुर्गृ हीतानि सकृदुन्नयत्ये का सिन्तसकृद्धोमः । सो उर्धमासाय कत्पते । ६ । होमान्सुच्युन्नयेत्स्रुवपूर्णाः चतुर्दंश गाहंपत्यदक्षिणाग्न्योस्तं-थापरान् । ६ । यथाश्रुतं तथा मन्त्राहोमौ सभ्यावसथ्ययोः । १० । एतेनैव चतुर्होमेण प्रातहोंमो व्याख्यातः । ११ । षण्मासाहते उग्नहोत्रे दर्शपूर्णमासाभ्यामिनिष्ट्वाग्नायणेन पशुना वाग्नये तन्तुमते उग्नये पथिकृते उष्टाकपालावग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निष्ट्याग्नायणं कुर्वीत । १२ । सँवत्सराहुते अग्नहोत्रे दर्शपूर्णमासाभ्यामिनिष्ट्वाग्नायणेन पशुनाग्नये तन्तुमते उग्नये पथिकृते उष्टाकपालावग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निष्ट्यान्तरितान्होमाञ्जुह्यादिष वा पूर्णाहुति हुत्वा नाद्वियेत होमान् । १३ । अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ पश्वाग्नयणमिति सर्वम् मवाप्नोति । १४ । आग्नायणं कृत्वाहवनीये वरं दद्याद्ंगौर्वासो वाश्वस्थाने विज्ञायते । १५ । इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्युष्यते यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेदिति । १६ । तस्माद्भक्षाणां भोज्यानां मूलानां फलानामिष वा पूर्णपात्रं दद्यान्न त्वेव न यजेत । १७ । ।।१॥

आज्यं निर्वपति । १ । तदलाभे तैलं प्रतिनिधिस्तंदलाभे दिध पयो वा 'तदलाभे यवपिष्टानि तण्डुलिपिष्टानि वा । २ । अद्भिः सँसृज्याज्यार्थान्कुर्वीत । ३ । दर्माः परिस्तरणे । ४ । तेषामलाभे पर्व-वतीभिः काण्डवतीभिरौषधीभिः स्तरणार्थान्कुर्वीत कटसीरशूषशुण्ठनलपरिवाहमूतपवल्वजवजंम् । ५ । द्धः-प्रादेशानीध्मकाष्ठानि । ६ । अरिणश्चतुरङगुलोत्सेधा षडङगुलिक्तारा चतुर्विशत्यङगुलतीर्घा । मूलाद-ष्टाङगुलमुत्सृज्य भूयश्चान्यत्त्र्यङगुलं देवयोनिरिति ख्याता तत्र मन्येद्धृताश्चनम् । ७ । अरित्नमात्राः परिधयः शाखा पवित्रं च प्रादेशमात्रावलं विपाणितलचतुर्भागस्तु कपालप्रमाणम् । ६ । तान्यष्टौ मृदा सँसृज्य गाहंपत्ये प्रथयति । १ । एतेनैवा त्रयस्त्रिंशादा त्रयस्त्रिंशाद्ध्रसीयोह्नसीयः कपालप्रमाणं वर्षीयोवर्षीयः प्रत्युपकर्षः स्यात् । १० । सर्वाणि कपालानि प्रथयत्यश्वशक्मात्रमिति । ११ । यदुक्तं तदव्यक्त-मुंच्चावचा ह्यश्वा भवन्ति । ११ । त्रहायणस्यैवाश्वस्य चतुर्मुंष्टः पुरोडाशो भवति द्यावापृथिवीयो ऽपि

<sup>1</sup> Cf. Baudh.Sr.28.12, 13.

<sup>े</sup>त्स्रव:.

<sup>6)</sup> mss. प्रा न्नामन्प्रायी°; r. पुरामन्प्र° ? 10) mss. थास्तुरस्तथा.

cf. Hir.Sr.29.4.15; Baudh-Sr. 12) M2 °पौर्ख'; mss. °म्रयणं. 364.12. 14-15) mss. °म्रयणं.

<sup>9)</sup> mss. होमात्स् च्यु (N S "मां"), 17) mss. चेन, cf.8.10.5; Baudh.

Sr.367.3.

<sup>2</sup> Cf. Baudh.Sr.28.13.

<sup>5)</sup> r. °शुक्क°, °परिव्याधकुतप°, cf Baudh.Sr.366.9, 6.

<sup>7)</sup> mss. घरिय च°.

। १३ । एवमेवाविशिष्टं पिष्टलेपं कुर्वन्ति । १४ । तृतीयाधेये नाज्यभागा इज्येते इति गौतमस्तौ न शौनसोम इति वात्स्यः । १५ । क्रियते । चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ । १६ । यदाज्यभागावन्त-रियाच्चक्षुषी यज्ञस्यान्तरियादिति हुविज्ञायते । १७ । ।।२।।

यदि वत्सेष्वपाकृतेषु गा राजा चौरा अवाहरेरन्नाविद्येरन्प्रमीयेरन्वा कथँ सांनाय्यस्य प्रतीयादित्या-हुराचार्याः । १ । प्रागर्धरात्रात्सायँदोहमाकाङक्षेत्प्राङ्मध्यंदिनादिति प्रातः । २ । तासां यद्यागछेतां त्रिर्वि-ग्राहं दोहयेद्'द्वितीयां द्विविंग्राहं 'तृतीयां त्रिर्विंग्राहम् । ३ । यदि सर्वा यथाम्नातम् । ४ । यदि नैवागछेर कें हन इति राजगृहीतामु जपेदौः सेना इति चौरगृहीतामु "वागग्रेगा इति नष्टामु 'यमगायाः प्रमीतामु । ५ । एवं कृते चेदागछेत्रूष्णीं दुग्ध्वा बाह्मणेभ्यः पयो दद्यात् । ६ । यत्पयो ऽिघगछेत्त्रिविंग्राहं दोहयेत् । ७ । अनिधगते चेत्पयस्यैन्द्रं पञ्चशरावमोदनं पिष्टयवागूर्वा द्वव्यं स्यात् । द । विज्ञायते ह 'पश्नां वा एतत्पयो यद्श्रीहियवाविति । तस्मादेतज्जुह्नति । ६ । ।।३।।

पुत्रे जाते ऽश्वत्थस्य शमीगर्भस्यारणी आहरति दशाङगुले द्वादशाङगुले वा । १ । ताभ्यामिन मिथत्वा तस्य कुमारस्य जातकर्म करोति । २ । तिस्मिन्नाम कुर्यात्तिस्मि श्वूडां कारयेत्तिस्मिन्नेवोपनयेत्त-स्मिन्नतचर्यां कुर्वीत तिस्मिन्भार्यामुद्धहेत् । ३ । स शालाग्निः स औपासनीयः पितुरग्नौ वा सँस्कारः । ४ । आत्मा वै पुत्रनामासीति दर्शनात् । ५ । तं ब्राह्मौदिनिकं कृत्वात्रैतमरण्योः समारोपयन्ति । ६ । समारोपतं पुनर्मन्यन्ति । ७ । मथित्वा तत्रापरिमितैः क्रतुभियंजेत । ६ । ॥४॥

पञ्चाग्निकं व्याख्यास्यामः । १ । सायंप्रातराघानवदग्निप्रगायनं शुन्धनसिन्धनपरिस्तरणपर्युक्षणं व्याख्यातं होमक्च । २ ।। अग्ने सभ्य परिषद्य जुषस्व स्वाहेति सभ्ये जुहोत्यंग्न आवसथ्य परिष्य जुषस्व स्वाहेत्यावसथ्ये होमशेषम् । ३ । व्याहृतिभिर्यथाम्नातं हुत्वोत नो ऽहिर्बुध्न्य इति सर्वेकाल आग्रायणे च सभ्यावसथ्ययोर्जु होति । ४ । प्रगीते सभ्यावसथ्यौ प्रगायित । न काम्यासु । ५ । विज्ञायते ह 'पञ्च वा एते प्राणापानसमानव्यानोदानास्ते षां वा एते धृत्ये गुप्त्यं पञ्चाग्नयः प्रगीयन्ते । ६ । पाङक्तो यज्ञो । यावानेव यज्ञस्तमालब्धः । ७ । ॥४॥

5) cf. RV.1.81.3d; MS.II.7.7:83.

<sup>15) °</sup>सोम not M2.

<sup>5-6)</sup> के unto चेदागचेत् not B2.

<sup>5)</sup> cf. Brh. Up. 6.4.26 Madh.

<sup>3 1)</sup> mss. राजाश्चौरावा°.

<sup>6-7)</sup> तृष्णीम् unto ऽधिगन्नेत् not M2

<sup>6)</sup> mss. बहाी°, °त्रैतारण्ययो:.

<sup>3)</sup> mss. °गञ्चतां.

<sup>4 3)</sup> mss. °स्नुडा; mss. exc. B2 4) cf.1.5.5.10.

<sup>5</sup> Cf.1.5. 4) cf.1.5.5.10

<sup>15, 16;</sup> Man.2.3.6.4.

<sup>°</sup>मुदाहे°.

<sup>6)</sup> B2 N S °स्झेवॉ M2 °स्येवॉ.

अथ प्रमायुको अनीनादधीत । १। नतुँ न नक्षत्रं न जोषयितुं न संभारानाद्वियेत । २। न सापराज्ञीरन्वाह न घर्मशिरः प्राह । ३ । ब्रह्मौदनं न पचेत् । ४ । को ह तद्वेद यच्छ्वो भविष्यतीति संभारार्थे वल्मीकवर्षा दर्भा रच न्यूप्य मन्त्रानावर्तयेत् । ५ । विज्ञायते ह ' पृथिवी शमिस्तंस्या एष गर्भो यदश्वत्यः । ६ । तस्मादरणी आहृत्य ताभ्यामिन मिथत्वा " भूरिति गार्हपत्यमादध्याद्"भ्व इति दक्षिणाग्नि " स्वरित्याहवनीयं " मुर्भु व: स्वरिति सभ्यावसथ्यौ । ७ । यदि प्राक्पूर्णाहतेः प्रमीयेत हत्वा पूर्णीहुतिमाहिताग्निविधिना दाहयेयु र्यद्युध्वमाग्नेयी सँस्थाप्य । यद्युध्वमाग्नेय्या इष्टिसँस्थं कूर्यादं म्रिय-माणे चात ऊर्ध्वमपरिमितैः ऋतुभियंजेत । ८ । ।।६॥

प्रवसन्तमेव समीज्योपादानमेतान्सोमार्थानग्नोनुत्पाद्य यजेत । १। इष्ट्वा वाग्नीनामुत्सर्गो न वा श्रुति-प्रामाण्यात् । २ । वीरहा वा एष देवानौ यो ऽग्निमुत्सादयत इति । तस्मान्नोत्सुजेत् । ३ । पूर्वेष्विगन-षुत्तरान्सहारणिकान्भवतं नः समनसावित्यनुप्रहृत्याग्नये ऽग्निमते ऽष्टाकपालं निर्वपेत् । ४ । ।।७।।

अग्निहोत्राण्यग्निहोत्रेणैव यजेत न सोमैर्न हिवर्यज्ञैः । १ । तस्याग्रायणं । गार्हपत्य ओदनै श्रपियत्वाग्रा-यणदेवताभ्यो हत्वा प्राश्नीयादिष वा नवेषु गामुत्सुज्य तस्याः पयसाग्निहोत्रं जुहुयात् । २ । सा दक्षिणा वत्सो वा प्रथमजः । ३ । ।।८॥

वसन्ते वेणुयवानां सौम्यं चहं निवंपेत् । १। ग्राम्या वा अन्या ओषधय आरण्या अन्याः। २। यद्योषधयो न पच्येरन्निप वा नवेषु गामुत्सुज्य तस्याः पयसाग्निहोत्रं जुहुयात् । ३ । सा दक्षिणा वत्सो वा प्रथमजः । ४। ॥९॥

पयसा जुहोति यवाग्वा वाज्येन वा दध्ना वा तिलैवी तण्डलैवी पृष्पैवीद्भिर्वी मौसेन वा सोमेन वा । १। दध्याज्यतिलतण्डुलपूष्पफलसोमानामधिश्रयणं न स्यादिभघारणं च । २ । नासोमयाजिनः सोमं जुहुया-रफंलैररण्यवासिनां बदरकूवलकर्कन्ववर्जम् । ३ । यदि सर्वं न विन्देच्छुन्वनादि यथालाभं कृत्वाहवनीये " सत्ये सत्यं जुहोमि स्वाहेत्येवं ब्रयान्न त्वेव न यजेत । ४ । ।।१०॥

पञ्चदशदाक्षायरायज्ञेन स्वर्गकामो यजेत । १ । तत्रोभाविज्याकालौ द्वे पौर्णमास्यौ द्वे चामावास्ये

6 2) M2 B1 न ऋत B2 N S न रुतुर्न; 8) mss. °सँस्थ.

9 3) mss. वद्योषयी.

mss. °यितुर्न.

7 1) mss. °न्तमेबमी° r. °न्तेन समी° ? 10 1) mss. यवाग्वा आज्येन.

3) cf.1.5.3.14b, 12.

3) M2 विरह N विरहा; cf. Pañc.Br. 3) mss. °रारवय°.

11 Cf. Ap.Sr. 3.17.4-11.

4.5) mss. पचत्को. 5) mss. °श्चा.

4) cf.3.3.4.

6) Hir.Sr. इयं वे शमी तस्वा etc.

8 1) B2 N S °€ोत्रावस्व°.

। २ । तत्र या पूर्वा पौर्णमासी सानुमितर्योत्तरा सा राका ' या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुट्टः । ३ । तास्वाग्नेयः पुरोडाशो । ऽग्नीषोमीयो द्वितीयः पूर्वास्यां पौर्णमास्यामैन्द्राग्नी ऽमावास्याया• मैन्द्रं दध्युत्तरस्यां पौर्णमास्यां मैत्रावरुण्यामिक्षोत्तरस्याममावास्यायाम् । ४।। इन्द्रं वो विश्वतस्पर्यां ते ग्रुप्म इति दध्न '' आ नो मित्रावरुणा '' प्र बाहवेत्यामिक्षाँ वैश्वदेवं च वर्ाजनम् । ५ । हिरण्यं दक्षिगा।६। ॥११॥

अथ यूपावटस्य विधि व्याख्यास्यामः । १ । स्यूलः कुब्जो बहुलो विपुलो व्यावृत्तः कुटिस्कन्धः स्ककूब्जो गल्ल शुष्काग्रो वल्ल्यावेष्टितः सूषिरो लोहितो लयजग्धो घणजग्धो उल्पसारो उम्बुसार इत्यनिष्टाः । धनुःप्रकारो अनुपूर्व्या समो बहुशाखो बहुपणं इति प्रशस्ताः । २ । एतेषामेवानुपूर्व्यात्प्रचारान् व्याच्यास्यामः । ३ । मरगाहृद्रोगावाघो वर्णात्यय । आगारं दाहेनास्य नश्यति । ४ । प्रजा यवमरणिका भवन्ति । कुष्ठो गण्डमाला श्रामयाव्यः । ५ । श्राद्धकन्पानिति पूर्वेषूत्तरेषु प्रतिष्ठाकामें योगक्षेमं ब्रह्मवर्चमँ स्वर्गगमनमित्युत्तरेषु । सर्वेषु वापि स्वर्गगमनम् । ६ । ।।१२॥

अथ युपस्य छेदने वक्ष्यामः । १ । प्राञ्चं पातयेत् । २ । यद्यूर्घ्यमुन्पतेत्पंत्न्यस्यस्मिन्मनः करिष्यतीति विद्यार्चिद मूले सुषिर उदराबाधो यदि तले शिरसो यद्यनुवेष्टितः पाश्वीववाधो । यद्यग्निष्ठा विछिद्येत प्रमायुको यजमानः स्याद्यदि पष्ठया पत्नी यदि दक्षिणा ज्येष्ठः पुत्रो यद्युत्तरानुज्येष्ठो यदि दक्षिणपूर्वा ब्रह्मा यदि दक्षिणापरोदगाता यद्यत्तरापरा होता यद्यत्तरपूर्वाध्वर्युः । ३ । यजमानमनाम्नातं वा जुहयात्त्रौतारिमति काजवं " त्वं नो अग्ने " स त्वं नो अग्न इत्यनाम्नातम् । ४। यदि युपावटे लायमाने ऽस्थि-भस्मतुषकपालकेशा वा विद्येरन्निंदमहें यज्ञस्य दुरिष्टं निष्कुन्तामीत्युन्करे निवपेदन्यत्र वा । ५ । नातिस्थूलः कार्यः ' क्षुचं प्रजानीयु'र्नो ऽत्यणुरुंभयमेवान्तरा यज्ञेन वै देवा अनुक्रमिष्यामः । ६। यजमानस्याङगुलिपरिग्रहो रशनाबन्धने । शुल्बेन तिर्येङ्गनिमाय न शुल्बमङग्रुलिपर्वभिमिमीते । ७ । अन्नाभ्यामङग्रुलिपर्वणि दशभाग-मधस्ताद्रशनारत्न्यन्तरे लक्षशास्यापचय । एवमेवोपरिष्टाद्रशनारत्न्यन्तरे लक्षणस्यापचयः । द । कृष्ठ-संमितं स्वरं करोति । ह । चात्वालकर्म व्याख्यातम् । १० । यद्यवदाय पुनरुद्ध्रियेत प्रमायुको यजमानः स्यान् । ११ । पुनरन्यथावस्यनिदं जपेन्मा यज्ञँ हि<sup>‡</sup>सिप्टमिति । १२ । पञ्चभागोपरा यूपा भवन्न्युंत्तरा षड्वा विभज्यन्त आ द्वादशरत्नेस्त्रिरतितरित्युत्तरेषाम् । १३ ।

<sup>5)</sup> cf. MS IV.11 4:170.9-12; 2: 5) mss. °रणीका; M2 S कुष्टाइ° N 166.11-14: वो not in the mss. 12 2) cf.1.8.1.4; B1 गुज़ल:, cf. गडुल:; mss. बल्या°, लया°, प्रकारी, r. °पूर्व्यतमो ?

<sup>4)</sup> mss. भागारदा°. नश्यंति-

कु'स्टांड° B2 B1 कुस्टांड°. 6) mss. °चेम.

<sup>13 3)</sup> mss. ° वाथी twice.

<sup>4)</sup> mss. यजमा°; M2 काजवन B1 12) mss. °वास्यमिदं; cf. MS.I.2.7: काजन, r. याजमानं ?? cf. MS.IV.

<sup>12.3:182.15,</sup> Man 3.1.6.

<sup>6)</sup> r. देवानन °? 7-8) mss. °ते ताभ्याम°.

<sup>8)</sup> mss. °पर्वाणि; cf. 1.8.2.23-28.

<sup>16.9.</sup> 

अलेखो होतुरचमस उत्सुष्टो ब्रह्मणः स्मृतो ऽवमुष्ट उद्गातृ णां पार्घ्वावमुष्टो यजमानस्यैकलेखो मैत्रा-वरुणस्य द्विलेखो ब्राह्मणार्छेसिनस्त्रिलेखः पोतुर्मयखो नेष्ट्रजपादो ऽछावाकस्याभ्रिराग्नीध्रस्य । १। 118811

अथ सावनस्य पशोरुद्धतवपावदानस्य विभागे व्याख्यास्यामः । १ । हन् सजिह्वे प्रस्तोतुः कण्ठः काकुदाग्नीध्रस्य श्येने वक्ष उद्गातुर्दक्षिणं पार्श्वमध्वर्योः सन्यं प्रतिप्रस्थातुर्दक्षिण ऊरुर्बह्माएः सन्यः सदस्यानामुभी मतस्नी नेष्ट्रखावाकस्य चौष्ठ एनयोः साधारणः पादौ गृहपतेरवाक्स्कन्धाश्च मणिकास्तिस्र-रच कीकसा [अर्ध वैकर्त च] होत्स्तिस्रश्च कीकसा अर्ध वैकर्त चोन्नेत् [स्तिस्रश्च कीकसा] अर्ध वैकर्तं च शमितः । २ । तच्छमिता ब्राह्मणाय दद्याद्यो ऽब्राह्मणः स्यात् । ३ । जाघनी पत्न्यारं तौ सा बाह्मासाय दद्यात् । ४ । शिर: मुब्रह्माण्यस्य । यच्छ्वःमृत्यां प्राहास्याजिनम् । ५ । ता एवैताः षट्त्रि<sup>\*</sup>शत-मेकपदा यज्ञै वहन्ति षट्त्रि शदक्षरा बृहती बाहेताः पशवो बाहेतः पुरुषो य एवै विद्वान्विभजेत् । ६ ।... यथैव पिशाचाः सौनिका वा...ताद्क् । ७ ।... द्यवदाय वायव्यायामानुषः पुरोवाच । तत इदं मनुष्या विदुः 151 118811

षड्ढोताग्रहपाशुक्यारम्भणीयादक्षिगादानिमिति पराङ्गभृतास् निवर्त्येरन् । १ । पृष्ठघाबहिः संनह्या-तिष्यविहः ग्रुत्बप्रभितमन्त्रवत्संनह्यतीध्मं च तत्परिधिम् । २ । पयस्या चेदन् बन्ध्या सवने स्वरुहोमः । ३ । अवभूषादुदेत्य यूपानुदेश: । ४ । तिस्र: पयस्या इत्येके । ५ । यः कामयेत सर्वो मे यज्ञ: स्यात्सरसा इति स एतास्तिस्रो वशा आलभेत यज्ञस्य सर्वत्वायाथो सरसत्वाय मैत्रावरुण्यै च । ६ । उत्तरतो गार्ह-पत्यस्य पात्रेभ्यः सँस्तीर्यं पात्राणि प्रयुनिक्त । ७ । सुक्स्रुवमाज्यस्थालीं दोहपात्राणि चमसान्सँसाद्य प्रोक्ष्य पात्राणि दोहं दोहयित्वाज्यं निरुप्य पर्यम्नि कृत्वा सुनस्त्वं प्रमुज्योत्पूय पयस्यामभिषार्योद्वास्यालंकृत्य पश्चादुत्तरवेद्याः सादयति । ८ । आज्यभागाभ्यां प्रचर्यं पयस्ययानुबन्ध्यादेवता यजत्याज्येन देविकाः । ह । इडान्तं कर्म। १०। ॥१६॥

<sup>15</sup> Cf. Ait.Br.7.1, Gop.Br.3.18; Āśv.Sr.12.9.

<sup>1)</sup> B2 N B °धतीवपावदा° (M2 °पादा°),

नौसव नेष्ट्रक्रश्वामुकवोष्ट्रचनयोः सा-धारखी नी गृहपनेरदँम्बंधाः; cf. for the whole chapter Ait.Br. 7.1.

<sup>3)</sup> mss. °च नाह्यण.

<sup>4-5)</sup> mss. दबाकिरा सनदायय य किर: सत्याहवाजिनं.

<sup>6)</sup> mss. एवाता:.

<sup>2)</sup> mas. कंटं ककुद°, चक्कर°, °मुभी 7) M2 शोनिका B2 N S सैनिका B1 सौनिका; r. e.g. अथ वे Sतो

Sन्यथा- - - -वा विमध्नीरँस्ताइक्तत्. 8) mss. बायच्यायमा cf. Ait.Br.

गिरिजाय बाभ्रव्याया": r. ताम इ etc. :

probably there is left out

more.

<sup>16 1)</sup> S ° श्रपा°. 2) mss. °त्परिभि.

<sup>4)</sup> mss. °दुन्नेत्य.

<sup>6)</sup> mas. सर्वत्वायाबासर°: cf. MS.IV.

<sup>8)</sup> mss. चमसँसाच प्रोच.

<sup>9)</sup> mss. पयस्यायानु .

अथोभायाजिकल्पं कामलायिनः समामनन्ति । १। वसन्ते वैश्वदेवेनेष्ट्वा ग्रीष्मे पुनर्वेश्वदेवेन यजेत । २ । वर्षासु वरुणप्रघासैरिष्ट्वा शरदि पुनर्वरुणप्रघासैर्यजेत । ३ । हेमन्ते साकमेधैरिष्ट्वा शिशिरे पनः साकमेधैर्यजेत । ४ । तत्रोभाविज्याकालौ । ५ । श्वोभृते शुनासीयं सद्यो वा । ६ । अथ परिप्लवैर्य-जेत । तस्य हविषामे कैकेनाहरहो यजेत । ७ । प्रसाद्यस्कैयंजेत । ६ । प्रकारान्तरे प्रातराहतिँ हत्वा पूर्वास्ने वैश्वदेवेन यजेत मध्याह्ने वरुणप्रघासैरपराह्ने साकमेधैः । श्वोमते गूनासीर्यं सद्यो ना । ६ । अथ समस्तै-र्यजेत । १० । श्वोभूते वैश्वदेवें श्वोभूते वरुणप्रघासा द्वचहुँ साकमेधाः श्वोभते श्रूनासीर्यं सद्यो वाञ्जसा वा। ११। एष यथा स्वर्गलोकमेति यः समस्तैश्चातूर्मास्यैर्यजेत। १२। स एतैरिष्टचन्तैः पश्वन्तैः सोमान्तैर्वा यजेत । १३ । अपि वा वरुणप्रघासान्ते वैश्वानरपार्जन्यादीनां च विंशतिहविषामिष्टिं निवंपति । १४। त्र्यम्बकपूनरुक्तवर्जं समानो ऽवभयः । १५ । पितृयज्ञश्च साकमेधिकस्तन्त्रावयवः । सद्यः समाप्नुयात् । १६ । 118911

व्याख्यातो ऽश्वमेधः पुरुषमेधश्च । सर्वमेधं व्याख्यास्यामः । १। तस्याहगंणस्त्रीण्याश्वमेधिकानि पञ्च पौरुषमेधिकानि वाजपेयो उप्तोर्यामः । २ । यदहरप्तोर्यामस्तदहः सर्वाणि । ३ । सर्वाणां वनस्पतीनां पूर-स्तारिस्वष्टकृतो रसं जुहोत्ये प एव निरर्गल:। ४। दक्षिणाकाले सर्वस्वं दद्यात्। ५। सक्ल्यानामन्त्र्या-त्मन्यग्नीन्समारोपयेत् । ६ । विज्ञायते हैतद्वा अग्निधाने हस्तस्य यत्पाणिस्तंस्सात्पाणौ समारोपयेत् । ७ । विज्ञायते ह ' यस्य वा अमूख्य दिशि यद्यग्नयस्तामभिमूखो जपेत्। द । विज्ञायते ' यत्र वा एतत्सव च यजमाने सन्ते यज्ञस्याशीगृंछोदिति श्रतिः । १ । तत्र यानि सांस्पर्शिकानि न तानि क्रियेरन्धंमेपात्रास्पि । १० । देवता द्रव्यमिति सामान्यसंनिपाते उक्षरसामान्याद्विशेष: । ११ । ।।१८॥

अथाहितान्ने: प्रमीतस्य विधिं व्याख्यास्यामः । १ । अभिवान्यान्यस्या गोर्वत्सेन या गौर्दृह्यते साभि-वान्या गौ: । २ । दुग्धमधस्तात्स्रग्दण्डे समिधं धारयमाणो हत्वा जुहोति । ३ । यदि नक्तं प्रमीयेत प्रात-राहुतिं प्रपाद्यापरपक्षे प्रमीयेताग्निहोत्रदर्शाभ्यां पूर्वपक्षे संपादयेत् । ४ । यदि दक्षिणायने प्रमीयेताग्निहोत्रेण दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा शरीरदाहादहतेन वाससा पादतोदशेन प्रछाद्य " प्रेहि प्रेहीति दक्षिणपूर्वस्यां दिशि

17 1) mss. अथ औँ या°: r. कामका- 2) M2 प्तोर्यामाखा the oth. प्तोर्या-विनाः ?

माखी: Sप्तीर्थामा also possible. cf. 2.3.2.28, etc.

6-7) mss. वाख परि°.

4) mag. सर्वा\*.

7) M2 °नात्यवह the oth. °नात्थवह. 9-11) खो॰ unto साकमेश: not Ma

7) not M2 B1.

8) mss. बामुख्य दिश्य.

14) mss. °पि वरु : B2 N B1 °प्रधा-नातं B "प्रधानातं M2 "प्रपानातं.

1896.

18 Cf. Ap.Sr. 20. 25. 3-21.

11) mss. अधर°, r सँस्कार°? 19-23 Cf. W. Caland Die altindischen Todtenund 3) mss. ব্ৰো-4) after अपाच probably a hiatus; mas. °ছীর্ন°.

19 2) mss. exc. B2 भि भ्रन्थस्या,

Bestattungs-gebräuche, Verh. Kon. Akad. Lett. N.R. I

5) cf. MS.IV.14.16:242.12.

cf. Ap.Sr.9.11.5, 8.

नाययेत् । ५ । चक्रीवता वाहयेच्छिरमग्रनो नयति । ६ । तस्य वरमीनुनयन्त्यंग्रतो विहारान्नाययेखक्रपात्रा-णि पश्चाद् ज्ञातयो उन्वेयः । ७ । पश्चाच्चस्वार ऋत्विज उष्णीषिणो उहतानि वासाँस्यपसव्यमावृत्य दक्षिण-पूर्वस्यां दिश्यग्निं प्रग्रीयेष्टिं कूर्वन्ति । ८ । सोमाय पितृमते षट्कपालः पुरोडाश । उत्तानानि कपालानि । तृष्णीं तमनवेक्षमाणाः प्रचरेयूर्यथा पित्र्यायाम् । ६ । लुप्येत याजमानं सपत्नीकर्माविर्भयासमुत्तरमिति चे डान्ता संतिष्ठते । १० । अग्रेण गार्हपत्यमपरेणाहवनीयँ यजमानमात्रीं कर्षु खात्वा तस्यां चिति चिन्वीत । ११ । कृष्णाजिनमास्तीर्यं तिलैरवकीर्यातीर्थेन शरीरं प्रपाद्य चित्यामारोप्य तिलैरवकीर्यां सौ स्वर्गीय लोकाय स्वाहेति मनसा पूर्णाहृति जुहुयात् । १२ । छिद्रेषु हिरण्यशकलानप्यस्यत्य्"चे त्वेति दक्षि-णस्मिन्कर्णछिद्रे " रुचे त्वेति सब्ये " भासे त्वेति दक्षिणस्मिन्नक्षिछिद्रे " ज्योतिषे त्वेति सब्ये " ऽभूदिद-मिति दक्षिणस्मिन्नासिकाछिद्रे " ऽग्नेर्वेश्वानरस्येति सव्ये " ऽग्निस्तेजसेत्यास्ये । १३ ।। हिरण्यगर्भ इत्यास्ये जुहयादृव्याहृतिभिश्च । १४ । आसेचनवन्ति पात्राणि पयसः पूरियत्वा दक्षिणस्मिन्नँसे जुहँ सहप्र-स्तरौ सादयति ' सब्य उपभृतमु रिस ध्रुवां ' मुखे अग्नहोत्रहवनीं ' नासिकयोः ख्रुवौ ललाटे प्राशित्रहरणँ ' शिरसि कपालान्याज्यधानी वेदं चा स्ये सिहरण्यशकलं पूरोडाशं ' कुक्ष्योः सानाय्यधान्याव पस्थे ऽरणी ' वक्षसि शम्यां ' पार्क्यो: स्फघोपवेषाव् दर इडापात्रीम् विरुक्तलं मुसलं पादयोः शकटमन्तरोरू इतराणि यज्ञाङ्गानि । १५ । अग्निचितिञ्चेदेकविँशतिमिष्टकाः कृष्णाः समन्ताद्पदध्यादथ वा लोहिताः । १६ । अजां गाँ वैकवर्णा दक्षिणापरस्यां दिशि शवनिर्हरणस्य प्रथिना घातयेन् । १७ । तस्या वपामुत्यिदा मुखं प्रछाद्य तिलैरवकीर्याङ्गगेष्व ङ्गान्यभिविदधाति दक्षिणेषु दक्षिणानि सब्येषु सब्यानि शिरसि शिरञ्चर्मणा प्रछाद्य । १८ । यदि तां न घातयेद्गार्हपत्ये पयः श्रपयित्वा तस्य सन्तानमुद्धत्य मुखं प्रछाद्य तिलैरवकीर्योलप-राजीभिस्तिसभिरादीपयेत् । १६ । यदि गाईपत्यात्प्रथमः शरीरं प्राप्त्रयाद्देवलोकं गमिष्यतीति विद्याद्यदि दक्षिणाग्नेः पितृलोके यद्याहवनीयाद्बह्मलोके यदि युगपत्मविन्लोकान्गमिष्यतीति विद्यात् । २०। सँसुष्टेष्विन्तप् छन्दोगस्त्रिः प्रथमं साम गायति " नाके सुपर्णमिति " त्वेषस्ते धूम ऋण्वतीति धूम उदिते " उन्ने मृड महं असीति प्रज्वलिते । २१ । हिरण्येत शकलेन परिलिखे तौ हिरण्यलेखां मनसाध्वर्युस्त्रिः परिषिञ्चेद्यथा पित्र्यायाम् । २२ ॥ तृष्णीं प्रतिपरीत्य पादतो ऽवस्थाय " नगो महिम्न इति पञ्चिभव्य-निष्ठते। २३। ॥१६॥

<sup>9)</sup> M2 तमत्र °S तत्रम °B2 N तंत्रम ° B1 तमत्रम °.

<sup>12)</sup> cf. SBr.12.5.2-15; mss. °कीय-नी', cf. 3.8.4; Laty.Sr.3.4.5.

<sup>13)</sup> mss. 'न्कर्चे', 'न्नामिकां'; cf. 6.1. 7.26.

<sup>14)</sup> cf. 3.5.18.

<sup>15)</sup> mss. °चनेवंति, सादिन, अरखीँ; B2 N S °दरेडां° M2 °दरेखडेडां°;

mss. °तरीर.

<sup>16)</sup> M2 S B1 °चितरचे° B2 N °चि-चितरचे°: mss. °दथ लोडितानाम°.

<sup>17)</sup> mss. प्रथिनां, cf. R.V.1.8.5, or

<sup>21)</sup> mss. °ब्बग्नि; cf. 4.3.22; 1.5.3. 4; RV.4.9.1; mss. महम°.

<sup>22)</sup> mss. शकलं परिलिखेति ताँ.

<sup>23)</sup> mss. प्रपरीत्य; cf. 3.5.18.

अनाहितागेः प्रमीतस्य विधि व्याक्यास्यामः । १ । शालागिना दहनं निर्मेन्थेन वा । २ । बालश्चेत्प्रमीयेत " पृथिवी शरीरमसीति मनसा भूम्याँ शरीरं निखनेदरणी च । प्राक्चूडाकरणात्स्नात्वा सद्यः
शौचं यज्ञाध्ययनानि च । ३ । व्रतोपेतश्चेतप्रमीयेत व्रतं विसृज्य काष्ठानां चितिं संपूर्यापसव्यमादाहं
कृत्वानपेक्षमाणाः प्रत्यायन्ति । ४ । स्थिरोदकेनोपस्पृश्य यत्रौषधयो बहुला अभिजायन्ते तत्रोपविश्य यमगायां
गायन्ति । ५ । दूर्वाकाण्डप्रवालानां शमीवटापामार्गप्रवालानां मूर्धनि कृत्वा गवा पृष्ठितो ग्रामं प्रविशेषुः
। ६ । गोष्ठद्वार्यक्षतमश्मानमग्निमुपस्पृश्य प्रविशेषुः । ७ । बहिद्वारि कष् वात्वाश्मानं प्रतिष्ठाप्य पयो
ऽद्भिः सँसृज्य प्रेतस्य नामगोत्रे गृहीत्वा न पिब स्नायस्वेति च बूयाद्यथाकालं च पिण्डनिधानं । द्वादशे ऽहिन
श्राद्धं कुर्वीत । ६ । बहुनन्नविकारानुपकल्पयेदेकस्यैकान् । ६ । उद्दिष्टं कुर्यान्नांग्नौ कुर्यात् । १० ।।
अभिरम्यतामिति विसर्गो । मासिमासि नियतं बाह्यणं भोजयेदा सपिण्डीकरणात् । ११ । ।।२०।।

देशान्तरस्थे प्रेते संग्रामहते वा शरीरमाहृत्य विधिना दाहयेन् । १ । यदि तन्न विन्देदस्थीन्याहृत्य तैः पुरुषाकृतिं कृत्वा मधुसपिषाभ्यज्य चित्यामारोप्य विधिना दाहयेन् । २ । यदि सर्वं न विन्देदिष्टं कृत्वा कक्षमादीपयेद्यज्ञपात्राणि च । ३ । सर्वे ज्ञातय उदकं कुर्वन्ति । दौहित्रानप्येके । ४ । सन्यकनिष्ठिक्या दर्भान्तिहित्यां मुष्पे प्रयद्धामीत्युदकान्ते उञ्जिलि निनयेदेकमेकस्यां चतुश्चतुथ्याः सप्त सप्तम्यां दश दशम्याम् । १ । दशारात्रमाशौचवतां गुप्ताशनं । संचयनं च चतुथ्याम् । ६ । अयुग्मान्त्राह्मणान्भोजयेन् । ७ । दशादमवकाः शमीः वस्त्रावकृत्य च हरिद्धं क्षीरोदकेनास्थीन्यभिषिच्य सन्यकनिष्ठिकया पलाशवृन्तेन चास्थीनि पत्त्रपुट प्रास्यित । ६ । दक्षिणपूर्वस्यां दिशि कर्ष् कात्वा । वागिति निवपेत् । ६ । दक्षिणां ददाति दश धेनूदंशानडुहो दश वासांसि दश कांस्यानि । १० । प्राणापानाभ्यां वा एते वृध्यन्ते ये मृताय कुर्वन्ति । ११ । तस्मात्सँवत्सरं तपश्च योगशीलः स्यात्वंण्मासमित्येके । १२ । पितरं भ्रातरमु-पाध्यायं वा याजयित्वानुलिप्यते । १३ । एवं कृते चेदागछेदग्नीनृत्पाद्यायुष्येरिष्ट्वात अर्ध्वमपरिमितैः कर्तुभियंजेत । १४ । ॥२१॥

अशीत्यर्धं शिरिस दद्याद्ग्रीवायां तु दशेव तु । बाह्वोस्तु शतं दद्यादङ्गुलीषु दशेव तु । उरिस विंशतिं दद्यात्त्रिंशतिं जघनोदरे । अष्टार्धं वषणयोर्दद्यादृद्वादशार्धं प्रजनने ।

<sup>20 3)</sup> Cf. MS.IV.13.4:203.11.

<sup>5)</sup> mss. बहुलाभि°.

<sup>8)</sup> mss. °स्वारमशानं.

<sup>21 6)</sup> B2 N दशरात्रमामाशी°.

<sup>7)</sup> r. °जये इशाहम्। ७। भवकाँ ?

<sup>8)</sup> mas. °वकतं.

<sup>13-14)</sup> mss. न लिप्यत्येवं.

<sup>14)</sup> mss. °वनीमु°.

<sup>22</sup> mss. exc. S राते; mss. जमनो-त्तरे ॥ अध्यर्थे, प्रजनने तथा; cf. Sankh.Sr.4.5.19-21.

## ऊर्वोस्तु शतं दद्यात्षष्टघर्षं जानुजडमयोः । पादाङगुलीषु दशैन एष प्रेतनिधिः स्मृतः ॥२२॥

पस्यौ प्रेते उनिम्नकायायाज्या स्त्रीति शाकल्यः । १ । सा कथं पञ्चभागं परिचरेत्पर्चियंगेत्याह मारुकः । २ । यदि विचारिता सुन्नता स्यादव्वर्युः पत्नीमनुन्नूयादावसध्यमिमं परिचरेत् । ३ । यदि विचा सुन्नतेति चित्रसेनो वात्स्यायन आचार्यः प्रेतपत्त्या विचारे । ४ । पतित्वे प्रयुक्ता तद्वृता तद्दुः सा तदाचारा मलदिग्धैकवेणी श्रुचिवासा । ५ । नोत्सवेषु गक्छेन्नांकाले स्नायान्नं हृष्येदें ककालमश्नीत ' परिचरेच्छ्वश्रूरं श्वशुरं गुरुम् । ६ । सुगन्धस्रग्विवालितावसध्यं परिचरेत्पाकयक्षधर्मण । ७ । पौर्णमास्याममावास्यायामाग्नेयः स्थालीपाकः सायंप्रातहोंमः । पर्वकाले चेमा देवता यजेत सोमं त्वष्टारं देवानां पत्नी राक्षां सिनीवालीमिन् गृहपतिम् । ६ । आज्येनैव जुहुयात् । ६ । सहावदेतौ मिथुनौ संभवतः सहाग्नीनाधतः सह प्रजाः प्रजनयतः । १० । पूर्वो यजमानस्य लोको उपरः पत्न्याः । ११ । दक्षिणाध्या यस्मात्प्रोषित-स्याशक्तिवतो पत्नी वतं धारयेत्तस्मादधंमागिनी भवति । १२ । याज्याः स्त्रियो ' ऽधंभाक्ष्यत्नी यज्ञे यजमानस्य । १३ । यदाहवनीये जुहोति तदिष्टं यज्ञं यजमानस्य ' गाहंपत्ये हृतं पत्न्याः । १४ । समवाये च '' सं पत्नी पत्या सुकृतेषु गछतामिति । १५ । सह संबन्धदर्शनान्मिथुनस्य स्त्रिया विकृतत्वान्मन्त्रबाह्यणकल्पेष्वेवमेव दर्शयिति श्रुतिः । १६ । तत्रैके मृतां पत्नी शालाग्निना दहन्ति निर्मन्येनान्ये सर्वेरिनिभरपरे । तन्न सुक्तम् । १७ ।

यो दहेदिग्नहोत्रेण स्वेन भार्यां कथंचन । स स्त्री संपद्यते तेन भार्या चास्य पुमान्भवेत् ॥ १८ ।

गाहंपत्यमुपसमाघाय तस्मिन्नुसामादघीत । १६ । तप्तायां कार्पासं गोशकुच्चूणं मुञ्जावलोपं शणं शरेषिकाः क्रमुकं सिंपः क्षिप्रमिग्निजनन्या वाप्यौद्यमिग्निवतारयेत् । २० ॥ या ने अग्ने योगवती प्रिया तन्ः स्वशोंसाराद्वासात तयेद पात्रमारोहित तस्मै ते नमः स्वाहेति हुत्वौद्येन विधिना दाहयेत् । २१ । अध्य यदि यजमानः पूर्व प्रमीयेताघानानुपूर्वेण पञ्चघाग्नीन्वहृत्यावसध्यः पत्न्यै प्रदेयः । २२ । आवसध्य- इचेन्न स्याद्गाहंपत्यात्पञ्चभागः प्रदेयः । २३ । नारणी स्त्रियो ह्योवापत्याः । २४ । तमग्निमुनसमाधाया यं नो अग्निवंदिवस्कुणोत्विति भूषणानि निष्टपेयुः । २४ । निष्टप्तेषु

| 23 1) mss. शाकल्याः (8 °ल्या).     | °र्षांयस्मा°; mss. शक्तु°.              | 21) r. e.g. स्वर्षं खदाराख्याता तथेदं |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 3) r. <sup>°</sup> ध्यमियं ?       | 13) mss. याज्या.                        | पात्रमारोह.                           |
| 3 4) सुनता unto वित्ता not S.      | 15) cf.1.3.5.5.                         | 22) mss. °খানু°.                      |
| 4) mss. विता सुत्रतानीति.          | 16) M2 B1 स्त्रिया विकृतस्य स्त्रिया;   | 24) mss. इये वापस्म्यस्त°.            |
| 5) mss. °बेख्य:.                   | mss- दर्शवतीति.                         | 25) of. 2.4.5.12.                     |
| 6) mss. भरतुते.                    | 17) mss. स्कर्य .                       | 26) mss. प्रातक्वीः (M2 °क्वी).       |
| 10) r. सहैव हैती ?                 | 20) mss. तप्तया द्वार्वामं, 'लोम; cf.1. |                                       |
| 12) B2 दक्तिणार्था Sयस्मा the oth. | 5.3.1.                                  |                                       |

विश्वं जाते विश्वं जिनत्र वैश्वानर विश्वकर्मन्हुवेम । सभ्यावसथ्यौ बहुषा निलीनौ योषाग्नयः संभवन्ति प्रातर्काः ॥

स्वाहेति जुहोति । २६ । स्वयमनुगते सर्व आयन्ति । २७ ॥ ओजो ऽसि सहो ऽसि वलमिस भ्राजो ऽसीति स्वानिस्वानि भूषणानि पुनरग्निकाले शालाग्नौ निष्टपेयुः । २८ । यस्ततो ऽभिनंकामेत्तमग्निमुपसमाधाय परिचरेत् । २६ । मृतायौ याम्यदचरुः सौम्यो नैऋँतो वा । ३० । ॥२३॥

अथातस्त्रयोदशे दिवसे त्रिपक्षे सँवत्सरे वृद्धौ वा श्राद्ध एकोदगात्रस्य सिपण्डीकरण्कल्पँ व्याख्यास्यामः । १ । पश्चादग्नेः समेषु दर्भेषु चत्वार्युदपात्राणि प्रयुनिक्त । २ । तत्रैकं प्रेतीयं पात्रं त्रीणि पितृभ्यः । ३ । तत्रेतपात्रं पितृपात्रेष्वासिञ्चितः । ये समानाः समनस इति द्वाभ्याम् । ४ । एवमेव पिण्डपितृ-यज्ञेन विधिव्याख्यातः । ४ । ॥२४॥

अयातः संन्यासिविधि व्याख्यास्यामः । १ । गृहस्थे प्रयोगो । उपत्यमुत्पाद्य दृष्टवापत्ये उग्त्यानि वा तेषां वृत्ति कल्पयित्वा गुणवित पुत्रे कुटुम्बमावेश्याथास्यागिविनियोगः । २ । अग्नये पथिकृते उष्टाक-पालमग्नये वंश्वानराय द्वादशकपालं निवंपेत् । ३ । व्याख्यातः प्रयोगः सिद्धं निवंपणम् । ४ । दक्षिणा-काले सर्वस्वं दद्यात् । ४ । सकुल्यानामन्त्र्यात्मन्यग्नीन्समारोपयेत्संखा ह्यग्निवं साक्षी सुकृतस्य दुष्कृत-स्येत्ययमर्थः । ६ ॥ अयं ते योनिऋंत्वय इत्याह्वनीये गाहंपत्ये दक्षिणाग्नौ चात्मानं प्रतापयेत् । ७ । सर्वाणि यज्ञपात्राण्यन्तवंदि पुद्धपाकृति कृत्वोलपराजीभिस्तिसृभिरादीपयेत् । ६ । अद्यात्र त्रय्या वाचा वदित । ६ ॥ यो नो अग्निमंयि गृह्णामीत्याहवनीयाद्गाहंपत्यादृक्षिणाग्नेश्च भस्ममुष्टि गृह्णाति । यथायं भस्ममुष्टिदिग्भ्य आहृतो दिग्भ्य एव गछत्येवम् । १० ॥ अथ भवेत्यन्ते ऽपिविध्यत्यंनपेक्षमाणो व्रजति । ११ । यत्सायं प्राश्नाति सो उस्य सायाँहोमो यत्प्रातः सो उस्य प्रातहोंमो यह्शे तद्वा दशे यत्पूर्णमासे तत्पौणंमास्यम् । १२ । यन्नवस्याश्नाति तेनास्याग्रायणमवाप्नोति । यद्वसन्ते केशश्मश्च वापयते सो उस्याग्निष्टोमः । १३ । एष संन्यासो । उर्ण्यं व्रजति मूलफलभक्षो उत्यन्तमैक्षमक्षो वा । १४ । अत उध्वागिकृति वीराध्वानमनाशकँ वा वृद्धाश्रमं वागछित । १४ । न पुनरागछित । यद्यागछित वीरहा भवति । १६ । ॥२४॥

| 27) | mss. | सर्वा | यजंति. |
|-----|------|-------|--------|
|     |      |       |        |

IV.11.1:161.13d.

13) mss. यन्नवयस्या<sup>®</sup>, <sup>°</sup>प्रयख<sup>®</sup>, यह-सन्ति, वापयते सोपयते सो

<sup>4)</sup> mss. प्रयोग.

<sup>28)</sup> cf. 5.1.7.45.

<sup>7)</sup> cf. 1.5.2.8.

<sup>9)</sup> mss. त्रया.

<sup>24 4)</sup> of. 5.2.11.30.

<sup>10)</sup> of. 1.5.3.7. 13.

<sup>25 2)</sup> mas. तेष्वाॅ. 3) mas. °कपालोग्नवे.

<sup>11)</sup> mas. भवंत इत्यपिवि°, of. MS.

अथातस्तीर्थसंचारान्थ्याख्यास्यामः । १ । आहवनीयोत्करावन्तरा तीर्यं चात्वालोत्करावन्तरा द्वितीयं वात्वालाहवनीयावन्तरा कृतीयमाहवनीयं स्नुचश्चान्तरेण चतुर्थं दक्षिणस्मिन्परिधिसंधौ पञ्चमम् । २ । आग्नेयं प्रथमं वारुणं द्वितीयं वायव्यं कृतीयमाश्वनं चतुर्थं वैष्णवं पञ्चमम् । ३ । एतेषामानुपूर्व्या प्रचारान्व्याख्यास्यामः । ४ । आहवनीयोत्करावन्तरा पात्राणां पत्नीनां कन्यानामुदक्तानामाज्यानां हिवर्षां सिमधां सँस्कारसमाहरणदोहनतीर्थम् । १ । चात्वालोत्करावन्तर्रात्वजां प्रवेशनं यजमानस्य च सदसश्चोपगमनम् । ६ । चात्वालाहवनीयावन्तरा जाधनीपरिक्रमणं पशुपरिक्रमणं वपाया यूपस्य चान्वाहारम् । ७ । आहवनीयं स्नुचश्चान्तरेणाध्वयुंयजमानयोदंक्षिणातिक्रमणां प्रतिक्रमणमनुव्याख्यातम् । ६ । दक्षिणस्मिन्परिधिसंघावाध्यावणप्रयेषणस्वाहाकारवषट्कारनमस्कारसिमदाहुतिलोकतीर्थम् । १ । एतानि वै पञ्च तीर्थानि भवन्ति । १० । ये पञ्च सँवत्सरास्तीर्थेषु प्रतिष्ठिताः पद्धक्ति-रिति विज्ञायते । ११ । अतीर्थप्रपन्ना ऋत्विजः पुरायुषः प्रमायुका भवन्ति । तीर्थप्रपन्नाः सर्वमायुर्यन्ति । १२ । य एवं विद्वान्प्रचरेतसर्वं कामा अस्य समृध्यन्ते । १३ । अतो यदन्यथा प्रचरेदर्धमस्य यज्ञस्य वरुणपाश्चेक्ष्यते । नास्य यज्ञो देवंगमो भवित नास्य यज्ञो देवंगमो भविति । १४ । ॥२६॥

॥ इत्यनुपाहिको ऽध्यायः समाप्तः ॥

<sup>26 6)</sup> mss. °रा ऋत्वि°; M2 B1 9) °नमस्कार° not B2.

<sup>14)</sup> mss. °द्रश्यभंम°.

सदृशस्त्रो°. 8) M2 B1 प्रस्पतिकमण्य°.

<sup>11)</sup> mss. °िठता; B2 N पक्तिरि° B पंक्तिरि° M2 B1 वक् भिरि°.

अथ राजसूयसूत्रप्रारम्भः । राजा राज्यकामो राजसूयेन यजेत । १ । भार्गवो होता । २ । आश्व-युज्याममावास्यार्यां वा यजनीये ऽहन्यग्निष्टोमाय ज्योतिष्टोमाय दीक्षते । ३ । स सिद्धः संतिष्ठते । ४ । रवोभूते ऽनुमत्या अष्टाकपालं निर्वेपति । ५ । सिद्धमाधिवपनात् । ६ । प्रागधिवणनात्शस्याशिष्टं दुषदा समं कुर्यात् । ७ । ये प्रत्यञ्चः शम्यामितशीयन्ते तन्नैऋतमेककपालम् । ८ । तूर्ष्णां दक्षिणाग्नौ श्रपयत्यानु-मतं गार्हपत्य । उभौ सह श्तौ कुर्वन्ति । ६ । सिद्धमा प्रचरणात् । १० । आज्यभागाभ्यां प्रचर्यं " वीहि स्वाहाहींत जुषाण इति दक्षिणाग्नौ जुषं जुहोति । ११ । दक्षिणा परेत्य स्वकृत इरिण एकोल्मुकं निधाय विस्रेंसिकायाः काण्डाभ्यां जुहोति " जुषाणा निर्ऋतिर्वेत स्वाहेति जुहोति । १२ । वासः कृष्णं भिन्नान्तं दक्षिगा। १३।। स्वाहा नमो य इदं चकारेति गार्हपत्ये हत्वानुमतेन प्रचरन्ति। १४। दक्षिणाकाले धेनुर्दक्षिणा । १५ । सिद्धमा वेदस्तररात् । १६ । अथ य उदञ्चः शम्यामितशीयन्ते तानुदक्परेत्य वल्मीक-वपामुद्धत्ये दमहममुष्यामुष्यायणस्य क्षेत्रियमवयज इत्युवत्वा जुहोती दमहममुष्यामुष्यायणस्य क्षेत्रियमपिदधा-मीति लोष्टेनापिदधाति । १७ । श्वोभूत आदित्येभ्यो भुवद्वद्भ्यो घृते चरुरितिप्रभृति यथाम्नातम् । १८ । व्वोभन आग्रायणो । वत्सः प्रथमजो दक्षिणा । १६ । व्वोभने चातुमस्यिान पौर्णमास्यामारभ्य सँवत्सरे ऽपवर्जयेत् । २० । व्वोभूत इन्द्रतुरीयमाग्नेयो उष्टाकपालो वारुणो यवमयश्चरू रौद्रो गावीधकश्चररैन्द्रं दिध । घेनुरनड्वाही दक्षिणा । २१ । अपां न्ययनादपामार्गानाहरन्ति । तान्सक्तुन्कृत्वा श्वोभृते प्रागुदया-दपामार्गेण प्रचरन्ति । २२ । दक्षिणा परेत्य स्वकृत इरिण एकोल्मुकं निधाय पर्णमयेन स्रुवेण '' देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति जुहोति । २३ ।। हतँ रक्षो ऽवधिष्म रक्ष इत्यनुपतिष्ठते । वरो दक्षिणा । २४ । सायं पञ्चेध्मीयानवनीय पञ्चधा व्युदृह्येध्मानादधाति । २५ ॥ ये देवाः पुरःसद इति पूर्वार्धे जुहोति ' प्रदक्षिणमुत्तरैरनुपरिकामं न प्रतिपरिक्रम्य पञ्चमेन मध्ये । २६ ॥ इदमहँ रक्षो ऽभिसमुहामीति प्रभृतिभि-राहवनीयँ समृह्याँग्नये पुरःसदे स्वाहेति पूर्वार्घे जुहोति । प्रदक्षिणमुत्तरैरनुपरिक्रामं न प्रतिपरिक्रम्य पञ्चमेन मध्ये । २७ । रथः पञ्चवाही दक्षिणा । २८ । अमावास्यायां निशि पञ्चेध्मीयेन यजेत यो रक्षोभ्यो बिभीयात्पिशाचेभ्यो वा । २६ । श्वोभूते देविकापष्ठौही दक्षिणा । ३० । श्वोभूते त्रिषँयुक्तमाग्नावैष्णव एकादशकपाल ऐन्द्रावैष्णवश्चहर्वेष्णवस्त्रिकपालो । वामनो दक्षिणा । ३१ । श्वोभृत उत्तरँ 'सोमापौष्ण एकादशकपाल ऐन्द्रापीष्णारचरुः पौष्णश्चरुः । श्यामो दक्षिगा । ३२ । श्वोभूते वैश्वानरं वारुणमंग्नये वैश्वानराय द्वादशकपाल इयान्वारुणो यवमयश्चर्राहरण्यं चाश्वश्च दक्षिणा । ३३ । श्वोभूते बाह्स्पत्यश्च-

10) 1.3.2.1.

6) 1.2.2.28.

24) mss. exc. B2 इत; mss. इत्यनु .

25) M2 B1 न्युदचे B2 न्यदुचे , N B

ब्यद्वे°, cf. Baudh Sr.12.4 निरूप.

<sup>1</sup> Cf. MS.II.6.1-6: IV.3.1-9: Ap. 9) mss. ਕਿਹੀ. Śr.18.8-10.

<sup>4)</sup> mss exc. B2 समिद्धः.

<sup>16) 1.3.5 19.</sup> 

<sup>17)</sup> तेत्रियम° unto °ध्यायणस्य not 30) not S.

<sup>7)</sup> mss. °शिष्टादृष° (S °दश°), r. °शीर्ष ? cf.1.2.2.27.

M2 B1, mss. लोध्टेनापिदधामि. 18) mss. भ्रव<sup>°</sup>.

<sup>31)</sup> mss. त्रिसँ°, cf.5.2.7.16.

हर्बह्मणो गृह इति प्रभृतयो रित्ननः । ३४। त इष्टिपरिवेषं दशुर्येषां गृहेष्वन्वहें यजेत । ३५। अङगुष्ठ-पर्वमात्रो नैऋंतरचर्श्निक्तिन्नानां । तूष्णीं दक्षिणाग्नौ श्रपयित । ३६। दक्षिणा परेत्य स्वकृत इरिण एकोल्मुकं निधाय प्रदरे वा " निऋंत्यै स्वाहेति जुहोति । ३७। रित्नभ्य ऊर्ध्वः पुनरैन्द्र एकादशकपालो राज्ञो गृह । ऋषभो दक्षिणा । ३६। क्वोभूते प्रयोगाविन्द्रायाँहोमुच एकादशकपालं निवंपेदिन्द्राय सुत्राम्ण एकादशकपालमृषभो दक्षिणा । ३६। अन्वहँ यजेत । ४०। पार्वणः पर्वणि । ४१। त्रैधातव्ययान्यत्सहस्रं दक्षिणा । ४२। ॥१॥

मैत्राबार्हस्पत्यमभिषेचनीयस्य दीक्षणीयायाम् । १ । स्वयँरुग्णाया अश्वत्यशाखायाः पात्रं भवति । २ । पुरस्ताच्छ्वेताँ श्वेतवत्सां दूहन्ति । ३ । तत्स्वयं मुर्छति स्वयं मध्यते स्वयं विलीनमाज्यं भवति । ४ । अय मैत्राबाईस्पत्ये हिविनिवंपति । ४ । अर्धं बहिषो लुनात्यर्वं स्वयंलुनमं र्घमिष्मस्य करीत्यर्धं स्वयं-कृतम र्घं वेद्याः करोत्यर्घं स्वयंकृतम् । ६ । ये क्षोदिष्ठास्तण्डलास्तं बार्हस्पत्यं चर्वे शृतं कूर्वन्ति । ७ । तत्राज्यम।धाय स्वर्येविलीनमासिच्य स्थविष्ठानावपन्ति । ८ । उभौ समाहत्य सह शुतौ कुर्वन्ति । ६ । सिद्धमा सादनात् । १० । अनुद्धते मैत्रमासादयत्युद्धते बार्हस्पत्यम् । ११ । सिद्धमा प्रचरिणात् । १२ । मैत्रेण पूर्वेगा प्रचरिन्त । १३ । अश्वो मैत्रस्य दक्षिणा शितिपुष्ठो बाईस्पत्यस्य श्वेता वा सवत्सोभयोः । १४ । द्वादश दीक्षाः । १४ । सिद्धमा क्रयात् । १६ । सह सोमी कीणन्त्य-भिषेचनीयदेशे यथोद्देशैवंत्सतरै: साण्डै: । १७ । दाशपेयिकं ब्रह्मणो गृहे निदघाति । १८ । सिद्धमाग्नीषोमीयात् । १६ । अग्नये गृहपतय आपतन्तानामित्यष्टौ देवसूवौ हवी ष्यग्नीषोमीयस्य पगुपूरोडाशमनुनिवंपति । २० । यथा देविकाहविभिस्तथा प्रचरति । २१ । सिद्धमा स्विष्टकृतः । २२ । प्राक्तिकटकृतः " सविता त्वा प्रसवानां सुवतामिति ब्रह्मणो हस्तमालभ्य यजमानमाश्रवयन्ति । २३ ॥ अमुमिति नाम गृह्णात्यायुष्यायणमिति गोत्रमामुख्याः पुत्रमिति मात्रामुख्यां विशीति स्वाराज्यमाशासते विशि " महते क्षत्राय महते जानराज्यायेति सर्वत्रानुषजति । २४ । सिद्ध उपवसथः । २५ । श्वोभूते ऽभिषेचनीयः सप्तदश उक्थ्यो बृहत्पृष्ठः । २६ । सिद्धमा मध्यंदिनीयानां निर्वपणात् । २७ । मध्यंदिनीया-न्निरुप्य मारुतमेकवि शतिकपालं निर्वपति । २८ । सिद्धमोपघानात् । २६ ॥ शुक्रज्योतिस्च चित्रज्योति-

<sup>35)</sup> mss. °ब्स्नेपां.

<sup>37)</sup> mss. प्रवरे, cf. Baudh. Sr.12.

<sup>1.85 15</sup> cf.5.2.10.27.

<sup>42)</sup> cf. 9.1.5.49.

**<sup>2</sup>** Cf. MS.II.6.6-8; IV.3.9-4.2; Ap.Sr.18.11-13.

<sup>2)</sup> M2 S ° হলাবা B2 N B1 ° হলাবা.

<sup>6)</sup> cf. KS, 15.5:212.11.

<sup>7)</sup> mss. चसँ श्रितं.

<sup>8)</sup> mss. तत्राख्यमा°.

<sup>9)</sup> mss. श्रिती.

<sup>11)</sup> mss. °नुस्वते, °ध्यतेमे. 14) mss. एवं ना for खेता.

<sup>16) 2.1.4.8.</sup> 

<sup>17)</sup> M2 यथो देश्येव ° B यथो दश्येव ° B2

N B1 यथोदेश्यैर्व°.

<sup>18)</sup> mss दाक्रीशपैयकंत्या (N दाकी°).

<sup>19) 2.2.5.5.</sup> 

<sup>20)</sup> mss. देवस्त्वां.

**<sup>22)</sup>** cf. 1.3.2.22.

<sup>24)</sup> mss. पुत्र इति.

<sup>27) 2.4.2.21.</sup> 

<sup>29)</sup> mss. °पह्चानात् ; cf.1 2.3.2.

<sup>30)</sup> M2 पयसी the oth. पयसि; 33)

इचेति प्रभृतिभिर्गणैरेकवि क्यालान्युपदधाति वैश्वदेवीं च पयसीं तुष्णी सँस्करोति । ३०। सिद्धमा दक्षिणाकालात् । ३१ । एवमसंभिता दक्षिणा ददात्ययुतं वा । ३२ । महत्वतीयै: प्रचर्य मास्तेन प्रचरित पयस्या च । ३३ ।। देवीरापो अपां नपादित्यभिहवमपां च त्रीणि गृह्णाति । ३४ ।। देवीरापो अपां नपादिति सारस्वतीनौ ।। राष्ट्रदा स्थ राष्ट्रममुष्मै दत्तेति सर्वत्रानुषजित । ३४ ।। बुषोमिरसीति प्रतीपसारिणीनां " वृषसेनो ऽसीत्यन्वीपसारिग्गीनामंपां पतिरसीति नदादंप्रहावरी स्थेति स्थावराणां " परिवाहिणी स्थेति वाहिनीनामो जस्विनी स्थेति या उञ्ज्ञीय धावेय मान्दा स्थेति मन्द वहन्तीनां " व्रजक्षित स्थेति कृष्यानां " सूर्यवर्चस स्थ सूर्यत्वचस स्थित या आतपित वर्षति यादच परिदद्श्रे " महतामोज स्थेति ह्वादुनीनां " वशा स्थेति पुष्पाणां " शक्वरी स्थेति गोहल्ब्यानां " विश्वभूत स्य जनभूत इति दध्नः श्लक्ष्णस्या नाघृष्टासीति घृतस्या पामोषधीनां रस इति मधुनः । ३६ ।। देवीरापो मधुमतीः सँसुज्यध्विमति विस्तृते पात्रे सँसुज्योत्तरेण होत्रीयं परिक्रम्या नाधृष्टाः सीदतेति पश्चात्पोतुर्धिष्ण्यस्य सादयति । ३७। ।।२॥

दर्भयोः प्रतिमुच्या निभृष्टमसीति रुक्ममादत्ते । १ ।। शुक्रा वः शुक्रेण पुनामीति रुक्मेणोत्पुनाति । २ ।। स्वाहा राजसूया इति रुक्ममन्ववसुजति । ३ ।। सधमादो द्यम्या ऊर्जा एका इति व्यानयति पाला-शास्वत्थौदुम्बरनैयग्रोषै: । ४ ।। रुद्र यत्ते गिरिपरं नामेति शेषमाग्नीध्रीये जुहोति । ५ ।। सोमा इन्द्रो वरुण इति यजमानं वाचयति । ६ । दिध मध् शब्पाण्यौदुम्बरे यजमानमाशयति । ७ ॥ क्षत्रस्य योनिर-सीति तार्प्येंग दीक्षितवसनमिभधत्ते ।। क्षत्रस्योत्बमसीति पाण्डरें सँगुद्धम् । ८ ।। क्षत्रस्य नाभिरसीत्युष्णी-षेण संनद्धाति । ६ । नवनीतेन संधाप्य पञ्चाशता दक्षिरामक्षि चाङक्त एकपञ्चाशता । १० । अप उपस्पृथ्यावित्तो अग्निगृंहपतिरिति गार्हपत्यान्ते यजमानमावेदयत्ये प ते जनते राजेति यजमानमाह ।। सोमो ऽस्माकं ब्राह्मणानां राजेति जपति । ११ ॥ इन्द्रस्य वज्जो ऽसि वार्त्रघन इत्यधिज्यं धनुः प्रयछति । १२ ॥ शत्रुवाधना स्थेति त्रीन्वारणवतः प्रदाय " पात प्राञ्चं पात प्रत्यञ्चिमति जपति । १३ ॥ मित्रो ऽसीति दक्षिणमुपावहरति " वरुणो ऽसीति सब्यँ सहेषभिः । १४ ।। हिरण्यवर्णमुषसो व्युव्टा इत्येताभिरभि-मन्त्रयेत । १५ ।। समिधमातिष्ठेति प्रभृतिभिर्दिशो ऽनुनिक्रामित मनसा न पदाभ्याम् । १६ । अग्रेण सदः

mss. पयस्य: cf. 9.1.3.33.

<sup>31) 2.4.5.1.</sup> 

<sup>32)</sup> M2 एवसंमिता the oth. एवमान-संमिता.

<sup>36)</sup> M2 नदाजप्र the oth, नदातप्र: mss. उत्सीर्य धानयु, परिवृद्धाश्चेति for परिदद्शे, पृष्याणां for पुष्पाणाँ, भृतस्या°; cf. MS.I.3.12:34.10.

<sup>37)</sup> man. परचारपातकिर शयस्य.

<sup>3</sup> Cf. MS II.6.8-11; IV.4.2-5; Āp.Śr.18.13-19.

<sup>1)</sup> cf. Baudh.Sr.12.9:98.15.

<sup>4)</sup> mss. पलाशाश्वत्थोदंबर°; B2 N S ° तैरव° M2 B1 °नख°.

<sup>7)</sup> M2 शप्यानी °S शष्यान्नी °B2 N शब्यानी : B2 N S वनमशयति M2 B1 °नशमयति.

<sup>8)</sup> corr. uncertain; mss. तीर्थेन 16) mss. नुनि:कामति.

दीचितंत्रसमिसंभात् , of SBr. 5. 3.5.25; M2 °मसीवि he oth. °मसिनि: mss. पाणि: सँसजा (M2B1 °π°), cf. Vārāha Śr 3.3.2. 30 चीमं संशदम: of.MS.IV.4.3:52.13.

<sup>10)</sup> cf. MS IV.4.3:52.15.

<sup>14)</sup> r. °मुबद्धति cf. MS.IV.4.3:53.

" सोमस्य त्विषरसीति व्याघ्नचमं विवेष्ट्य प्राग्गीवलोममास्तृणाति । १७ । तदारुह्य जपित यजमानः 
" प्रत्यस्तं नमुचेः शिर इति पदा सीसं पण्डगाय प्रत्यस्यत्यंवेष्टा दन्दशूका इति लोहितायसं केशवापाय । १८ ॥ मृत्योः पाहीति राजतं रुक्यमधस्तात्पादयोरुपकर्षति सौवर्णं रुक्मम् । १६ ॥ अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति षट्पार्थानि जुहोति । २० ॥ मोमस्य त्वा द्युम्नेनेति समया सौवर्णमिभिषिञ्चित पालाशेन दक्षिणतो ब्रह्मां श्वत्थेन पश्चाद्वैश्य । औदुम्बरेणोत्तरतो भ्रातृव्यः । पुरस्ताद्यो जन्यो मित्रं स नैयग्रोधेन । २१ ॥ पालाशे संपातानवनीयाग्नीध्ने सादयित । २२ ॥ इन्द्राय स्वाहेति षट्पार्थानि जुहोति । २३ ॥ इन्द्रस्य योनिरसीति विषाणामनुमन्त्रयते " समाववृत्रन्तधरागुदक्ता इत्यभिषेकमूध्वं नाभेस्त्रः । २४ ॥ इन्द्रस्य वज्ञो ऽसि वाजसिनिरिति चात्वालान्ते रथमुपावहरित " मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिषा युनज्मीति युनक्ति । २५ ॥ विष्णोः कमो ऽसीति चक्रे पादमादधाति " सपत्नहेत्यारोहित । २६ ॥ मरुनां प्रसवे जयेति यान्तमनुमन्त्रयते । २७ ॥

असाविदेवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच । बोघामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैबींघा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥

इत्यैन्द्रघा त्रिष्टुभा ब्रह्मान्वेति । २६ । राजन्यं जिनाति । तस्मै तामिषुमस्यति । २६ । व्रतं गृहीत्वा प्तं मनः सिमिन्द्रियेणेत्युक्त्वा वर्तते । ३० ।। एष बच्चो वाजसातमस्तेन नौ पुत्रो वाज सेदिति पत्न्यं धन्वानि प्रयछिति । ३१ । तान्यञ्जलिना प्रतिगृ्ह्णाति । ३२ । मास्तस्य पयस्याश्च समवदायानिस्त्रक्तेन स्विष्टकृता प्रचर्य स्वमाननुमन्त्रयत ॥३॥

" इयदसीति राजतँ सौवर्णं सूत्रँ " युङ्ङसीति सौवर्णं सूत्रम् गंसीत्यौदुम्बरँ हरितसूत्रम् । १ ॥ मित्रो ऽसीति दक्षिणमुपावहरति " वरुणो ऽसीति सव्यम् । २ ॥ सहायुधं प्रत्यञ्चं कृत्वा प्रतिहिताय प्रयछित । ३ ॥ सदिम समहँ विश्वदेवैरिति हस्तावामिक्षामभ्यवहरित । ४ ॥ तत्र ते हिरण्ये ददात्यौदुम्बरँ वाबध्नीते । ५ ॥ नमो मात्रे पृथिव्या इति वाराही उपानहा अभ्यवरोहित । ६ ॥ पशूनां मन्युरिस तवेव मे मन्यु-भूयादिति प्रतिमुञ्चित । ७ ॥ प्रति त्यन्नाम राज्यमधायीति जपित । द ॥ स्योनामि सुषदेत्युत्तरत आहवनीयस्यासन्दीमवस्थापयित " स्योनामासीद मुषदामासीदेत्यासन्दीमारोहन्तमनुमन्त्रयते " निषसाद

<sup>18)</sup> mss. पहवाय.

<sup>19)</sup> mss. °त्पादायारु°.

<sup>19-20)</sup> B2 N नक्मेंशा S नक्मशा M2 B1 नक्मेंशा for क्क्ममन्त्रे (not

<sup>ै</sup>र्स्थाय, cf. MS.II.6.11·70.7-9; IV.4.5·55.1, 2).

<sup>20)</sup> M2 प पर्यानि B1 षट्पर्यानि 8 N षट्पराधीनि B2 षटपर्धानि.

<sup>21)</sup> mss. पलारोन; mss. बद्धा पश्चादे -श्याक<sup>°</sup> for बद्धाश्वतथेन पश्चादेश्य

मी°; mss. जान्या. 22) mss. पलाश.

<sup>22)</sup> mss. पलाश.

<sup>28)</sup> mss. यश्चेवाथा, °मंत्रसोम म°, cf. RV.7.21.1.

<sup>29)</sup> mss. ° मम्य.

<sup>30)</sup> mss. गृहीत्वासं.

<sup>33)</sup> cf. 9.1.2.28-33; su.33 belongs to 9.1.4.1.

<sup>4</sup> Cf. MS.II.6.12; IV.4.6; Āp.

Sr.18-16-19. 1) mss. मायुरसीति for युक्क्सीति.

<sup>4)</sup> mss. इस्त भामि°.

धृतव्रत इत्यारूढम् । १ ।। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति रथिवमोचनीनं जुहोति । १० ।। हँस: शुचि-. षदिति सह सारिथना रथवाहने रथमादधाति । ११। अध्वर्यवे शतं दत्वावरोहति दास्यन्वा । १२ । क्षयमाणो हिरण्यकुचें हिरण्यकशिपुनि चासीनः शौनःशेपँ होता व्याचस्ते । १३ । अध्वर्यः प्रतिगणात्यध्वर्यो ब्रह्म वद।मेत्यामन्त्रयत " औं होतरित्युक्ष " तथा होतरिति गाथास । १४ । समाप्ते उउँ होत्रे ददाति सहस्रं प्रतिगरित्रे । १५ । मध्यतःकारिणो यजमानं पर्युपविशन्ति प्रतिहितःचोदञ्चो रत्निनः सेनानीप्रभृतयो ऽन्ये तक्षरथकाराभ्याम् । १६ ।। ब्रह्मरेत्वं मे ब्रह्मासीति यजमानो मध्यतःकारिणामेकैकमामन्त्रयते । १७ ॥ सवितासि सत्यसव इति ब्रह्मा प्रत्याह " मित्रो ऽसि सुशेव इत्युद्गाते न्द्रो ऽसि सत्यौजा इति होता '' वरुगो ऽसि विश्वौजा इत्यध्वर्युः । १८ ।। एष वज्रस्तेन मे रध्येति स्पयं प्रयछित ब्रह्मा यजमानाय ' यजमानः प्रतिहिताय 'प्रतिहितः सेनान्ये 'सेनानीप्रभतय आक्षणिवापात् । १६ । स्पयेनाधिदेवनं कृत्वा कृतसंपूतान्सूदयन्निवपति । २० । तत्र पष्ठौही प्रसुवति । २१ । तां चत्वारो विदीव्यन्ते बाह्मणो राजन्यो वैश्यः शद्रः । २२ । तेषां यः पराजयते स यजमानस्य गोप् पष्ठौहीमपिस्जति । २३ । ततश्चतुः-शतमक्षानवोह्याहो द्भिन्ने राज्ञ इति ॥ दिशो अभ्यभुदयमिति पञ्चाक्षान्यजमानाय प्रयद्धति । २४ । क्षेत्रं ब्रह्मणे ददाति । वरँ वृणीते । २५ । मङ्गल्यनाम्नो ह्वयति '' सुक्लोकाः सुमङ्गलाः सत्यराजान इति । २६ । पत्नीलोके प्रतिहितस्य मातरमुपस्पृश्य प्रतिहितमन्वारभ्य '' प्रजापते न त्विदिस्येतया गार्हपत्ये नामन्यतिष ङ्गं जुहोति पालाशसंपातम् । २७ ॥ असा अमुष्य पुत्रो ऽमुख्यासौ पुत्र इति नामनी न्यतिषजति । २८ ।। वयँ स्याम पतयो रयीणामिति प्रतिहितँ वाचयित । २६ । मारुतस्य पयस्याश्च समवदायेडा-मुपहय भक्षयन्ते । ३० । ॥४॥

माहेन्द्रेण प्रतिपद्य सिद्धमावभृथात् । १ । वासांस्यभिषेकपात्राग्णि वाराही च प्रतिवेशमवभृषं हरेयुः । २ । गागुलैरवभृथमभ्यवैति । ३ ।। अपां नप्त्रे स्वाहेत्यवभृथे ऽप्सु जहोत्यू जों नप्त्रे स्वाहेति दर्भस्तम्बे द्वितीयमैंग्नये गृहपतये स्वाहेति गार्हपत्ये । ४ । सिद्धमान्बन्ध्यायाः । ५ । सूतवशान्बन्ध्यासूनया चतुष्प-द्याभिविक्रमयति । ६ । नीवारान्पग्रुपूरोडाशाय निर्वपति । ७ । न केशश्मश्रू वापयति । ८ । न दीक्षते ' दण्डं प्रयछति । ६ । सावित्रेगोदवस्यति गार्हपत्ये यजमानाय दक्षिगाग्नौ पत्न्ये । १० । सँमुप्मु तद्भक्षौ

13) mss. शुन:°.

14) mss. °गृखीत्य°; cf. 7.2-3.12 23) mss. गोष.

बदावे°.

16) प्रति° not in the mss.; mss. सेनानि°.

17) मे not in MS.

19) mss. सेनानि°, °बापा.

20) mss. °देवतं; M2 सुषं B2 N B1

ख्य S म्य ; cf. W. Caland,

Z.D.M.G. 62 p.125.

cf. MS.IV.4.6 57-12.

26) mss. सुरलोक्या:, सत्थयाजानयति; 5) mss. "मार्वध्याया:; 2.5.5 5. cf. VS-20.4.

5 Cf. MS.II.6.13; IV.4.7.10;

1) 2.5 4.22.

Ap.Sr.18.20-22.

2) cf. Baudh.Sr.12.12.102.17; 16:111.7.

24) the first इति not in the mss., 3) r. गुन्भुलेर ? cf 9.5.4.18; mss.

6) mss. °वंशीरत°; cf. MS. IV. 4 3:

52.14.

11) mss. सँस्त्यु.

भक्षयतः । सा वताग्निहोत्रयोः संततिः । ११ । सावित्रो ज्वाकपाल इति प्रभृतयो दश सँस्पः । १२ । तासामाहवनीयस्थाने गार्हपत्यं निघाय प्राचीनं सँसर्पनन्वहं यजेत । १३ । यथा वैष्णवं दशपेयाय प्राग्वेंशे कुर्यात् । १४ । दशपेयाय दीक्षते । द्वादशपुण्डरीकां मालां यजमानः प्रतिमुञ्चते । साप्सु दीक्षा । १५ । सद्यः सर्वं कुर्वन्ति । कृष्णाजिनमेखलाविषाणास्तनुग्रहं कुर्यादं नयद्दीक्षितं न प्रयद्धति । १६ । प्रायणीयस्य हिविष्कृता वाचे विसुज्याभ्यर्घे राजानं निवपति । १७ । प्रायगीये संस्थाप्य पुरस्तास्कीतस्य वत्सतरानपा-करोति " स्वजा असीति प्रभृतिभिः । १८ । सिद्धमोपसद्भयः । १९ । तिस्र उपसदः । २० । सिद्ध उप-वसयः । २१ । श्वीभृते दशपेयाग्निष्टोमो रथंतरपुष्ठः । २२ । सिद्धमा भक्षणात् । २३ । शतं ब्राह्मणाः सोमान्भक्षयन्ति दशदरौकैकं चमसमा दशमान्मातृतः पितृतश्चान्वास्याय । २४ । न ब्राह्मणन्यङ्गो भक्षये-द्दांसीपुत्रो नन्व।चक्षीत ' कामं भक्षयेत् । २४। सहस्रतमीमतिकाल्यां ' रुक्मो होत्रितिप्रभृति यथाम्ना-तमपाकरोति । २६ । अजः सुब्रह्मण्यस्य वत्सतयु नेतुः साण्डस्त्रिवत्सो ग्रावस्तुतो द्वादश पष्ठौहीर्गिभिग्गी-र्क्रह्मणः । २७ । न प्रसर्पकेभ्यो ददाति । २८ । अनुबन्ध्यायै सहस्रमतिकाल्या ऋत्विग्भ्यः सोमपेभ्यो बदाति । २६ । वशातिरात्रं करोति । ३० । न केशक्मश्रु वापयति । ३१ । दिशामवेष्टिभिरुदवस्यति । ३२ । आग्नेयो उच्टाकपाल इति प्रभृतीनि पञ्च निर्वपति । ३३ । सायं पौर्णमास्यां पुरस्ता-त्प्रातरग्निहोत्रात्प्रयूग्भिर्यजत ' आग्नेयो ऽष्टाकपालः सौम्यश्चरुरिति प्रभृतीनि षड्'दक्षिणो रथवाहनवाहो दक्षिणा । ३४ । श्वोभते पौर्णमास्येष्ट्वोत्तराः प्रयुज उपैति । सारस्वतश्च हः पौष्णश्चरुरिति प्रभृतीनि षट् ंसन्यो रथवाहनवाहो दक्षिणा । ३५ । क्वोभूते पशुबन्धो ं मारुतो पृक्तिः पष्ठौही गर्भिणी । ३६ । श्वोभूत उत्तर ' आदित्याजा मलिहा गर्भिग्गी । ३७ । सायँ सोमेन प्रतिपद्य सँवत्सरमन्निहोत्रमेव जुहोत्या देशात्पगुबन्धादृद्वघहेद्वचहे वा । ३८। यो धीव्यवसितः सत्यसितः सात्यदृतहविभिर्यजते सवित्रे प्रसवित्र इति प्रभृतीनि त्रीणि । ३६ । अश्वः शोणकर्णो दक्षिणा दण्ड उपानही ग्रूष्कद्तिश्च । ४० । तेभ्यः प्रदाय प्रतिवेशाय राज्ञे प्रहिनोत्यैभ्यषिक्षि राजाभवमिति । ४१ । पौर्णमास्यां केशवपनीयाय दीक्षते । ४२ । अमावास्यार्यां यजनीये उहन्यतिरात्रः ऋतुरषोडशिकः सहस्रदक्षिणः । ४३ । वपनकाल आसन्द्यामासीनः

<sup>12)</sup> mss. सँसर्°.

<sup>15)</sup> cf. 21.1.30.

<sup>16)</sup> mss. °दीचतॅ.

<sup>18)</sup> cf. 2.1.4.15.

<sup>21) 2.2.1.55-5.35.</sup> 

<sup>23) 2.4.1.31.</sup> 

<sup>24)</sup> mss. °रचान्वाचाय.

<sup>25)</sup> mss. ब्राह्मणो°.

<sup>26)</sup> M2 °मनिकांन्य the oth. °मति-कान्य, of.su.30; mss. रुक्मो तुरिति.

<sup>27)</sup> mss. वत्सतुर्यैनेतुः (S °तू°); mss. स्तांस्त्रि° for सायङस्त्रि°, cf. Pañc.

Br.18.9.20; mss. पच्टीही गर्भिणी

<sup>29)</sup> mss. °नुनं°, °मितकाल्यांनृ°, of.su. 26.

<sup>32)</sup> mss. दिशम°.

<sup>34)</sup> mss. पुरात्मा°.

<sup>36)</sup> N मार्ता the oth. माती.

<sup>38)</sup> B2 NS "बंभादया" M2 B1 "बंध्यादया", r. "बन्धस्य ?

<sup>39)</sup> mss. य; M2 S धीर्ब्य°; mss. °सित सन्यसिते सन्यदृत°.

<sup>40)</sup> mss. °रव शोणाकरणी, cf. KS.

<sup>15.9</sup> 

<sup>41)</sup> mss. राश, °भिशिच.

<sup>44)</sup> mss. °मासीनं, only: तस्मार्चीम ऋण दिपदेशं चतुःपदः of. TBr.27.

<sup>17.1;</sup> RV.10.165.1; Man.Gr.

<sup>2.17.1.</sup> 

ये केशिनः प्रथमे सत्रमासत येभिरिदे विश्वं भुवनमा विराजीत । तस्मा अर्चाम कृएावाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥

इति निखिलं केशश्मश्रू यजमानो वापयते । प्रज्ञातमुदवसानम् । ४४ । अनन्तरमक्षैर्दीक्षते उहीनाय । ४५ । ज्योतिरिग्निष्टोमः पूर्वो । उमावास्यायां यजनीये उहन्यतिरात्रः । प्रज्ञातमुदवसानम् । ४६ । अनन्तरं क्षत्र-भृतये दीक्षते । ४७ । त्रिष्टोमो ऽग्निष्टोमो रथन्तरपृष्ठः । प्रज्ञातमुदवसानम् । ४८ । अनन्तरिमिष्टिभि-यंजेत देविकाभिर्देवसुवां हर्विभिरैष्टिक्या सौत्रामण्या वैश्वानरवारुण्या त्रैधातब्यया त्रैधातब्यया । ४६ । ।।४॥

# ॥ इति राजसूये प्रथमो ऽध्यायः॥

पुण्यनाम्नि देवयजने राजाश्वमेधेन यजेत सर्वान्कामानवहरूतसमानो उमुं च लोकमिक्षिणीषन् । १ । अपदातीनृत्विजः समानावहन्ति । २ । फाल्गुन्यां पौण्ंमास्यां प्राजापत्यमृषमं तूपरें सर्वेरूपमालभेत । ३ । हतायां वपायां चात्वाले मार्जयित्वा सर्वा दिशो रथा अभिधावन्ति । ४ । राजाश्वमेधेन यजेत तमनुजानीतेति । ४ । स सिद्धः संतिष्ठते । ६ । एतमेवालभेत सर्वेकामः । ७ । पूर्वा पौणंमासीमुपोष्योत्तरामुप्नवसेत् । द । ब्रह्मौदनायास्तमयमनु वाच यछन्ति । ६ । उदिते वैतसिमध्ममुपसमाधाय " द्रष्ट्रे नम उपद्रष्ट्रे नम इति प्रभृतिभिरादित्यमुपतिष्ठते । १० ।। हिरण्यगर्भ इति द्वादश पूर्णाहुतीर्जु होति । ११ । चतुष्केष्व- पसु दक्षिणाग्नौ ब्रह्मौदनं श्रपयति ' रुवमानिभतो उधस्ताद्वाजतमुपरिष्टात्सौवर्णम् । १२ । पश्चादगाहंपत्यस्य मध्यात्कारिणः प्राश्ननित् । १३ । तेभ्यः शतमानं ददाति । १४ । मौञ्जों दर्भमयीं वा द्वादशारित्तं त्रयोदशारित्नं वाभिधानीं ब्रह्मौदनेन न्युर्ग्वं मामगृभ्णिनिति रशनामादत्ते । १४ ॥ ब्रह्मन्तश्वं भन्तस्या-मीति ब्रह्माणमामन्त्रयते । १६ ॥ तं बधान देवेभ्य इत्यनुजानाति । १७ ॥ अभिधा असीति त्रिह्मयणम् श्वमभिनिदधाति कृष्णं पिशक्रमष्टणपिशक्रमें वा सोमपं सोमपयोः पुत्रम् । १८ । पितुरनुजायाः पुत्रमग्रतो नयन्ति । श्वानं चतुरक्षं सैधकेण मुसलेन पौर्वचलेयो उन्वैति । १६ । अपो उभ्यवनीयादवं पुरस्तात्प्रत्यक्रमुखमव-स्थापयति । २० । सर्वेस्तैः सार्घं चत्वारो उध्वर्यवः । २१ ॥ प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति प्रभृतिभिरे-कैकात्प्रोक्षति " सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति सर्वे सर्वतः । २२ । सैधकेण मुसलेन पौर्वचलेयः श्वानं हन्ति । २३ ॥ यो अर्वन्तं जिष्णांसतीति हन्यमाने जपति यजमानः । २४ । दक्षिणं पदं पूर्वमुपोद्यस्य " परो मर्तः

<sup>45)</sup> r. ब्युब्टये ? or अप्सु ?

<sup>47)</sup> mss. °हतये.

<sup>49)</sup> mss. देवकभिर्देवस्वानहर्भिरे (M2

B ° इमिर् रे°); cf.9.1.2.20; 2.2.14;

Katy.Sr.15.4.4.

II X II is missing in the mss.

<sup>1</sup> Of. MS.III.12.1, 2, 4, 16; Āp. Śr.20.1-5.

<sup>2)</sup> mss. °नवयंति.

<sup>10)</sup> cf. KS. 26.12.

<sup>15)</sup> M2 B2 S न्युक्ने° N B1 न्युक्ने°, cf.TBr. 3.8.2.3 न्युक्ति.

<sup>18)</sup> mss. °पेयो: •

<sup>22)</sup> mss. °कैकान्°.

परः श्वेत्यघस्ताच्छ्वानं दक्षिणापः प्लावयति । २५ । उत्कामन्तमश्वमैषीकेनोद्हेन वेतसशाखयाभ्यु-दुहन्ति । २६ ।। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेत्यनुवाकेन क्षरन्तमनुमन्त्रयते । २७ ।। इदं विष्णुः " प्र तद्विष्णुर्दि वो विष्णा इति त्रिषु पदेषु जुहोति प्रोदके । २८ ।। विभूमित्रा प्रभुः पित्रेत्यश्वमिमन्त्रयते । २६ ।। आदित्यानां पत्वान्विहीत्युत्सुजित । ३० । शताय कविचनां तल्प्येभ्यो राजपुत्रेभ्यो " देवा आशापाला इत्यश्वं परिददाति । ३१ । चतुःशताः पालयन्त्यनिवर्तयन्तः । ३२ । ॥१॥

उपांशु सावित्रीभिः प्रचरति । १ । सवित्रे उष्टाकपालं पूर्वाह्ने निर्वपेत् । २ ।। हिकाराय स्वाहेति प्रभृतिभिरेकत्र पञ्चाशतमाहुतीर्जुहोति । ३ । सवित्रे प्रसवित्र एकादशकपालं मध्यंदिने । सवित्रे प्रसवित्रे द्वादशकपालमपराह्ने । ४ ।। इह धृतिरिह स्वधृतिरिति प्रभृतिभिः प्राक्सिवष्टकृतश्चतस्र आहृतीर्जु होति सँवत्सरिमिष्टिभियंजेताहतीश्च जुहुयात् । ६ । वीणागाथिनावु । गायेतामित्ययजथा इत्यपचथा इत्यददा इति तिसुभिदिवा ब्राह्मण इत्ययुध्यथा इति कल्याणमक् रुथा इत्यमु संग्राममजयथा इति तिसु-भिनंबतें राजन्य इति । ७ । संनिपाते नित्यापूर्वानाशाचेतशंकेताश्वाखरे (?) निवंपेदाश्विनीभिर्धाना मुगाखरे यदि नागछेत् । = । वडवाप्यये अपीष्टिराम्नाता । ६ । सँवत्सरादुध्वं धहमति यजित । १० । तस्मिन्त्रुलामाछादनान्तां कूर्वन्ति । ११। समाप्ते वीणागाथिभ्यां शते ददात्यनसि युक्ते चाश्वरथौ । १२। त्रजे ऽक्वं प्ररुध्य दमयन्ति । १३ । सप्तम्यां पशुबन्धो ऽष्टम्यां त्रैधातन्या दीक्षणीया । १४ । सिद्धमा-धीतयज्भ्यः । १४ ।। काय स्वाहा कस्मै स्वाहेति प्रभृतीनि त्रीणि वैश्वदेव्यान्यन्वहँ सप्तम्यां पञ्चाध्वर-काणि हत्वा षडाग्निकानि जुहोत्युत्तमानि च वैश्वदेव्यानि । १६ । पूर्णाहतिप्रभृति सिद्धमोपसद्भयः । १७ ।। आ ब्रह्मन्ब्राह्मण इति ब्रह्मा जातमुख्यमुपतिष्ठते । १८ । सँवत्सरं दीक्षा ' द्वादशोपसदः । १६ । त्रिस्तावा वेदिस्तथाग्निर्नोत्तरवेदी । २० । रथवाहने हविधाने । २१ । युपानेकवि शति संमिनोति । नैचुदारवो ऽग्निष्ठ

<sup>26)</sup> mss. °क्रामतमस्यमित्रीकेनद् °, °शाख-यान?.

<sup>28)</sup> cf. MS.I.2.9.

<sup>31)</sup> mss. exc. M2 शताय कवच शताय कवचनां; mss. धवचनां तल्पेम्यो, cf. SBr.13.1.6.2.

<sup>2</sup> Cf. MS.III.12.3-15; Ap.Sr.20. 5-12.

<sup>3)</sup> mss. हिंकारेति तिस्मिदिंवा बाह्यसं इत्ययुष्येतयेकत्रः °ित तिस्रभि unto "युण्येतये" belongs to su.7; for 8) B2 "शीच" for "शाने"; the com- 22) B2 N B नेतुदारनी B1 नेदारनी, हिकारे° r. हिकाराय स्वाहेति प्रभति-

भिरे°, cf. MS III.12.3.

<sup>4</sup>b) r. सवित्र ज्ञामवित्रे.

<sup>7)</sup> mss. °थिशावाप°, °जेथा, इत्यद: ;

इति निस्भि° unto °युध्यथा इति is

taken from su.S: after इत्यद: क: there begins a long histus in

M2 unto in 9.2.3.19: B2 N

B1 कल्याखामनतुसथा 8 भुकतरथा, cf. VarahaSr.3.4.1.37, 39;

mss. राजन्य इध्टि.

position seems irreparable:

cf. TBr. 3.9.17; SBr. 13 3.8.

<sup>10)</sup> S बहमति, r. सह ? cf. Ap. Sr.

<sup>20.8.3.</sup> 12) mss. °रथे.

<sup>14)</sup> mss. धातव्य.

<sup>15) 2.1.2.1.</sup> 

<sup>16)</sup> mss. पंचाव , cf. Baudh.Sr.15. 13:217.17.

<sup>17) 2 1.3.19.</sup> 

<sup>20)</sup> mss. त्रिताबेदि°.

cf.Pañc.Br.21.4.13: mss. पोत्र .

एकिवैश्वरितः पौतुदारवावुपस्थावानौ षट्खादिराः षट्पालाशाः षड्बैल्वासंत्रयो उन्ये त्रयो उन्ये। मध्यमे वाहित विदेशितः समिनोति। २२। यथाकालं दिग्भ्यो वसतीवरीगृंहीत्वा समानीय सादयत्ये वमुत्तराभ्यामु-कथ्यातिरात्राभ्याम्। २३। अन्वहं पृष्ठिशानितग्राह्यान्गृह्णाति। २४। मध्यमे पृष्ठिशित्पं कुर्यात्। २४। सिद्धं पत्तीस्याजान्तं संतिष्ठते। २६। श्वोभूते चतुष्टोमो ऽग्निष्टोमो रथंतरपृष्ठः। २७। सिद्धं पत्तीस्याजान्तं संतिष्ठते। २६। उपतत्पयोरासीनावभ्यस्तमितं स्रुवाभ्यां जहुतः। २६। सक्तून्धाना मसूस्यान करम्भांत्लाजान्पृथु-कान्त्रियङ्गुतण्डुलान्संसृज्यान्नेन जुहोत्यंन्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति प्रभृतिभिरैकशतात्। ३०।। एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहेत्वित्यभ्युदिते। ३१। ॥२॥

एकविँश उक्थ्यो मध्यमाहः । १ । सिद्धमा पात्रप्रयोजनात् । २ । अन्तर्यामपात्रं प्रयुज्य महिम्नोः पात्रे प्रयुनिक्न सौवर्णं दक्षिणं राजतमुत्तरम् । ३ । सिद्धमा ग्रहणात् । ४ । अन्तर्यामं गृहीत्वा महिमानौ गृह्णीते " हिरण्यगर्भो " यः प्राणत इति ग्रहणसादने । ४ । सिद्धमा बहिष्पवमानात् । ६ ।

ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभावसुः । दधाति रत्ने स्वध्योरणीच्यं मदितमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥

इत्यश्वस्य ग्रीवासु निष्कं प्रतिमुञ्चित । ७ ।। श्येनो ऽसि गायत्रं छन्दः सुपर्णो ऽसि त्रिष्टुप्छन्दः सखासि गायत्रं छन्द इत्यश्वस्य पुछमारभ्य पवमानं सपैन्ति । ६ । उत्तरतः " शतेन त्वा प्रवृणज्मीत्युद्गातारमाह तस्यापवरमृंत्विजो ऽपवृताः । ६ । शतमुद्गात्रे दवति । १० । आस्तावान्ते वडवामपसाध्याश्वं संक्रमयन्ति । ११ । उत्तरतो " निष्केण त्वा शतपरेणोपह्वयाम "इमां देवतामुद्गायेत्युद्गातारमाह तस्योपह्वानमृंत्विज इमां देवतामुपहृताः । १२ । शतं निष्कं चोद्गात्रे ददाति । १३ । उभयं कुर्वन्त्युद्गीयमश्वसंक्रन्दनं च : १४ । समाप्ते शतमानमुद्गात्यभ्यः प्रयछति । १५ । सिद्धमोपाकरणात् । १६ । द्वयानैकादिशनानुपाकरोति । प्रकक्षशाखयेतरानश्वे पर्यङ्गधानवछादयन्तो यामिनंन्द्राय स्वपस्याय वेहद्वैष्णवो वामन इति यूपभाजो । बभुरश्णवभ्रुरिति प्रभृतींन्वश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषत इत्यन्तान् । १७ । बहुशब्दे त्रीन्प्रतीयातं त्र्य-

<sup>26) 2.2 1.55-5.35.</sup> 

<sup>27)</sup> mss. चतुष्टी.

<sup>30)</sup> mss. मृस्मृशानि, "रेकश".

<sup>31)</sup> mss. जुहोत्ययुग्भि°.

<sup>3</sup> Cf. MS.III.12.16-19; 13.2-14.

<sup>21; 16.3;</sup> Ap-Sr.20.13-16.

B2 N B1 मधमहः S मधमः .

<sup>2) 2.3.1.14.</sup> 

<sup>4) 2.3 4.23.</sup> 

<sup>6) 2.3.6.8.</sup> 

<sup>7)</sup> RV.9.86.10; mss. स्वाध्यायार°.

<sup>8)</sup> cf. 2.3.6.8; 2.4.4.17; 2.5.1.22.

<sup>9)</sup> mss. °त्युक्तरमाह, °पवरण्°. 11) mss. °त्युक्तावांते, °पसध्या°; per-

haps r. संक्रन्दयन्ति.

<sup>16) 2.3.6.15.</sup> 

<sup>16-17)</sup> mss. °खादायानै°.

<sup>17)</sup> mss. °नपा°, °नश्वस (perhaps the beginning of a missing अश्वतूपरगोमृगान्, cf.9.2 4.2); mss. °नयक्षा°; MS.III.13.2-14.21.

<sup>19)</sup> mss. त्रीनप्रतिया°, °ष्ठीहा; इति four times missing.

वयो गायत्र्या इत्यध्यर्धहायनान्पंञ्चावयस्त्रिष्टुभे पञ्चावरान्दित्यवाहो जगत्यै द्विहायनाँ स्त्रवत्सा अनुष्टुभे त्रिहायनाँस्तु र्यवाह उष्णिहे चतुर्हायनान्पष्ठवाहो विराज इति पष्ठौह:। १८ ।। युञ्जन्ति ब्रध्न-मित्यरुणपिशङ्गे युज्यमानमनुमन्त्रयते " युञ्जन्त्यस्य काम्येत्युत्तरौ " केतुं कृष्वन्नकेतव इति ध्वजं " जीमुतस्येवेति सनद्धकवचं ''धत्ते...तीषुधि " रथे तिष्ठन्नयतीति सार्राथ '' तीब्रान्घोषान्कृण्वत इत्यश्वान्वन-स्पते वीड्वङ्ग इति तिसृभी रथे "स्वादुर्षेसद इति तिसृभिर्जनयतः "सुपर्णं वस्त इतीषुम हिरिव भोगैरिति तलमाजङघन्तीत्यश्वाजनीमु पश्वासयेति द्वाभ्यां दुन्दुभिम् । १६ ।। आमूरजेति जपति । २० । प्रागिभप्रयाय प्रदक्षिरामार्वतयति । २१ । प्रयुक्तानामरुणियशङ्कमपोऽभ्यवनीय " यद्वातो उपो अगनी-गन्निति प्रत्यानयति ' यथोपाकृतमवस्थितम् । २२ । अभ्यञ्जन्ति " वसवस्त्वाञ्जन्तिवित कासाम्बवेन महिषी मुखादध्या बाह्वो '' रुद्रास्त्वाञ्जन्त्वित गौल्गुलवेन वावाता नाभेर रिंदित्यास्त्वाञ्जन्त्वित मौस्तकृतेन परिवृक्त्या पुछात् । २३ । त्रिसाहस्रान्कार्चांल्लोमस्वावयन्ति '' भूरिति महिषी सौवर्णान्"भुव इति वावाता राजतान स्वरिति परिवृक्ती शङ्खमयान् । २४।। लाजी शाचीत्यन्नहोमशेषं पत्न्यो ऽदवायोप-किरन्ति । २५ । यत्राद्यात्तदिष्टके प्रकिरेत् । २६ । आज्येँ होमशेषमभिषेकाय निदधाति । २७ । होना ब्रह्मा चान्विग्निष्ठमिभतो उन्यो उन्यं पछतः " कः स्विदेकाकी चरति " सूर्य एक।की चरतीति प्रश्नप्रति-वचनात्। २८। 11511

सिद्धमा नियोजनात् । १ ।। युञ्जित ब्रध्निमत्यरुगिपिशङ्गमिग्निष्ठे नियुनिक्त तूपरगोमृगौ चाश्वम-भितो दश पर्यद्भग्यानवछादयन्तो यामिनिन्द्राय स्वपस्याय वेहद्वैष्णवो वामन इति यूपभाजो ' बञ्चररुग्य-बञ्चिरित प्रभृतीन् । २ । वसन्ताय किपञ्जलानिति प्रभृतय आरण्यास्ते थां दश पञ्चदिशन एकादश दिशनः । ३ । तान्यूपान्तरेषु त्रयोदशत्रयोदश व्यत्यासं । नाङ्गिषु प्लुषिमशकान्करण्डेषु सर्पान्यञ्जरेषु मृगव्याद्यसिन्धानुम्भेषु मकरमत्स्यमण्डूकाञ्जलेषु पक्षिणः कारामु हस्तिनः नौषु चौदकानि यथार्थमित-रान् । ४ । सिद्धमा पर्यग्निकरणात् । ४ । पर्यग्निकृतानुत्सृजन्ति पुरुषान्ये च ग्राम्याणामुत्सर्जनधर्माणः । ६ । सिद्धमा प्रक्रमणात् । ७ । पौष्णमजमश्वस्याग्रतो नयन्ति । ८ । अवस्थितायाश्वाय दर्भमुपास्यित वासो ऽधीवासो हिरण्यकशिपूनि च । ६ । गलाप्रवेष्टनेन प्राजापत्यान्संज्ञपयन्ति शामूलेनाश्वम् । १० ॥

nothing, the oth. बेन only; mss. मुस्तफाटेन परिवृक्तिरा.

24) mss. लोमस्नाव°, °वृक्ति.

25) mss. °त्यत्र°, cf.9.2.2.30.

26) M2 °बान्दी° B °बान्नदी° B2 N °बान्दी° B1 °बातदी°.

28) mss. मझा भन्नाग्नि°, पृञ्जंत: .

4 Cf. MS.III.12.18-14.21; Ap.

Śr.20.14, 15, 17-19.

1) 1.8.3.6.

2) mss. ° घंनयु° (S ° घठ°).

3) mss. पञ्चदरोन.

4) is नानिषु right ? B1 तागिषु.

5) 1.8.3.22.

7) 1.8.3.27.

<sup>19)</sup> mss. भर्ते for भन्वना; MS.III.16.
3:185 12-17 for the bow etc.
are missing; to the quiver
belongs बहुना; with घोषा M2
returns, cf.9.2.2.7; mss. तिस्रो
जनयित, cf.Āp.Śr. पिन्न; M2
इतिपुढि B1 S इतीपुढि B2 N इतीपूडि.

<sup>22)</sup> mss. °नीयात्वातो, °स्थितान°.

<sup>23)</sup> mss. का नांव°; for गील्युलवेन M2

प्राग्गाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमाने तिस्र ग्राहुतीर्जुहोति । ११ ॥ अम्ब्यम्बिक इति महिषीमभ्युदानयति 'तृष्णीमितरे ' शतँ सार्घ पत्त्या । १२ । विहत्य केशानुद्ग्रथ्य सव्यान्दक्षिणानु- क्ल्म्नाना " गणानां त्वा गणपितै हवामह इति दक्षिणपादमश्वं प्रदक्षिणं त्रिः परियन्त्यु द्ग्रथ्य दक्षिणान्केशानुदक्पार्वं सव्यानू क्ल्म्नानाः प्रसन्यं त्रिः परियन्ति । १३ ॥ वसो ममेनि पादान्यघ्रति परिश्रिते । १४ । अवाविशरसमुत्तानमाहमजानि गर्भघमिति पत्न्यश्वमिभिघित । १४ ॥ दिष्कावणो अकारि- षित्रु ज्ञित्तार्यां सर्वे जपन्ति । १६ । प्रत्यविश्वरसः सूचीभिः पत्न्यो ऽसिपथान्कल्पयन्ति " गायत्री त्रिष्टु बिति द्वाभ्यां महिषी सौवर्णीभिरा हनुभ्यां भृदयात्कोडादुत्तराभ्यां वावाता राजतीभिरा पृद्धात् । १७ । नाश्वस्य वपा । चन्द्र इति मेद आचक्षते ' ततश्चोद्ध रन्ति । १८ । उत्तरतो ऽश्वस्य चन्द्रं श्रपयित । १६ ।

एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथा ऋतुः । या ते गात्राणामृतुथा कृर्णोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ ।।

स्वाहेत्याहवनीये त्रीञ्शृतिपण्डानादघाति । २०। उत्तरतो ऽश्वस्य वैतसे कटे ऽवदायातिक्रम्येतरयोरवद्यति । २१ । अभितो वपां मिहमानौ जुहोति "स्वाहा देवेभ्य इति पुरस्तात्सौवर्णेन "विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेत्युपरिष्टाद्वाजतेन । २२ ।। प्रजापतय इत्युपाँगु "हयस्य छागस्योस्रस्य चन्द्रवपानां मेदसो ऽनुबूहीत्यनुवाचयित । २३ । आश्राव्य "प्रजापतय इत्युपाँगु "हयस्य छागस्योस्रस्य चन्द्रवपानां मेदसो प्रेच्येति प्रचरित । २४ । यथावदानं समवदायोत्तरेषां पश्नां "विश्वेभ्यो देवेभ्यः छागानां मेषाणा-सुन्नाणां वपानां मेदसो ऽनुबूहीत्यनुवाचयित । २४ । आश्राव्य "विश्वेभ्यो देवेभ्यः छागानां मेषाणा-सुन्नाणां वपानां मेदसः प्रेष्येति प्रचरित । २६ । सूकरिवकर्त प्राजापत्यं विश्वसन्ति । २७ । उत्तरतो ऽश्वस्य शोणितं श्रपयित । शोणिते तेजनीत्याचक्षते । २८ । अवदानान्यवदायावदानशः प्राजाप्त्याञ्श्रपयन्ति । २६ । शृत्यमश्वस्य कूर्यात् । ३० । ॥४॥

सिद्धमा दक्षिणाकालात् । १ । कामप्राप्ता दक्षिणा ददाति यदि काममावयेत् । २ । यत्प्राच्यां दिश्य-ब्राह्मणानां वित्तं स्यात्तदध्वयंवे दद्यात्क्षेत्रद्विपदवर्जं यद्क्षिणस्यां तद्ब्रह्मणे यत्प्रतीच्यां तद्वीत्रे यदुदीच्यां

|    | ٠, |      |     |  |
|----|----|------|-----|--|
| 13 | 21 | mas. | सत: |  |

<sup>12-13)</sup> mss. पत्न्येनिहत्य.

<sup>13)</sup> सन्यान् resp. दिवणान् after उद्ग्रध्य not in the mss; mss.

<sup>14)</sup> r e.g. °न्प्रसरति.

<sup>17)</sup> M2 S मृथा B2 N B1 मृत्या.

<sup>18)</sup> mss. वपां.

<sup>20)</sup> TS-4.6.9.3; M2 S B1 श्रुत° B2 N श्रुति°.

<sup>22)</sup> mss. महिमानो, cf.MS.III.10.1: 130.17.

<sup>23</sup> and 24) mss. °स्यास्त्रस्य, cf. Baudh.Śr 15.31.

<sup>27)</sup> mss. विशॅस°.

<sup>28)</sup> cf. Baudh.Sr.15.31:237.15;

Śānkh.Sr.16 18.19.

**<sup>5</sup>** Cf. M8.III.15-16.2; Āp.Sr.20.

<sup>19</sup>**-2**3.
1) **2.4.5.**1.

<sup>2)</sup> S कामभाव the oth. कामन्नाव .

<sup>3)</sup> mss. दिशि हा°, cf.Ap.Śr.20.9. 14; ŚBr.13.5.4.24

तदुद्गात्रे । ३ । माहेन्द्रं गृहीत्वा स्तोत्रमुपाकरोति । ४ ।। अग्न आपूषि पवस इति सप्तानां प्रथमास्ताः पुरस्तादिभषेकस्य कुर्यात्प्रजापितश्चरित गर्भे अन्तरिति सप्तानां प्रथमास्ताः पुरस्तात्प्राणभृत उपरिष्टाद-पानभुतः । ५ । सि हचर्मण्यभिषिच्यते । ६ । ऋषभचर्मोपरिष्टाद्धियते । ७ ॥ सहस्रशुङ्को वृषभो जातवेदा इति सौवर्णं रुवममूपरिष्ट।द्वारयन्संपातेनाभिषिञ्चति " प्रजापति पारमेष्ठचायेति यथाकामम् । ८ ।। समिद्धो अञ्जन्कृदरं मतीनामित्याप्रीभिहंस्तं गुह्णाति । १ ।

वि रक्षो वि मुघो जिह वि वृत्रस्य हुन रुज। वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्निमत्रस्य शिरो जिह ।।

इति मुखँ विमुष्टे । १० । जागतान्विष्णुक्रमान्क्रामति । ११ । मासनामानि जुहोति । १२ । उत्तरतो ऽश्वस्य वैतसे कटे ऽवद्यति । १३ । गोम्गकण्ठेन तेजन्यां स्विस्टकृतो वषट्कारे जुहोति । १४ । अश्वशफेन पत्नीसँयाजयत्यंयस्मयेन वरुणावभुथेष्टी । १५ । वैतसे कटे प्राजापत्यान्संचिनोति प्राञ्चावश्वतूपरौ प्रत्यञ्चं गोमृगम् । १६ । वषट्कृते राजपुत्राश्चत्वार आदधत्याहवनीये । १७ । प्रत्याहत्याज्यं गृहीत्वा " शादं दिद्भः स्वाहा यस्यारण्ये ऽधीतेनानुवाकेन । १८ ।। मा नो मित्रो वरुण इत्यश्वस्तोमीयाः षोडशा-हुतीर्जुहोति । १६ । सिद्ध उपवसयः । २० । व्वोभृते सर्वस्तोमो ऽतिरात्रः । २१ । सिद्धमोपाकरणात् । २२ । गन्यानैकादशिनानुपाकरोति । २३ । सिद्धमावभृथात् । २४ । दुर्मगदस्यास्यदघ्न उदके ऽवस्थि-तस्य " जुम्बकाय स्वाहेति मूर्धनि तिस्र आहुतीर्ज्होति " मृत्यवे स्वाहेत्यप्मु " ब्रह्महत्यायै स्वाहेति द्वितीयाम् । २५ । तरित मृत्युं तरित पाप्मानं तरित ब्रह्महत्यां यो ऽश्वमेधेन यजते यश्चैवं वेद । २६ । यावन्तो ऽरवस्य हयमानस्य गन्धमवजिद्यन्ति सर्वे ते पृण्यलोका भवन्ति । २७ । सिद्धमानुबन्ध्यायाः । २८ । नव सौरीः श्वेता अनुबन्ध्यास्तांसां वपासु हयमानासु प्रतिवातं तिष्ठेरन्मु च्यन्ते पापकृतः । २६ । तासां पशुपुरोडाशमन्व होमुच इति दशहविषा मृगारेष्टिं निवंपति । ३० । सर्वपृष्ठया भृतिकामी यजेता-भिशस्यमानो वा । बिभ्यन्मृगारेष्टचामयावी वा । ३१ । उदगुदवसायात्रैतान्कालाभ्रूनजाननुपूर्वं वै त्रिशाखे नियोजनेद । ग्रेन्यं मध्यम ऐन्द्रं दक्षिण आश्विनमुत्तरे । ३२ । सिद्धः पश्चबन्धः । ३३ । द्वादश ब्रह्मीदनान्पक्त्वा मध्यतःकारिभ्यो दद्यात्तेभ्यो द्वादश च घेनुः । ३४ । अपि वा देविकाभिरिष्ट्वा मुगारेष्टचा यजेत यजेत । ३४ । 11411

#### ।। इति राजसुये द्वितीयो ऽध्यायः ।।

| 5) cf. MS.I. | 5 1:66.8 | s; TĀ 3. | 13.1; |
|--------------|----------|----------|-------|
| °दपानभृत:    | not M    | 2 B1; B  | 2 N S |
| उपरिष्टात t  | wice.    |          |       |

- 8) cf. 3.1.28.
- 9) mss. °त्याप्नाभि°.
- 10) RV.10.152.3.a-c.
- 11) cf. 1.4.3.11.
- 12) cf. 1.7.2.7.

- 15) N °त्यस्मायन्न the oth. °त्ययस्मा-
- 18) r. eg. शादं दिक्करिति प्रमृतिभिरा स्वाहेत्यर एये ऽधीतेनानुवाकेन च जुहोति, 28 and 29) mss. "नृवंध्या".
  - MS.III.15.1-8 cf. SBr.13.3.4.
- 19) mss. °स्तोभीयं.
- 22) 2.3.6.15.

- 24) 2.5.4.22.
- 25) r. दर्बाह्यस्या° ?
- 28) 2.5.5.7.
- 30) cf. MS.IV-12-3:182.13.
- 32) mss. °-कालान्बभ्रन्लाजा°, त्रिशाखा;
  - of. Ap.Sr.20.23.1.

आम्नातं विधानमेकाहानाम् । १। साग्नयः सर्वे उन्यत्षोडशितीव्रमुच्चातुर्मास्येभ्यो येषामनाग्निक्यो दीक्षा उपसदः । २ । कामो येषु प्रजा पश्चवः प्रजातिर्वा प्रवर्ग्यस्तिषु प्राकृतस्वोक्यः । ३ । रथंतरे रथंतरवर्गे वैन्द्रवायवाग्रं बृहति बृहद्वर्रों वा गुकाग्रं वामदेव्ये वामदेव्यवर्रो वाग्रायणाग्रम् ।४। सहस्रदक्षिणे पृष्ठघानति-ग्राह्यान्गृह्णाति । प्र । अनुबन्ध्या मैत्रावरुणी वैश्वदेवी बार्हस्पत्या । तासां परिसंख्या यथाँश्वदाभ्ययोर्वाजपेये । ६ । सहस्रदक्षिणेन यक्ष्यमाण इष्ट्वा च त्रैधातव्यया यजेत । ७ । नार्यानि । धेर्नुहरण्यं च दक्षिणा । ८ । नादेशे त्वग्निष्टोमसँस्था । ६ । रथंतरपृष्ठा इन्द्रस्य त्रिकद्रुकाः । १० । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेमं च लोकम-भिजिगीषन् । ११। अग्निष्टोम उक्थः । सर्वपशुकामो यजेतान्तरिक्षलोकमभिजिगीषन् । १२। आयुष्टोम उवथ्यः । सर्वकामो यजेताम् च लोकमिभिजिगीषन् । १३ । इन्द्रस्याभिजिद्व'नभिजितस्याभिजितिमभिजिगीष-न्यजेतो भयसामा रथंतरपुष्ठः । १४ । इन्द्रस्य विश्वजित्सर्वपुष्ठो । विश्वमभिजिगीषन्यजेत । १५ । अनुदिश्य दीक्षते । १६। पुरा प्रातरनुवाकाद्यजमानः सौवर्णीं शतमानीं द्वादशपण्डरीकां मालां प्रतिमूब्चते । १७। पृष्ठचानितग्राह्मान्गृह्णाति । १८ । ताननुपृष्ठं जुहोति क्रियन्ते च पृष्ठचिशल्पानि । १६ । दक्षिणाकाले सर्ववेदसं मालां च ददाति । २० । वैराजें होतृसाम बृहद्वर्णम् । २१ । अवभयाद्देत्य सकर्णपृद्धां सर्वकलां रोहिणीँ वत्सत्वचमाछादयते । २२ । सँस्थाप्योदवसानीयामुख्णीष्यघःशयो ऽमत्पात्रमुभयतस्तीक्ष्णामित्र-मौदुम्बरीमादाय खनित्रजीवन औदुम्बरे तिस्रो रात्रीर्वसति । २३ । शतमाशिरे दुहन्ति । २४ । उभय-सामानो बृहत्पृष्ठाः 11811

षट्साद्यस्त्राः । १। तेषामादित्यानां त्रिवृत्प्रथमो । भ्रातृव्यवान्स्वर्गकामः पशुकामो यजेत । २। महारात्रे क्षीरदृतीनश्वरथेष्वाधायस्विजः समानयन्ति । ... युजोद्गातारं 'पश्चाद्द्विक्रोशाद्द्वियुजा होतारं ' दक्षिणतः क्रोशात्स्थारिणा ब्रह्माणम् । ३ । दतिनवनीतमाज्यम् । ४ । उर्वरा वेदिः । ५ । उदिते दीक्षयन्ति । ६ । सद्यः सर्वे कूर्वन्ति । ७ । साण्डस्त्रिवत्सः सोमक्रयणः । ८ । उपसत्स् त्रिस्थाने संमील्य प्रचरन्ति । ६ । चात्वालदेशे लाङ्गलेषां खलेवालीं निहत्य यवान्कृषन्ति । तेषामुत्तरवेदि धिष्णचांश्च निवपन्ति । १० ।

<sup>1</sup> Cf. Pañc.Br.16.1-6; Ap.Sr.22. 1-2.

<sup>2)</sup> mss. °वासचा°, cf. Ap.Śr.22.10. 6: mss. येषावानग्निक्यो (M2 येपा°).

<sup>3)</sup> mss. °स्ते; B2 °स्वोत्थो the oth. °श्वोछो.

<sup>4)</sup> वामदेव्ये not in the mss.

<sup>6)</sup> mss. °नवं°.

<sup>10)</sup> mss. पृष्ठमिंद्रस्य त्रिकहस्वका.

<sup>12)</sup> r. गोष्टोम.

<sup>14)</sup> mss. °भिजिदनमभिजिदनमभिजि-तम°.

<sup>16)</sup> mss. निर्दिश्य (S °नि°, N B1 °दें°); M2 दिने the oth. दीने.

<sup>22)</sup> mss. °कालाँ.

<sup>23)</sup> mss. °ब्लीब्यथांशाय मृत्पात्र उभ°, °रीतया for °रीमादाय, cf.Ap.Sr. 17.26.14.

<sup>24)</sup> mss. माशिरो for शतमाशिरे, cf. 8) mss. सामस्त्र°. 9.3.4.17, 26.

<sup>25)</sup> belongs to 9.3.2.1

<sup>2</sup> Cf. Panc. Br.16.12-16: Ap.Sr. 22.2-4.

mss. साद्यस्का°.

<sup>3)</sup> mss. चीरवृतिनश्चर°; insert: पुर-स्ताद्योजनाच्चतुर्युजाध्वयुमु तरतस्त्रिको-शात्त्र": M2 "स्थुयो the oth. °स्यूगो.

<sup>9)</sup> mss. रात्रिस्थाने.

आवृत्य खलेवालीं प्रोक्षग्रप्रभृति यूर्पं कूर्वन्ति । यवकलापि चषालम् ।११। अग्नीषोमोयकाले ऽग्नीषोमीयेन पशुपुरोडाशेन प्रचर्य वसतीवरीर्गृह्णाति । १२ । सवनीयकाले युपै संमित्य पशुनुपाकरोत्यग्नीषोमीये सव-नीयमनुबन्ध्याम् । १३ । दक्षिणाकाले ऽव्वं व्वेतं व्स्यप्रतिमुक्तमाङ्किरसायोद्गात्रे दद्यात् । १४ । अनू-बन्ध्याकाले मैत्रावरुण एककपालः पयस्या वा । १५ । सँवत्सरं नाञ्जीत नाभ्यञ्जीत नोपरिष्टात्पादौ प्रक्षालयेत । १६ । एतस्यैवैर्काव श्वामिनष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत । १७ । अङ्गिरसामनुकी ये आनुजावरो हीन इव स्यात्स एतेन यजेत । १८ । स्त्रोगौः सोमक्रयणी । १६ । अश्वें श्वेतं ब्रह्मणे ददाति पिशङ्गी वडवामुद्गात्रे । २० । विश्वेषां देवानां विश्वजिछिल्पः सर्वपृष्ठः । सर्वेकामो यजेत । यथा विश्व-जित् । २१ । इन्द्रस्य व्येनो वसिष्ठस्य वा'भिचरन्यजेत । २२ । इरिणमध्यवस्येत्कृष्टै वातुष्तम् । २३ । लोहितोष्णीषा लोहितवसना निवीता ऋत्विजः खड्गपाणयः पारुष्यन्त इव प्रचरन्ति । २४ । रथौ हिवधिने निवर्तयित्वोपाञ्जन्ति । शववहनमभ्येत्याधिषवणफलके गोरनुस्तरणिक्याश्चर्माधिषवणम् । २५ । स्प्याग्रो यूपो ऽचषालस्तैल्वको बाघको वा । शरमयं बर्हिर्वेभोतक इध्मः । २६ । मन्थ्यग्रान्ग्रहान्निदधात्याग्रायरास्य पुरः । २७ । अग्नये रुद्रवते लोहितो ऽजः सवनीयः । २८ । नवनव दक्षिणा ददाति । २६ । प्रजापतेरुद्भि-देकत्रिक । एषां लोकानामृद्धिद्धिः सँयजेत । ३० ।

देवानां प्रथमो व्रात्यस्तोमश्चतुःषोडशी । १ । श्रोत्रियान्त्रात्यांश्चत्वारि पावनार्थं यजेरन् । २ । तेर्षां व्यञ्जनान्युष्णीषं प्रतोदो ज्याह्रोडो रथो विषयः फलकास्तीर्णः कृष्णदशँ वासो नीलबलक्षे अजिने राजतो रुवमस्तद्गृहपते:। ३। अथेतरेषां दामतुषाणि वल्कानि लोहितप्रमाणानि द्विषंघीन्यजिनानि । ४। त्रयस्त्रिं-शतात्रयस्त्रिंशता गृहपतिमभि समायन्ति । ५ । अश्वं चतुस्त्रिंशं गृहपतेराहरित । ६ । अग्नीनाघाय गृहपते-रग्निषु सन्युप्य यजेरन् । ७। सिद्धमा दक्षिणाकालात् । ८ । यं द्विष्यात्तस्मै वात्यलिङ्कानि दद्याद्वात्यधनं च । दक्षिणैवम् । ६ । नृशँसा निन्दिता उक्थ्येन पट्षोडशिना चतुःषोडशिना । कनिष्ठाः कानिष्ठघेन द्विषोडशिना । ज्येष्ठा ज्येष्ठियेन । ज्येष्ठयकामो यजेत । १० । उभयसामा रथंतरपृष्ठः । ११ । सर्वस्तो-मेनोभयसाम्ना बृहत्गृष्ठेनाग्नेरग्निष्टुता । १२ । प्रवर्ग्यास्तेषां प्रथमे जन्यृतमभि गस्राणि । १३ । त्रिवृदग्निष्टु-दग्निष्टोम: । १४ । तस्य वायव्यास्वेकवि शमग्निष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत । १५ । एतस्यैव

<sup>11)</sup> mss. °वृद्ध.

<sup>13</sup> and 15) mss. °न्बं°.

<sup>14)</sup> mss. खेताँ सकं°.

<sup>17)</sup> the 2d sadvaskra.

<sup>18)</sup> mss. °मन्कीर्यं.

<sup>23-23)</sup> mss. 'जेतारिख'; mss. exc.

<sup>25)</sup> of. Sankh Sr.14.22.17.

<sup>27)</sup> mss. °याग्रहा विदचदीत्याम °(N

B2 °बती°); cf.MS.IV.8.9.

<sup>27-28)</sup> mss. प्रोगग्ननथे.

<sup>3</sup> Cf. Pañc.Br.17.1-12; Ap.Śr. 22.5-7.

<sup>3)</sup> mss. बाहोसी.

<sup>6)</sup> mas. 'रित्रंशादग'.

<sup>7)</sup> N °ग्नीधाय B2 S B1 °ग्नीधाय M2 13) mss. असिमृत्संनिभ.

<sup>°</sup>रिनधाय.

<sup>8)</sup> mss- दचिखीयाया: ; 2.4.5.14.

<sup>10)</sup> mss. कानिष्ठेया; M2 ज्येष्टेने युज्ये-कामो the oth. ज्येष्ठेन युजेष्ठकामो; perhaps r.: ज्यैष्ठय नोध्वस्तोमेन यजेरन् , cf. Ap.Sr.22.5.14.

<sup>12)</sup> mss. ° दुतो; sc. यजेत.

रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पश्कामो यजेत । १६ । ज्योतिष्टोमेनाग्निष्ट्ता यज्ञविभ्रष्टो यजेत यस्माद्वा स्तोमाद्विभेँशेत । १७। स्तोमेन सप्तदशेनामयाव्यन्नाद्यकामः प्रतिष्ठाकामो वा यजेत । १८। प्रजा-पतेरपूर्वस्त्रिवृता प्रथमो । भ्रातृब्यवान्स्वर्गकामः पशुकामो वा यजेत । १६ । जमदग्नेरिषुरंभिचरन्यजेत समान-कल्पश्येनम् । २० । बृहस्पतिसवः । पूरोधाकामः स्थापत्यकामो ब्रह्मवर्चसकामो वा यजेत । २१ । अरुणो मिर्मिरः परिस्नग्वी त्रिशुक्रियः । २२ । प्रातःसवने सन्नेष नाराशेंसेष्वेकादश दक्षिणा व्यादिशति । २३ । अश्व-द्वादशा माध्यंदिने व्यादिश्योभयी दक्षिणाकाले ऽतिकालयति । २४। माहेन्द्रकाले ऽनुद्धत आज्यस्य वाजप्रसन्यै हुत्वोत्तरवेदेरासन्द्यामासीनं " बृहस्पति पुरोधयेति यथाकाममभिषिञ्चति । २५ । दृतीयसवने सन्नेषु नाराशेंसेष्वेकादश दक्षिणा व्यादिशति । २६ । अनुबन्ध्यायै दक्षिणाकाले ऽतिकालयति । २७ । शुनस्कर्ण-स्तोमः सर्वस्वारो । य इछेत्सद्यः प्रेत्य स्वर्गं होकिमियामिति स एतेन यजेत । २८ । गुण्ठो ऽजः सवनीयः । कृतान्नं दक्षिणा। वामदेव्यं पृष्ठम् । २६। आर्भवे स्तूयमाने " ब्राह्माएगः सँस्थापयत मे यज्ञमित्युक्त्वा दक्षिणत औदुम्बर्या दक्षिणाशिराः प्रावृतो निषद्यते । तत एव संतिष्ठते । ३० । तस्य भक्षान्मार्जालीये निनयन्ति । ३१ । अवभृथवेलायामतीर्थेन निहृत्यावभृथे प्रप्लाव्यान्येन वाससा प्रछाद्य यथासन्यं सँवेशयन्ति । ३२ । पर्योषणवेलायामाहवनीयाद्दहन्ति । ३३ । जीवन्नवभूथं गछेत् । ३४ ।

प्रजापतेरुपहुच्यो ऽनिरुक्तः सप्तदशानां प्रथमो । भ्रातृब्यवान्स्वर्गकामः पशुकामो वा यजेत । १ । अरुवः श्यावो दक्षिगा। स ब्रह्मणे देयः । २ । सोमस्यर्तपेयो बृहत्पृष्ठः । प्रतिष्ठाकामो वा यजेत । ३ । नव दीक्षास्तिस्र उपसदो ऽप्रवर्ग्याः । ४ । घतवतौ भवतो वर्षिष्ठेनाङगुलपर्वणा ' सममन्यचतुःस्थाने ' ह्रसिष्ठेनेतरास् । ४ । सिद्धमा सर्पणात् । ६ । ऋतसुनत्वा प्रसर्पन्ति । ७ । सिद्धमा दक्षिग्णाकालात् । ८ । सोमचमसं कृतस्य राज्ञो ऽ शूनां पूर्ण दक्षिणाभिः सहातिहृत्य सगोत्राय ब्रह्मगो ददाति । तेन स यजेत । ६ । अग्नेर्दुणाशः । स्वर्गकामो यजेत । १० । आग्नेयमष्टाकपालं पूर्वाह्ने निर्वपेस्सौर्यं चरुमहत्य-ग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालमपराह्ले चान्द्रमसं च हं नक्तम्। ११। नक्तमधैमासं पुरस्तात्परियजित । १२ । दीक्षणीयायां द्वादशमानं प्रायणीयायामातिथ्यायां द्वे चतुर्विकातिमाने । द्विस्तावित्रस्तावदूप-

17) mas, स्तीमादाभ्रश्येत.

<sup>22)</sup> B2 N S मृग्मिर M2 मृग्मिर B1

<sup>25)</sup> mss. प्रोधायति; cf.TA.3.8.2.

<sup>27)</sup> mss. °नुवं°.

<sup>28)</sup> mss. शुनकस्तीमः .

<sup>29-30)</sup> M2 N ° मार्तववे S ° मावर्तवे B2 °मार्त्तवे B1 °मानतेये.

<sup>30)</sup> mss. निष्णाते.

<sup>31)</sup> mss. °न्मार्जेथे.

<sup>32)</sup> mss. °बेलायां ती°, सेषा for बाससा.

<sup>4</sup> Cf. Pañc.Br.18: Ap.Sr.22. 9-10.

<sup>1)</sup> cf. Baudh, Sr. 18.28.

<sup>2)</sup> mag. शाबो.

स्वर्गकामः .

<sup>6) 2.3.7.7.</sup> 

<sup>6-7)</sup> M2 सर्पेणामुक्ता the oth. सर्-

णाइत्मक्त्वा.

<sup>8) 2.4.5.1.</sup> 9) r. कीतस्य ?

<sup>11)</sup> mss. चंद्रमसेचचरं, of. Baudh. Śr.18.37.

<sup>3)</sup> mss. °स्यतु पेयो; insert probably 13) M2 °वि विषयमानं 8 °वि शम्नावं B N B1 °विकानमानं.

सत्स्वग्नीषोमीये सवतीये सवने उनुसवनम् । १३ । द्वतीयसवने सग्नेषु नाराशँसेषूदयनीयायां स्रजमुद्गात्रे । १४ । वैश्यस्तोमेन वैश्यः पशुकामो यजेत । १५ । प्रजा त्वस्य निमीलितेव भवति । १६ । धेनुशतमा-शिरे दुहन्ति । ता एव दक्षिणाः । १७ । तासामुपवसथं चतुस्त्रिंशता दिघ कारयति । १६ । प्रातःसवन उपाधाय कपालानि षट्षिंट दोहयत्यंधं श्रपयति । १६ । संपूतं राजानं ग्रहाँश्च प्रतिदुहा परिषिञ्चित । श्वेत नाध्यंदिने । २० । कण्वरयंतरं पृष्ठम् । २१ । इन्द्रस्य तीव्रमुदुक्थ्यो रयंतरपृष्ठः । सोमाति-पवितो राजा युध्यमानो ग्रामकामो भूतिकामः प्रतिष्ठाकामो वा यजेत । २२ । सिद्धमा वेदिकालात् । २३ । यावाद्यपां वेदिमुद्धन्ति । २४ । प्राचीमेकादिशनी संमिनोति । २५ । गर्भिणीशतमाशिरे दुहन्ति यथा वैश्यस्तोमे । वडवा च गर्भिण्यः । २६ । अभक्षयन्तः स्वचमसानुपोद्यक्षन्तो ऽत्राभ्युन्नीय जुह्नतः प्रचरित्त । २७ । अध्वर्युश्चमसाध्वर्यवश्चाकावाकाय प्रतिगीयं सर्वभक्षान्त्यध्वर्युश्चमसाध्वर्यवश्च वेषुन्तरात्राः सवनयोः । २६ । वाजपेयराजसूर्यो व्याख्यातौ । २६ । ।।४।।

राड्विराट्'सोमस्य राड्'ाज्यमाशॅसमानो यजेत । १। अग्नेविराडंग्नाद्यकामो यजेत । २। उपसदपुनस्तोमौ । गन्धर्वाप्सरस उपसदः । प्रजातिकामो यजेत । ३ । इन्द्रस्य पुनस्तोम उक्थ्यो । यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्येत यो वा मध्यत आदीर्ण इव स्यात्स एतेन यजेत । ४ । गौतमस्य चतुष्टोमः । पशुकःमो यजेत । ४ । अँगुरुकथ्यः पूर्वे । ६ । तृतीयसवन उक्थ्यं गृहीत्वाग्रायणं गृह्णाति । ७ । सिद्धमाग्निष्टोम-चमसेभ्यः । ८ । अग्निष्टोमचमसानुन्नीय पूर्ववत्प्रहणसादनैहींतृचमसे उवनयति । १ । षोडक्युत्तरः । १० । बृहस्पतेष्टिद्भद्वलिभदौ । पशुकामो यजेत । ११ । पूर्वेणेष्ट्वोत्तरेण मासमितहरेत् । १२ । प्रजापतेरपिचिती । अपचितिकामो यजेत । १३ । उभयसामानौ बृहत्पृष्ठौ । १४ । अग्नेः स्तोमौ । स्वर्गकामो यजेत । १५ । सँवत्सरसुख्यं बिर्भात । सहस्रं दक्षिणा । १६ । ऋषभगोसवाविन्द्रस्य । १७ । ऋषभो । यः कामयेतर्षभ इव समानानौ स्यामिति स एतेन यजेत । १८ । उभयसामा रथंतरपृष्ठः । १६ । पूर्वो गौराङ्गिरसः । २० । गोसवेन यजेत पारमेष्ठचकामः श्रीराज्यकामो वा । २१ । उक्थ्य उभयसामा बृहत्पृष्ठो । ऽयुतं दिक्षणा । २२ ।

| 25) mss. प्रायेका°.                   | 3) r. °पशद°, उपशद: १                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26) sc. दच्चिणा.                      | 4) mas. बहुतिगृधा.                                                                                                                                                         |
| 26-27) mss. गर्भिण्याभन्नयंते.        | 6-7) mss. पूर्वस्नुतीय <sup>०</sup> .                                                                                                                                      |
| 27) mss. रव°, °पोक्सतंतत्राभ्युन्नायं | 8) 2.5.2.17.                                                                                                                                                               |
| जु€ात: .                              | 9) mss. महासाद°.                                                                                                                                                           |
| 28) mss. प्रगीर्व.                    | 10) mss. °त्तरी.                                                                                                                                                           |
| 29) mss. बाजपेराजस्तयौ.               | 12) mss. पूर्वे वाध्रे°.                                                                                                                                                   |
| 5 Cf. Pañc.Br.19; Ap.Sr.22.10-        | -                                                                                                                                                                          |
| 13.                                   |                                                                                                                                                                            |
|                                       | 26) sc. दिख्या. 26-27) mss. गर्भिण्याभक्षयंते. 27) mss. स्व°, °पोद्मश्चंतत्राम्युन्नायं जुद्दात: . 28) mss. मगीर्य. 29) mss. वाजपेराजस्तयी. 5 Cf. Pañc.Br.19; Ap.Śr.22.10- |

गावो भगो गाव इन्द्रो मे अछान्गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । इमा या गावः स जनास इन्द्र इछामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम् ॥

इति माहेन्द्रकाले वाचियत्वा "पारमेष्ठघायेति यथाकामं प्रतिदुहा परिषिञ्चित । २३ । प्रजापितिविदिन्द्रवित्स्तोमकुलायौ 'महतां महत्त्त्तेमः । पुष्टिकामो यजेत । २४ । तेन त्रीन्याजयेत् । २५ । इन्द्राग्न्योः कुलायो । यः कामयेत कुलायमिव प्रज्ञायाः पशूनां स्यामिति स एतेन यजेतैतेन याजयेत् । २६ । इन्द्रस्येन्द्रस्तोम उक्थ्यो बृहत्पृष्ठो । राज्यमाशॅंसमानो यजेत । २७ । ऋषभाएां द्वादश्चातं दक्षिएा । २८ । अग्नेः स्तोमो । राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयातां पुरोधाकामो वा त्राह्मणः । २६ । विघनस्ते न पशुकामः । ३० । संद्रशेनाभिचरन्यजेतेन्द्रस्य । ३१ । सिद्धमा वेदिकालात् । ३२ । यावद्यपां वेदियुद्धन्ति । ३३ । प्राचीं प्रवणदेश एकादिशनौं संमिनोति । ३४ । ऋषभाणां द्वादशसहस्रं दक्षिणाश्वसहस्रं च । ३५ । श्रीष्टोमा द्वादशाग्निमदुक्थ्या वा । सर्वे ऽयुतदक्षिणां स्तैः श्रीकामो यजेत । ३६ । ऋषिष्टोमाः षोडशाप्तोयामाः । सर्वे ऽयुतप्रयुतदक्षिणां स्तैः सर्वकामो यजेत । ३७ । ॥५॥

त्रयोदशातिरात्राः । १ । तेषां प्रजापतेः प्रथमो ज्योतिरितरात्र । ऋद्धिकामो यजेत । २ । इन्द्रस्य सर्वस्तोमो । भूतिकामो यजेत । ३ । प्रजापतेरप्तोर्यामः सर्वपृष्ठः । सर्वकामो यजेत । ४ । प्रजापतेर्वव-सप्तदशः । प्रजातिकामो यजेत । ४ । एतत्प्रभृतयो षोडशिकाश्चत्वारः । ६ । आदित्यानां स्तोमो विषुवा- ङ'ज्येष्ठो ज्यैष्ठिनेयो ज्यैष्ठ्यकामो यजेत । ७ । गोष्टोमेन पशुकामः । ६ । आयुष्टोमेन स्वगंकामः । ६ । अभिजिता भ्रात्व्ययान् । १० । विश्वजिता पशुकामः । ११ । अग्नेस्त्रिवृ'त्तेजस्कामो यजेत । १२ । इन्द्रस्य पञ्चदशो । वीर्यकामो यजेत । १३ । प्रजापतेः सप्तदशो । ऽन्नाद्यकामो यजेत । १४ । आदित्यस्यैकिवां बृहत्पृष्ठः । प्रतिष्ठाकामो यजेत । १४ । सर्वत्र पञ्चदशी रात्रिस्त्रवृत्संष्ठः । १६ । ॥६॥

पशुमद्भिश्चातुर्मास्यैर्यजेत । १। एतेषाँ व्रतं कालं दक्षिणाँ यथा हिवर्यक्रियानामिष्मार्बीहः पौर्णमासी-निवर्तनं च ।२। तस्यतस्य पर्वणः पुरस्तत्पाशुक्यारम्भणीया ।३। वैश्वदेवेन यजेत ।४। चात्वालप्रभृति

<sup>23)</sup> rectified, mss. गावो भागा गाव इवेति पारमेण्ठयायेति यथाकामं मरुद्रा मे ष्मञ्चान्माव: सोमस्य प्रथममद्यः इमा या गाव: स जनास इंद्र इल्लामि हृदा मनसा माईद्रकाले बाचियत्वा प्रतिदुद्दा (B2 M2 S इवेति N वेति B1 इंद्रेति); RV.6.28.5.

<sup>24)</sup> mss. °दिद्रमि°; here S ceases mss. मरुक्तं मरुत°.

<sup>26)</sup> mss. यः कुलायात्कुलायमिवः

<sup>30)</sup> M2 निपच B1 निषच B2 N निषचच for निघनस्.

<sup>31)</sup> mss. संदंशे भ्रभिचर° (N B2 भ्राभि°), °तेंद्र ; so. वज्रेष वा ? cf. Kāty.Śr.22.11.23-27.

<sup>32) 2.2.1.52.</sup> 

<sup>37)</sup> cf. Pañc.Br.22.4; Baudh.Śr. 18.52.

<sup>6</sup> Cf. Paño.Br.20.1-10; Āp.Śr. 22.13.

<sup>7)</sup> B2 M2 B1 ज्येष्टिनेय भाज्येष्ट्य° (M2 °ष्ट°) N ज्येष्टिनेय भाज्येष्ट्य°.

<sup>8)</sup> M2 गोव्हाने B2 N B1 गो॰ठाने. 7 Cf. Ap.Sr. 22.8.

व्याघारणान्तं लुप्यते । ५ । क्वोभृते वैक्वदेवः पशुः । ६ । सिद्धमा नियोजनात । ७ । मध्यमे परिधौ पशुं नियुनिक्त परिधिशकलेन स्वरुकर्मोत्करे वा चात्वालकर्म सर्वम् । ८ । वाजिनेन चरित्वा वापनकाले नि-वर्तयति । १ । चतुरो मासान्न माँसमश्नातीति व्याख्यातम् । १० । वरुणप्रघासेष् पूर्वां पौर्णमासीमुपोष्य मारुतीं मेषीमालभेत । ११ । उत्तरवेदिम् । १२ । मिनोति यूपें ' यूपे नियुनिक्त । १३ । असँसुष्टे ऽन्त:-परिध्य ङ्गारान्दक्षिणापोह्य करम्भपात्राणि जुहोति । १४ । हृतार्यां वपायां चात्वाले मार्जियत्वा वारुण्यै वत्सानपाकरोति । १४ । न स्वरं जुहोति । न यूपमनुपदिशति । १६ । औत्तरवेदिके ऽग्निहोत्रं जुहोति । १७ । श्वोभूते वारुगो मेषः पशु । १८ । अवभृथादुदेत्य वारुणप्रघासिकेन चरित्वा युपमनुदिशति । १६ । वापनकाले निवर्तयित । २० । चतुरो मासान्न माँसमञ्जातीति व्याख्यातम् । २१ । साकमेधेषु पूर्वस्यां पौर्णमास्यामाग्नेयः पग्नुरु'त्तरस्यामैन्द्राग्नो' यजनीये वा प्राजापत्य एकादिशना वा पग्नु । २२ । अवभृथादुदेत्य पितृयज्ञेन चरन्त्यंत एकोल्मुकेन त्र्यम्बकान्यन्ति । २३ । प्रत्येत्यापरस्मिन्नग्नितन्त्र आदित्येन चरित्वा यूपमनुदिशति । २४ । वापनकाले निवर्तयति । २४ । चतुरो मासान्न माँसमश्नातीति व्याख्यातम् । २६ । शुनासीर्ये वायव्यः पशुरुपाँशुदेवतः । स वैश्वदेवेन व्याख्यातः । २७ । प्रतिपर्वहवी वि पशुपुरी-डाशेष्वन्वायातयति । यथा देविकास्तैरुपाँगु तथा प्रचरन्ति । २८ । वरुराप्रघासेषु सप्त पुर्वस्मिन्वारुण्येक-कपालावृत्तरस्मिन् । २६। साकमेधेष्वनीकवत्सांतपनौ प्रथमे यथाकालं गहमेधीयपर्णदर्व्यो मध्यमे क्रीडिन-मुत्तमे । ३० । महाहवी पि जूनासीर्ये चाम्नातः पशः सामो वा । ३१ । ॥७॥

सौम्यैश्चातुर्मास्यैर्यजेत । १। वैश्वदेवस्य लोके त्रिवृदग्निष्टोमो । दश दीक्षास्तिस्र उपसदः । २। यूपोत्तरवेदि निवर्तयति । ३ । धिष्ण्चेषु लक्षणान्येव करोति । ४ । ऊर्ध्वं हारियोजनाद्वाजिनेन चरन्ति । ५ । अहते वासो ऽवभृथादुदेत्य बार्हस्पत्यानुबन्ध्या । ६ । वापनकाले निवर्तयति । । चतुरो मामान्न माँसमञ्नातीति व्याख्यातम् । ८ । वरुणप्रघासानां लोके द्वचहः । षोडश दीक्षा द्वादशोपसदः । ६ । ज्योतिरग्निष्टोमः पूर्वः । १० । घिष्ण्येष्त्तरवेदि निवपति । ११ । मिनोति युपै । युपे नियुनिन्ति । १२ । प्रातःसवने धिष्ण्येषु विहृतेषु मार्जालीये अन्तमुपधारयेत्करम्भपात्रेभ्यः । १३ । श्वोभृत उक्थ्यः । १४ । चतुर्दश्याँ वरुणतुषनिष्कासेन वरुणेँ यजति । १५ । प्रत्येत्य मैत्रावारुण्यनुबन्ध्या । १६ । वापनकाले निवर्तयति । १७ । चतुरो मासान्न माँसमश्नातीति व्याख्यातम् । १८ । साकमेधानाँ लोके त्र्यहः । पञ्चदश दीक्षा द्वादशोपसद: । ११ । अग्निष्टोम उक्थ्यो ऽतिरात्र: । २० । चतुर्दश्यां तृतीयस्य तृतीय-

<sup>7) 1.8.3.6.</sup> 

<sup>12)</sup> sc. निवपति.

<sup>8)</sup> mss. शैवते, corr. uncertain, r. 14) cf. 1.7.4-15. शैवलान्ते ?

<sup>23)</sup> cf. 1.7.7.

cf. 1.7.2.13, 23.

<sup>9)</sup> M2 °वर्नयंनि the oth. °वपयंनि; 30) mss. °कबनमां°; M2 कीडिनिम् the oth. की दिनिमं.

<sup>8</sup> Cf. Pañc.Br.17.13-14; Ap.Sr. 22.8.9.

<sup>5)</sup> mss. हार्योज°.

<sup>6, 16, 23)</sup> mss. °न्बं°.

<sup>15)</sup> mss. °त्ररा°; cf.1.7.4.40.

सवने धिष्ण्येषु विहृतेषु मार्जालीये अग्नमुपसमाधाय पित्यज्ञायोदयनीयादुर्ध्वं पितृयज्ञेन चरन्ति । २१ । अत एकोल्मुकेन त्र्यम्बकान्यन्ति । २२ । प्रत्येत्य सूर्यानुबन्ध्या वशा । २३ । पृशुप्रोडाशमादित्यं चरुमन्वा-अस्तयि । २४ । युपमन्दिशति । २५ । वापनकाले निवर्तयित । २६ । चतुरो मासान्न मांसमञ्जातीति व्याख्यातम् । २७ । श्वनासीर्यस्य लोके त्रिवृदग्निष्टोमो ज्योतिरग्निष्टोमः । २८ । आश्विन्यनूबन्ध्या वैश्वदेवेन व्याख्याता । २६ । प्रतिपर्वहवी पि प्रातःसविनिकेष्वन्वायातयति यथा पशुमत्सु । ३० । पुरा वसतीवरीणां परिहरएगाद्गृहमेधीयः । पुरा प्रातरनुवाकात्पूर्णदर्वी यथा पशुमत्सु । ३१ । ये पशवस्ते अन्वहँ सवनीयाः । ३२ । पञ्चाशदृक्षिणा उत्तमे द्वादशँ शतमुत्तमे द्वादशँ शतम् । ३३ । ।।**६**।।

### ।। इति राजसूये तृतीयो ऽध्यायः ।।

उपरिष्टादितरात्रा द्वचहप्रभृतयो ऽहीना द्वादशाहपर्यन्ताः । १ । पौर्णमासीदीक्षाः । २ । मासापवर्गा उपसदः सत्यानां शेषेण । दीक्षा अन्यत्रवचनात् । ३ । तत्रैकाहिकशब्देष्वैकाहिका धर्मा 'दशरात्रिका इतरेष् । ४ । यथा पुष्ठचा ग्रहाग्राणि त्र्यनीका वा । ४ । एकादिशनान्समधा विभजेदत्तममुत्तमे ऽपि वा । ६ । ऐकाहिकशब्देष ऋतुपशव ' एकादिशना इतरेषु । ७ । आङ्किरसो द्वचहानां प्रथमस्ते न यजेत यः पुण्यो हीन इव मन्येत प्रजाकामः पशुकामो वा । द । ज्योतिरग्निष्टोमः पूर्वं सर्वस्तोमो ऽतिरात्रः षोडशिमानूत्तरम् । ६। चैत्ररथेन राजा विजिगीषमाणो यजेत । १०। ज्योतिरुक्थ्यः पूर्वमायुरितरात्रः षोडिशमानुत्तरम् । ११ । कापिवनेन यजेत य इछेदरूक्षः पशुमान्स्यामिति यो वा पशुमान्रुक्ष इव मन्येत प्रजाकामः पशुकामो वा । १२ । त्रिवृत्पञ्चदशो ऽग्निष्टोमः पूर्वं सर्वस्तोमो ऽतिरात्रः षोडशिमानुत्तरम् । १३ । विश्वेषां देवानां गर्गत्रिरात्रः । सर्वकामो यजेतामु च लोकमिभिजिगीषन् । १४ । दशरात्रस्या-दितस्त्र्यहस्तंस्यान्तरे अहनी विपरीते । तस्मिन्रात्रिः सषोडशिका । १५ । सप्तसप्तान्वहमाशिरे दुहन्ति । १६ । दक्षिगाकाले त्रिरूपा पष्टौही रूपसंपन्ना सहस्रतम्युपक्लप्ता । १७ । त्रयस्त्रिकातं त्रीणि च शतानि ददाति । १८ । तासू त्ववस्थितासू

> त्वक्सहस्रमेरय उद्बलस्याभि नस्त्वचम्। स नः सहस्रमा भर वसुमान्वसुभिः सह ।। पूनर्माविशतां रियः ॥

2-3) cf. Kātv.Śr.23.1.1, 2.

3) mss. °वर्गा.

<sup>29)</sup> M2 अरवंन्यनु ° B2 अरवान्यनु ° N

Śr.22.14-18.

भाश्वन्यन्°.

<sup>31)</sup> mss. °दर्वी.

<sup>1</sup> Cf. Pañc.Br.20.11-21.8; Ap. 5) cf. 7.2.4.1-4.

<sup>6)</sup> mss. °शिनास°.

<sup>17)</sup> mss. °मीमुक्ताल्प; corr. from Baudh.Sr.16.24:270.6.

<sup>19)</sup> M2 °मैरेये the oth. °मैरेय.

इत्युन्नतस्य दक्षिणे कर्णे यजमानो जपति । १६ ॥ उभा जिग्ययुरित्याग्नीध्रीये पूर्गाद्वर्ति जुहोति । २० । उत्सुष्टा अनुमन्त्रयते । २१ ।

इह साधनः पूरो न आगाद्यो गोपाः पूष्टिपतिर्व आगात् । अस्माकं काममूपकामिनो विश्वे देवाः ॥ उपसुज पशुनिह इहो शकेव पूष्यत । इहैवोत प्र जायध्वमस्मान्वर्धयता नरः ॥ नि वर्तध्वं मानु गातास्मान्सिषक्त रेवतीः । अग्नीषोमा पुनर्वसु अस्मे घारयते रियम् ॥ पुनरेना आ वर्तय मिय तिष्ठन्तु गोपतौ । पुनरेना आ वर्तय मिय तिष्ठतू यो रियः ॥ जातवेदो नि वर्तंय शतं ते सन्त्वावतः सहस्रं त उपावतः । अथा पोषस्य पोषेण पुनर्नो नष्टमाकृधि पुनर्नो रियमाकृधि ।।

" पुनरूजी " सह रय्यो जी वः पश्यामीति गोयज्ञस्तासाम् । २२ । य आर्षेयो विद्वास्तस्मै शतं ददािः । २३ । मध्यमे द्वितीयं । तासु वेहत्तंस्याः कर्णं " ऊर्गस्यर्ज मिय धेहि पुनर्माविशतां रियरिति । २४ । यो उनार्षेयो विद्वास्तस्मै शतम् । २४ । सहस्रतमीं दक्षिगापथेन नीत्वोत्तरत उत्तरवेदेस्तां दर्भेण प्रछाद्य प्राङमुखामवस्थापयति । २६ ।

> ग्राजिघ्र कलशं महि। आ त्वा विशन्त्वन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः ॥ सा नः सहस्रं धक्ष्वोरुधारा पयस्वती। प्रजया सुन्ते सह पुनर्माविशता रियः ।।

इति द्रोगाकलशमवद्मापयति । २७ ॥ काम्यासि प्रियासि हव्यासीडे रन्ते जुष्टे सरस्वति महि विश्रत । एतानि ते उच्न्ये नामानि ' देवेषु नः सुकृतो ब्रुयादिति गोनामानि दक्षिणे कर्णे यजमानो जपति । २८। तस्या दशकला ब्रह्मणे ददाति पञ्चाग्नीधे । २९ ।। एका ममेत्याहितां यजमानस्य गोष्ठे विसुजति । ३० । अन्नमेताभ्यां तार्प्य च ददाति ' तस्य द्विभागं ब्रह्मणे । ३१ । उत्तमे वृतीयं । तासु वामनः

<sup>20)</sup> cf.5.2.5.14.

<sup>21)</sup> mss. °ध्टान् °.

<sup>22)</sup> b) mss. इही स एव पुष्यथ इबीप प्र: AV.3.14.4bc; c) mss. मानान्

यातास्मान्सिषकतः RV.10.19.1. 2a:

AV.6.77.3a; MS.I.7.1:109.17-

<sup>110.2;</sup> I.5.3:69.15; M2 B1 26) r. ताप्यें of or दर्भे ण.

<sup>°</sup>शःस्तरसां B2 N °शस्तरसां; is इतरासां meant, and do the

first mantras belong to the 29) mss. °वनीघ. one cow of su.21?

<sup>24)</sup> cf. MS.II.6.12:71.8.

<sup>28)</sup> mss. एतानि नेध्ने, स्झतो (B2 प्र°

B1 #°): Pañc.Br.20.15.15.

<sup>31)</sup> mss. तार्थ. cf. Ap.Sr.22.16.2.

प्रतिष्ठासि सहस्रस्य वैष्णवो वामनस्त्वम् । स नः प्रतिष्ठामा भर वसुमान्वसुभिः सह ।। पुनर्माविशतां रियः ॥

इति । ३२ । य आर्षेयो ऽविद्वांस्तस्मै शतम् । ३३ । यथा गर्गत्रिरात्र एवमेकैके साहस्रं दत्वा सहस्र-तमीकर्म करोति । ३४ । प्रजापतेरक्वत्रिरात्रः 'स व्याख्यातः । ३५ । इन्द्राग्न्योर्वेदित्ररात्रो । राजा विजि-गीषमाणो यजेत । ३६ । त्रयस्त्रिवृतो ऽतिरात्राः षोडशिमन्तः । ३७ । आदित्यानां छान्दोमः....। ३८ ।.... पराकः । स्वर्गकामो यजेत । ३६ । गर्गत्रिरात्रेगा व्याख्यात । एतद्देवानामेषयेत् । ४० । ।।१।।

अत्रेश्चतुर्वीरश्चतुरात्राणां प्रथमो । य इछेच्चत्वारो मे वीरा आजायेरन्निति स एतेन यजेत । १ । अग्निष्टोम उक्थ्यावतिरात्रः । २ । जमदग्नेद्वितीयो । ऽपरिमितां पुष्टिमिछन्यजेत । ३ । विँशतिर्दीक्षा द्वादशोपसदः । ४ । अनूपसदं पुरोडाशान्तूष्णीमुपचरिताञ्श्रपयति । ५ । अलंकृत्याज्यैः सह सादयित । ६ । उपसदा प्रचर्यांगेने वेहोंत्रं वेरध्वरमा पितरं वैश्वानरमवसे करिन्द्राय देवेभ्यो जुहुतां हविरित्यृजुं प्रतिष्ठितं हुत्वोपसदं जुहोति । तथापराह्मिक्याम् । ७ । एतेन वै धर्मेगोत्तराम् द्विकपालं त्रिकपालं कपालाभ्युच्चयेना द्वादशकपालात् । ८ ।। देवावश्विनौ मधुकशयाद्येमँ यज्ञँ यजमानाय मिमिक्षतमिन्द्राय देवेभ्यो जुहुतां हर्विंदेंव विष्णा उर्वद्यास्मिन्यज्ञे यजमानाय विकमस्वेन्द्राय देवेभ्यो जुहुनां हर्विंदेंव सोम रेतोधा अद्यास्मिन्यज्ञे यजमानार्यैधीन्द्राय देवेभ्यो जुहुताँ हविँदेंव धातः सुधाताद्यास्मिन्यज्ञे यजमानार्यैधी-न्द्राय देवेभ्यो जुहुताँ हिवँदेंवा ग्रावाणो मधुमतीमद्यास्मिन्यज्ञे यजमानाय वाचँ वदतेन्द्राय देवेभ्यो जुहुताँ हिवदेंच्यनुमते उन्वद्येमँ यज्ञँ यजमानाय मन्यस्वेन्द्राय देवेभ्यो जुहताँ हिवदेंच्यदिते स्वादित्यमद्यास्मिन्यज्ञे यजमानायामुबस्वेन्द्राय देवेभ्यो जुहताँ हविः " सदःसदः प्रजावानुभूर्जुषाणो ज्ञ इन्द्राय देवेभ्यो जुहताँ हर्विदेव त्वष्टः सूरेतोधा अद्यास्मिन्यज्ञे यजमानायैधीन्द्राय देवेभ्यो जुहताँ हविरिति स्वाहाकारान्तैरादधाति । ६ । अग्निष्टोम उक्थ्यावतिरात्रः । १० । वसिष्ठस्य सँसर्पः । प्रजातिकामो यजेत । ११ । अग्निष्टोम उक्थ्यावितरात्रः । १२ । विश्वामित्रस्य संजयो । राजा विजिगीषमागो यजेत । १३ । त्रिवदग्निष्टोमः पञ्चदश उक्थ्यः सप्तदश उक्थ्य एकवि शो ऽतिरात्रः । १४ । विश्वेषां देवानामभ्यासङ्ग्यः पञ्चाहो । भात्व्यवान्स्वर्गकामः पश्कामो वा यजेत । १४ । आदितः पञ्चाहो दशरात्रिकः । पञ्चमे रात्रिर्महताम

<sup>33)</sup> mss. °यो विद्रौ°, cf. Pañc.Br. 20.15.11.

<sup>34)</sup> M2 सहन B2 B1 सहन्ने N साहन्ने. 2 Cf. Pañc. Br. 21 9-14; Ap. Sr.

<sup>36)</sup> mss. °वेंतदतिरात्रो.

<sup>87-39)</sup> only in B2 N.

<sup>88-39)</sup> mss. खादामना, then an 7) mss. °नर्मुपसेक°.

hiatus, wherein also antarvasu is missing.

<sup>22.18-21.</sup> 

<sup>1)</sup> mss. °श्चातिरा°.

<sup>9)</sup> mss. विष्णुर्वेषा (N "वें"), "जेंपाणवा, Savitr and Apas will be missing.

<sup>11)</sup> M2 ਜਦੂਰੀ B1 ਜਦੂਰੀ: B2 N

<sup>16)</sup> r. : °र्महात्रतवान्, cf. Baudh.Śr. 16.29:275.7.

। १६ । महत्स्तोमः पञ्चशारदीयो । भूमानं प्रेप्तन्यजेत । १७ । वैशाख्याममावास्यायाँ यजनीये ऽहनि पणुवन्धायोपवसित । १८ । सिद्धमोपाकरणात् । १६ । सप्तदश पृश्नीस्त्रिवत्सा अप्रवीता उपाकरोति । २० । सप्तदश पृश्नीनुक्षणो उनडुहः पञ्चवर्षानन्पर्ध्यति । २१ । सर्वेषु पणुवन्ध्येषूपाकरणं प्रोक्षणमुप्पायनं पर्यग्निकरणम् । २२ । उक्षणामुत्सर्जनं चेतराभिः सँस्थापयन्ति । २३ । प्रायश्चित्तानि । यदि प्रासहा हरेयुरिन्द्रायाप्रसद्धायैकादशकपालं निरुप्याथान्यं तदूपं तद्वणं तद्वयसमुपाकरोति । २४ । यदि कूटः काणः श्रोणो वा बार्हस्पत्यं चर्षं 'यदि काणो वैव सौर्यमेककपालं । यदि स्वश्रं गर्तः वा भौममेककपालं । यदि पतित्वायव्यं चर्षे । यद्यवसीदेन्नैर्ऋतं चर्षे । यद्यन्यो उन्येनापतायेत प्राजापत्यं द्वादशकपालं निरुप्याथान्यं तदूपं तद्वणं तद्वयसमुपाकरोति । २४ । मारुत्यो वत्सत्यः सँवत्सरे राजीवत्यो द्वितीये कल्माषाः तृतीये नवनीतपृश्नीररुणाश्चतुर्थे पिशङ्कीः पञ्चमे । २६ । सोमास्वस्मिन्यजनीये दीक्षते । २७ । अष्टादश दीक्षा' द्वादशोपसदः । २६ । त्रिवृदग्निष्टोमः पञ्चदश उक्थ्यः पञ्चदशो ऽतिरात्रः सन्तदशो ऽतिरात्रः । २६ । ऐन्द्रामारुता उक्षाणः सवनीयास्त्र्यं एकस्मिन्नहनि पञ्चोत्तमे । ३० । ।।२।।

प्रजापतेर्वंतवानंन्नाद्यकामो यजेत । १ । ज्योतिरानिष्टोमो गौरुक्थ्यो महाव्रतं गौरुक्थ्यो आयुर्रात्रात्रः । २ । ऋतूनां षडहः । प्रतिष्ठाकामो यजेत । ३ । पृष्ठियः षडहस्त्रयस्त्रिंशः त्रिः । ४ । इन्द्रस्य सँहितो । वीर्यकामो यजेत । १ । त्रवृदग्निष्टोमः पञ्चदश उक्थ्यः सप्तदश उक्थ्यो ज्योतिर्गौरायुरितरात्रः । ६ । देवानां पृष्ठियावलम्बो । राजा विजिगीषमाणो यजेत । ७ । अभ्यासङ्ग्यः पञ्चाहो विश्वजिदितरात्रः । ८ । ऋषीणां सप्तरात्र । ऋद्विकामो यजेत । १ । पृष्ठियः षडहो महाव्रतमितरात्रभूतम् । १० । प्रजापतिर्द्वितीयः । प्रजातिकामो यजेत । ११ । पृष्ठियः षडहः सप्तदशं महाव्रतमितरात्रभूतम् । १२ । आदित्यानां तृतीयः । पशुकामो यजेत । १३ । पृष्ठियः षडहश्खन्दोमपवमानं महाव्रतमितरात्रभूतम् । १४ । जमदग्नेश्चतुर्थो । ऽपरिमितां पृष्टिमिछन्यजेत । १४ । अभ्यासङ्ग्यः पञ्चाहस्त्रयस्त्रिंशं षष्ठमहः सप्तदशं महाव्रतमितरात्रभूतम् । १६ । इन्द्रस्य पञ्चमो । वीर्यकामो यजेत । १७ । त्रिकदुक-त्र्यहो ऽभिजिद्वश्विजत्सर्वजित्सर्वस्तोमो ऽतिरात्रः । १८ । प्रजातेर्जनकसप्तरात्रः । प्रजातिकामो यजेत । १६ । चत्वारि त्रवृद्दान्यगिनष्टोममुख्यानि विश्वजिन्महाव्रतं ज्योतिरितरात्रः । २० । देवानां पृष्ठघस्तोम।

<sup>17)</sup> M2 प्रदय° N प्रेद्दय° B2 B1

<sup>19) 2.3.6.15.</sup> 

<sup>20)</sup> mss. प्रश्निस्त्र°.

<sup>21)</sup> M2 प्रश्निनुदपहा the oth. प्रश्निनुदपाहा; B1 N वर्षाननूप ऋष्येति M2 वर्षानुन्प ऋष्येति B2 वर्षानुन्प ऋष्येति.

<sup>22)</sup> cf. 1.8.3.1-22.

<sup>23)</sup> mss. 'मच्यामुत्सर्जनं वेताराभिसँ'.

<sup>24)</sup> mss. °द्राय प्रसद्धान एका°.

<sup>25)</sup> mss. कूट: कर्या पच्टो बा, cf. Kāty. Śr.23.4.16; mss. वैवा, यखव-सीन्तें°.

<sup>26)</sup> mss. राजीवास्यो.

<sup>27)</sup> B2 N सोमास्तस्मि° M2 सोमा:-

स्वस्मि° B1 सोमा:स्तस्मि°.

<sup>29)</sup> सप्तदश उक्टयः is missing.

<sup>3</sup> Cf. Paño. Br.21.15-22.18; Ap.

Sr.22.21-24.

<sup>18)</sup> mss. त्रिकद्वित°.

<sup>21-22)</sup> cf. Paño.Br.22.10; mss. कामान°; r. सत्त्रं.

उभौ कामाववरुरुत्समानो यजेत यो यज्ञः सत्त्रे च । २१ । पृष्ठयः षडहो बहद्रथंतरसामा विश्व-जिदतिरात्रः । २२ । वसूनामष्टरात्रो । देवत्वकामो यजेत । २३ । पुष्ठघः षंडहो महाव्रतं ज्योतिरित-रात्रः । २४ । देवानां नवरात्र । आयष्कामो यजेत । २४ । पष्ठयः षडहो ज्योतिर्गीरायुरतिरात्रः । २६ । आदित्यानां द्वितीयः । पशुकामो यजेत । २७ । त्रिकदुकत्र्यहो ऽभ्यासङ्ग्य पञ्चाहो विश्वजिदतिरात्रः । २८ । इन्द्रस्य त्रिककृदृशरात्रः । पाष्मनो मोक्षमाणो यजेत । २६ । त्रिवृताविग्निष्टामौ पञ्चदश उक्थ्यो मध्ये सप्तदशाविन्नष्टोमावेकवि श उक्थ्यो मध्ये.....। ३० ।.....यजेत । ३१ । त्रयस्त्रिवृतो ऽग्निष्टोमा-स्त्रयः पञ्चदशा उन्थ्यास्त्रयः सप्तदशा उन्थ्या एकवि शो ऽतिरात्रः । ३२ । आदित्यानां छन्दोमदशाहः । पशुकामो यजेत । ३३ । अभ्यासङ्ग्यः पञ्चाहश्चत्वारश्छन्दोमा विश्वजिदितरात्रः । ३४ । देवानां पूर्वशरात्रो ' ऽभिचर्यमाणो यजेत । ३५ । त्रिवृदग्निष्टोमो ज्योतिरुक्थ्यस्त्रिवृदग्निष्टोमो गौरुक्थ्यो ऽभिजि-दग्निष्टोमो गौरुक्थ्यो विश्वजिदग्निष्टोम आयुरुक्थ्यो विश्वजिदग्निष्टोमः सर्वस्तोमो ऽतिरात्रः । ३६ । क्षेमधन्वा पौण्डरीक । एकादशरात्रेण यजेत पारमेष्ठचकामः स्वाराज्यकामो वा । ३७ । अभ्यासङ्ग्यः षड.....। ३८ । .....अन्वहेँ विहृत्य सहस्राणि ददाति चतुष्टोमे ऽश्वसहस्रम् । ३९ । व्याख्यातो द्वादशाहो द्वादशाहः। ४०। 11311

### ।। इति राजसुये चतुर्थो ऽध्यायः ।।

सत्त्रेष्विभप्लवे षडहं प्रतीयादृंशरात्रे द्वादशाहस्य दशाहान्यन्यत्प्रायणीयोदयनीयाभ्यां ' पञ्चाहे ज्योति-र्गौरायुरिति त्रिकद्रकं पञ्चाहं ' नवरात्रे ऽभिजितं स्वरसाम्नो विषुवतमावृत्तान्स्वरसाम्नो विश्वजितं सर्व-पृष्ठं ' त्रिरात्रे ज्योतिर्गीरायुरिति त्रिरात्रं ' त्रयस्त्रिकारम्भणे प्रतिलोमं पृष्ठमु'पोत्तमं वतमनादेशे । १ । द्वाहशाहप्रभृतीनि सत्त्राण्युभयतोऽतिरात्राण्यहरभ्युच्चयेना चत्वारि<sup>\*</sup>शाद्रात्रात् । २ । तेषामहःक्लृप्तिः । ३ । द्वादशाहे पुरस्ताच्छन्दोमानां सर्वस्तोमो ऽतिरात्र । ऋद्धिकामास्त्रयोदशरात्रमुपेयुः । ४ । उपोत्तमं वतमुत्तरस्य । प्रतिष्ठाकामास्त्रयोदशरात्रमुपेयुः । ५ । द्वादशाहस्य दशाहानि विषुवान्'देवत्वकामास्त्रयो-दशरात्रमुपेयुः । ६ । चतुर्विका उक्थ्यो नवरात्रो महाव्रतं। प्रतिष्ठाकामास्त्रयोदशरात्रमुपेयुः । ७ ।

<sup>28)</sup> mss. त्रिकदिक°.

<sup>30)</sup> mss. त्रिश्दिग्निष्टोमो.

<sup>30-31)</sup> insert probably: त्रियाना-वग्निष्टोमी त्रयस्त्रिंश उक्थ्यो मध्ये विश्वजिदतिरात्रः । ३०। कुसुरुविन्द-दशरात्रो । भूमानं प्रेप्सन् .

<sup>35)</sup> mss. पूर्गदश°.

M2 B1.

<sup>38-39)</sup> mss. षडत्रोहीनांन्वन(हं)विहत्याति [B2 N नि]सङ्स्राणि, r. perhaps: षडहस्त्रयश्ळन्दोमाश्चतुष्टोमो ऽग्निष्टोमो विश्वजिदतिरात्रः । ३८ । भ्रयुतं दक्तिणा । भन्वह विहत्य सहस्राणि: may the mss. mean: षडहो ऽत्रीनां ?

<sup>36)</sup> विश्वजिद्गिन च्होम आयुर्वच्यो not 1 Cf. Pañc.Br.23; Ap.Sr.23.1-5.

<sup>1)</sup> mss. घडाइ, पंचाहें, 'रिति रात्रिकः कुभं पंचाइं, r. व्युगौरायुरिति पन्चाइं ? of. Ap.Sr.23.2.14; mss. त्रिरा for त्रिरात्रं or त्रिकद्रकं.

<sup>6)</sup> mss. दादराहस्य माहा विषुवा°; r. दशाहो ?

गोआयुषो दशरात्रः । प्रतिष्ठाकामाश्चतुर्दशरात्रमुपेयुः । ८ । पृष्ठघ आवृत्तः पृष्ठघो । देवत्वकामाश्चतु-र्दशरात्रमुपेयः । ६ । उभयतस्त्रिरात्राभ्यां पष्ठघो । यांस्तल्प उदके वा विवाहे मीमांसरेंस्त एव चतु-र्दशरात्रमेपेयुः । १० । पुष्ठचो महावृतं पष्ठचस्त्रयस्त्रि शारम्भणो यथा वैकाष्टकायां महावृतं स्याद्वता-दुबंह्मवर्चसकामाः पञ्चदशरात्रमुपेयः । ११। त्रिवदग्निष्टदग्निष्टोम उभयतस्त्रिरात्राभ्यां पृष्ठघो । ब्रह्मवर्चसकामाः पञ्चदशरात्रमुपेयुः । १२ । त्रिवृदग्निष्ट्यग्निष्टोमस्त्रिरात्रो दशरात्रश्चान्य उत्तरतो ऽतिरात्रः । सत्त्रे यज्ञे चिद्धिकामिमछन्त एतं पञ्चदशरात्रमुपेयुः । १३ । एतास्वेव व्रते । विजितिकामाः षोडशरात्रमुपेयुः । १४ । पञ्चाहो दशरात्रः । श्रीकामाः सप्तदशरात्रमुपेयुः । १५ । षडहो दशरात्र । आयु:कामा अष्टादशरात्रमुपेपु: । १६ । एतास्वेव व्रतं ।......। १७ ।......। ब्रह्मवर्चसकामा वि\*शति-रात्रमुपेयु: । १८ । पृष्टच: स्वरसामानो विषुवानावृत्ताः स्वरसामानः पृष्ठचस्त्रयस्त्रियारम्भणो । उन्नाद्य-कामा एकवि शतिरात्रमुपेयुः । १६ । त्रयः षडहा ऊर्ध्वं प्रथमादितरात्रो । उन्नाद्यकामा एकवि शतिरात्र-मुपेयु: । २० । त्र्यहः षडहो दशरात्रो महाव्रतं । पशुकामा द्वावि शतिरात्रमुपेयु: । २१ । पञ्चाहः षडहो दगरात्रः । प्रतिष्ठाकामास्त्रयोवि र्वातरात्रमुपेयुः । २२ । सँसदामयनं । पृष्ठचस्तोमः षडहस्त्रयस्त्रिंशमह-रनिरुक्तम्पहन्यक्लप्तं त्रयस्त्रिंगमहर्निरुक्तं त्रिणवं द्वे एकविँशे त्रिणवं त्रयस्त्रिंगमहर्निरुक्तं त्रयस्त्रिंशमहरू रनिरुक्तं पष्ठचस्तोमः षडहः प्रत्यङ्गिवदहरनिरुक्तं ज्योतिष्टोमो ऽग्निष्टोमो । ज्नाद्यकामाश्चतुर्विशत-रात्रमुपेयु: । २३ । षडहौ दशरात्रो । ऽन्नाद्यकामाश्चतुर्विश्वतिरात्रमुपेयु: । २४ । एनास्वेव व्रतं । ब्रह्म-वर्चसकामाः पञ्चिव कातिरात्रमुपेयुः । २५ । एतास्वेव गोआयुषी पुरस्तात्पडहानां न व्रते । विजितिकामाः षड्विँशतिरात्रमुपेयुः । २६ । एतास्वेव त्र्यहः पूरस्तात्षडहानां न गोआयुषी । श्रीकामाः सप्तविँगतिरात्र-मुपेयु: । २७ । एतास्वेव व्रतमायु:कामा अष्टावि<sup>\*</sup>शतिरात्रमुपेयु: । २८ । पञ्चाहः षडही दशरात्रो । ब्रह्मवर्चसकामा एकोनित्रँशद्वात्रमुपेयुः । २६ । त्रयः षडहा दशरात्रः । पुरुषकामास्त्रिँशद्वात्रमुपेयुः

<sup>9)</sup> not M2 B1: B2 N 47: 963 for पृष्ठय भाष्ट्रतः पृ टयो.

<sup>10)</sup> mss. °भ्यामुभयतः पृष्ठया बस्तन्य उदके.

<sup>11)</sup> r. वातिरात्रं for बताद, cf. Ap. Sr.23.2.3.

<sup>12)</sup> mes. °भ्यामभयतः पृष्ठयो.

<sup>13)</sup> mss. only 'स्त्ररात्रश्चान्य.

<sup>14)</sup> mss. °नास्तेचन्नते.

<sup>16)</sup> Before °म्पेयु° follows 5.2. 14.14 भहते वाम: up to the end of 28 जहबाद. Then follows the

first part of the gonamika, that is given in S as 5.2.15-16. The text will bring this tween 'रात्र' and 'मुपेयु' there are three pages in M2 B2 N B1.

<sup>22)</sup> After su.22 khanda 1 ends. There are 6 khandas in 9.5. As the gonamika is left out for the present, the khandas become shorter; therefore

<sup>1.2</sup> are given as 1, 3-4 as 2, 5 as 3, 6 as 4, and the gonāmika as 5-6.

after the sattras. Thus be 23) mss. twice "हरनिरु for "हर्निरु", त्रिणवं दे up to त्रिष्टदहरनिरुक्तं not M2: B2 N B1 twice उपन for बिगार्व.

<sup>24)</sup> mss. पडहो.

<sup>26)</sup> mas पडडायान्ना वतं.

<sup>27)</sup> mss. षडहायोना गो°.

<sup>29)</sup> B2 N B1 वहरी, not M2.

<sup>30)</sup> mas, पडड़ी for त्रय: पडड़ा.

। ३०। एतास्वेव व्रतमं जिस्कामा एकत्रिंगद्रात्रमुपेयु:। ३२। एतास्वेव गोआयुषी पुरस्तात्षडहानां न वर्तं। पशकामा द्वात्रिंशद्वात्रमुपेयः । ३२ । ।।१॥

आ त्रयस्त्रिँशात्त्रयः पृष्ठ्याः पञ्चाहा विश्वजिदतिरात्रः पञ्चाहो दशरात्रः । प्रतिष्ठाकामास्त्रय-स्त्रिंशद्वात्रमुपेयु: । १ । त्रय: षडहा मध्यमभितो ऽतिरात्रौ दशरात्रो महाव्रतः । प्रतिष्ठाकामास्त्रयस्त्रिंश-द्वात्रमुपेयुः । २ । त्रयः पृष्ठचाः पञ्चाहा विश्वजिदतिरात्रस्त्रयः पृष्ठचाः पञ्चाहाः । प्रतिष्ठाकामास्त्रय-स्त्रिंशद्रात्रसुपेयुः । ३ । त्र्यहस्त्रयः षडहा दशरात्रो महाव्रतमंन्नाद्यकामाश्चतुस्त्रिंशद्रात्रसुपेयुः । ४ । त्र्यहस्त्रयः षडहा दशरात्रो गोआयुषी । ब्रह्मवर्चसकामाः पञ्चित्रिंशद्वात्रमुपेयुः । ५ । चत्वारः षडहा दशरात्रो । विजिति-कामाः षट्त्रिंशद्वात्रमुपेयुः । ६ । एतास्वेव व्रते । श्रीकामाः सप्तित्रिंशद्वात्रमुपेयुः । ७ । एतास्वेव गी-आयुषी पुरस्तात्षडहानां न व्रतमायुःकामा अष्टात्रिंगद्रात्रमुपेयुः । ८ । एतास्वेव त्र्यहः पुरस्तात्षडहानां न गोआयुषी । ब्रह्मवर्चसकामा एकोनचत्वारिंशद्वात्रमुपेयुः । ६ । एतास्वेव व्रतं । पुरुषकामाश्चत्वारिंशद्वात्र-मुपेयु: । १० । अग्निष्टोमो द्वाव्वथ्यौ ' त्रिवृतस्तोमस्त्रयाणाम'तिरात्रो नवोवथ्या: षोडशी दशम: पञ्च-दशस्तोमा अतिरात्रो द्वादशोकथ्याः सप्तदशस्तोमा अतिरात्रः पुष्ठघो ऽतिरात्रो द्वादशोक्थ्या एकविँशस्तोमा । वायोर्विधृतिर्वि पाप्मना वर्तेमहीतिकामास्त एतमेकोनपञ्चाशद्रात्रमुपेयुः । ११ । पञ्चानां षडहानां द्वयो-र्द्वयोः पुरस्ताद्द्वौद्वावितरात्रौ पञ्चमस्य पुरस्ताद्द्वादशरात्रो महाव्रतं । प्रतिष्ठाकामास्त एतमेकोनपञ्चा-शद्रात्रमुपेयु: । १२ । षण्णां षडहानां पञ्चमस्य पुरस्तात्सर्वस्तोमो ऽतिरात्रः षष्ठस्योपरिष्टाद्द्यारात्रः । १३ । आञ्जीरॅंश्चाभ्यञ्जीरॅंश्च तेष्वहःसु गुग्गुलफाण्टेन प्रातःसवने सौगन्धिकफाण्टेन माध्यंदिने सवने पूतुदारु-फाण्टेन तृतीयसवने ' प्रातरनुवाकमनुबक्ष्यन्तः प्रातःसवने प्रसर्पन्तश्चैवमुत्तरयोः सवनयोः । १४ । य आत्मानं नैव जानीरँस्त एतमेकोनपञ्चाशद्वात्रमुपेयुः । १५ । चतुर्वि\*श उक्थ्यस्त्रयः षडहा नवरात्रः षडहो गोआयुषी दशरात्रो महावर्ते । सँवत्सरसमिते । सँवत्सरकार्म मछन्तस्त एतमेकोनपञ्चाशद्रात्र-मुपेयुः । १६ । अग्निष्टोमः पञ्चोक्थ्या अग्निष्टोमावभित उक्थ्यो मध्ये त्रिवृत्स्तोमो <del>' नवानामेत</del>ेन कल्पेन त्रयो नवरात्रा व्याख्याताः पञ्चदशसप्तदशैकविँशस्तोमा ' दशरात्रो महावर्ते । सावित्रं ककुभं । प्रसवकामास्त एतमेकोनपञ्चाशद्वात्रमुपेयुः । १७ । तृतीयेनोपोत्तमो व्यास्थानः ' सर्वस्तोमस्य स्थाने महा-वृतं । नाञ्जोरन्नाभ्यञ्जीर निव पाप्मना वर्तेमहीतिकामास्त एतमेकोनपञ्चाशद्रात्रमुपेयुः । १६ । षट्-षडहा दशरात्रो महाव्रतं । प्रतिष्ठाकामास्त एतमेकोनपञ्चाशद्वात्रमुपेयुः । १६ । सँवत्सरसमिते पृष्ठघा-

mss bring the second part of the gonamika; khanda '2 ends in the beginning of this second part, thus 'युषी unto ेपु: are given in khanda 3.

<sup>4)</sup> twice in the mss.

<sup>5)</sup> mss. त्रयस्त्र्यहा: : B2 N B1 षडहा दशहा: षडहा दशरात्री.

N B2.

<sup>32)</sup> Between गोन्ना and "युपी the Z Cf. Pañc.Br.24; Ap.Sr.23.5-8. 11) mss. दशम: पंजदशस्तीमो तिरात्रः एष्ठयो तिरात्रो द्वादशीक्ष्याः सप्तदशस्तोमो तिरात्रः .

<sup>14)</sup> mss. पौत°.

<sup>10)</sup> here ends 9.5.3 in M2 B1 16) M2 मॅनस्स समंत N सॅनस्सर स्वतें B2 सँवत्सरं समत, not B1. cf.su.20.

वधिकौ पुरस्तादिभिजित उपरिष्टाद्विश्वजित । ऋद्धिकामा एकषष्टिरात्र मुपेग्रः । २० । त्र्यहश्चतुर्देश षडहा दशरात्रो महाव्रतमायुःकामाः शतरात्रमुपेयुः । २१ । अभिप्रयायमभिषुण्वन्ति समानत्राभिषुण्वन्ति । २२ । दीक्षोदवसान वा । २३ । आग्नेय ऐन्द्राग्नो वैष्णवः पौष्णो वायव्य आध्वनः षडतिरिक्ताः पश्चनः सत्त्रेष् । २४। 11311

गवामयनं प्रजातिकामा उपेयुं स्तेनादित्यानामयनं व्याख्यातमञ्जिरसां च । १ । त्रिवृत्पञ्चदशस्तोमः षडहानां पुरस्तात्पृष्ठयो मासानां प्राग्विषुवतः । पञ्चदशत्रिवृद्परिष्टान्मध्ये पृष्ठयो मासानाम् । २ । बृहस्पतिसवी ऽभिजितः स्थाने विश्वजित इन्द्रस्तोमंस्तस्मादृत्तरः पुष्ठघः षडहश्च दशरात्री व्युढा अग्नि-ष्टोमास्त्रिवृत उद्भिद्वबलिभदौ च । सो ऽष्टावि शत्यहः । ३ । पृष्ठघः षडहो मध्ये गोआयुषी अवरूढस्तोम-व्छन्दोमदशाहः । ४ । गवामयनेन शेषो व्याख्यातः । स्वर्गकामा उपेयः। ५ । अङ्किरसामयनं । त्रिवतस्तोमः षडहानां ' पूरस्तात्पृष्ठघो मासानां प्राग्विष्वत ' कर्ध्वमुपरिष्टात्पृष्ठघो मासानाम् । ६ । षडहयोश्चायु-इचगौरचानुलोमरछन्दोमदशाहः । ७ । आदित्यानामयनेन शेषो व्याख्यातः । स्वर्गकामा उपेयुः । ५ । दुतिवातवतोरयनं । पृष्ठघस्यैकैकेनाह्ना प्राग्विषुवतो मासान्यन्ति । विषुवतः स्थाने महाव्रतं । तैरेवार्वृतै-रुपरिष्टात्प्रथमोत्तमे अहनी सातिरात्रे । ऋद्धिकामा उपेयुः । १ । कृण्डपायिनामयनं । मासं दीक्षिता भवन्ति । ते मासि राजानं क्रीणन्ति । १० । द्वादशोपसद ' उत्तमायामुपसद्यापराह्मिकी संस्थाप्य सोमं महाबीरौंक्च निधायाग्निहोत्रेण दर्शपौर्णमासाभ्यां चतुर्भिक्चातुर्मास्यपर्वभिरेकैकेन मासान्यन्ति । ११ । वर्षमासं पौर्णमासीमर्षमासममावास्यां सँस्थाप्य श्वासीर्यमृतसाद्य महावीरानग्निप्रणयनप्रमृति पयोदोहनान्तं कृत्वा वसन्ति । १२ । श्वोभृते प्रातरनुवाकप्रभृति पञ्चिभः पृष्ठधाहोभिरेकैकेन मासान्यन्ति । १३ । अष्टादश त्रयस्त्रिंशान्यहानि दशरात्रो महाव्रतमुदयनीयो ऽतिरात्रः ' स मासः । १४ । अत्सरुकैश्चमसैः सोमान्मक्षयन्ति । १५ । यो होता साध्वर्युः स पोता ' य उद्गाता सो उछावाकः स नेष्टा ' यो मैत्रावष्णः स ब्रह्मा स प्रतिहर्ता ' यः प्रस्तोता स ब्राह्मणाखँसी स ग्रावस्तूर्यः प्रतिप्रस्थाता सो जनीत्स उन्नेता । स मासमधीते । गृहपतिर्गृहपतिः ' सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्यः । १६ । न वरुराप्रघासेष्ववसृर्यं यन्ति । भूतिकामा उपेयः । १७ । सुल्लकतापिश्चतं । चतुरो मासान्दीक्षिता भवन्ति । चतस्भिरुपसिद्भश्चरन्ति । १८ । चतुर्भिः पृष्ठघाहोभिरेकैकेन मासान्यन्ति । स्वर्गकामा उपेयुः । १६ । मध्यमतापश्चितं । सैवत्सरं दीक्षिता

<sup>22)</sup> mss. समनेत्रा°.

<sup>23)</sup> cancel 47, cf. Ap.Sr.21.13.5. 4 and 7) cf.7.2.5.16.

<sup>24)</sup> mss. पहिति°.

<sup>3</sup> Cf. Pañc. Br. 25.1-9; Ap. Sr. 23.

<sup>9-12.</sup> 

<sup>1)</sup> cf. 7.2.4.13 seq.

<sup>3)</sup> cf. 7.2.4.19; 5.7, 11-13.

<sup>9)</sup> mss. वृति°, महात्र.

<sup>12)</sup> mss. पौर्णमास्य भें

<sup>14)</sup> mes. सप्त दीका: for स मास:, 18-23) cf. Kāty.Śr.24.5.1-9. corr, uncertain but probable.

cf. 7.2.4.17, 22.

<sup>15)</sup> M2 सत्सर the oth. सत्सर.

<sup>17)</sup> mss. प्रवासेष्टाव°, also possible °प्रघासैरिष्ट बाव°.

भवन्ति । सँवत्सरमुपसिद्भृष्टचरिति । २० । गवामयनं सुत्या । प्रजातिकामा उपेयुः । २१ । महातापिष्टचतं । त्रीणि वर्षाण दीक्षिता भवन्ति । त्रीणि वर्षाण्युपसिद्भृष्टचरित । २२ । गवामयनंमादित्यानामयनमिङ्गिरसां च त्रिःसँवत्सरं सुत्या । प्रथमोत्तमे अहनी सातिरात्रे । ऋद्धिकामा उपेयुः । २३ । नैमिषीयाणामयनं द्वादशसँवत्सरं । तैरेवाहोभिरेकैकेन त्री स्त्रीन्सँवत्सरान्यन्ति । स्वर्गकामा उपेयुः । २४ । शाक्त्यानामयनं षद्त्रिंशत्सँवत्सरं । तैरेवाहोभिरेकैकेन नवनव सँवत्सरान्यन्ति । २४ । तरसमयाः पुरोडाशाः सुत्यासु । मृगपक्षिणां प्रशस्तानां शुकानां मांसानां पृष्ठघपुरोडाशान्कुर्वन्ति यथोचितमृ द्विकामा उपेयुः । २६ । साध्यानामयनं शतसँवत्सरं । तैरेवाहोभिरेकैकेन पञ्चिव शांतिकोतं स्वत्सरान्यन्ति । स्वर्गकामा उपेयुः । २७ । अतिरात्रयोर्मध्ये सहस्रमहानि शतकृत्वो दशरात्रस्य वेति सहस्रसाव्ये । वि पाप्मना वर्ते-महीतिकामा उपेयुः । २६ । ॥३॥

सरस्वत्या अप्यये दीक्षते । १ । चक्रीवन्ति दीक्षितस्य शालाग्नीभ्रसदोह्विर्धानानि च । २ । वेदिमात्रे संमिमीयुनं वेदि मिमीते नोत्तरवेदिम् । ३ । उल्रूखलबद्धो यूपः प्रकृष्यः । ४ । अभिषुण्वन्ति नोपरवान्त्य-नित्त । १ । अतिरात्रे सवनीयस्य वर्षां हुत्वेन्द्राय सांनाय्याय वत्सानपाकरोति । ६ । अगिनष्टोमें संस्थाप्य सांनाय्येन यजन्ते । ६ । सांनाय्ये संस्थाप्याग्नेणाह्वनीयमवस्थायाध्वर्युः प्राची शम्यां प्रास्यति । सा यत्र निपतित तद्गाहंपत्यस्थानं । ततः षट्त्रिशात्प्रक्रमेष्वाहवनीयः । १० । तत्रानुपर्याहृत्याग्नीभ्रवेदिमात्रे सदोहिन्द्रधानानि प्रतिष्ठाप्य सांनाय्येन यजन्ते । तेन पूर्वपक्षं यन्ति । ११ । गौरुवथ्यः पौणंमास्यौ । संस्थिते पौणंमासेन यजन्ते । तेनापरपक्षं यन्ति । १२ । आयुक्तथ्यो अमावास्यायाम् । १३ । सांनाय्येन पूर्वपक्षान्यन्ति पौणंमासेनापरपक्षान् । १४ । दीक्षिष्यमाणाः शते गोष्वृष्यममुत्सृजन्ति । ११ । ता यत्र सहस्रं संपचन्ति तदुत्यानं ' सर्वासूपहतासूत्थानं ' गृहपतौ प्रेत उत्थानं ' प्लाक्षं प्रस्रवणं प्राप्योत्यानम् । १६ । सहस्रे संपन्ने गौरुदयनीयो उतिरात्रः ' सर्वासूपहतासु विश्वजिद्द्र्यानं ' एलाक्षं प्रस्रवणं प्राप्योत्त्यानम् । १६ । सहस्रे संपन्ने गौरुदयनीयो उतिरात्रः ' सर्वासूपहतासु विश्वजिद्द्र्यानं । १८ । प्लाक्षं प्रस्रवणं यन्तो दृषद्वत्या अप्यये निर्वपेदपोनप्त्रीयं चरम् । १६ । प्लाक्षं प्रस्रवणं प्रत्यो कामायाष्टा-कपालं निर्वपेत् । २० । तस्यामश्वां च पुरुषीं च धेनुके दक्षिणं दत्त्वा कारपचवं प्रति यमुनामवभूष्यमभ्य-कपालं निर्वपेत् । २० । तस्यामश्वां च पुरुषीं च धेनुके दक्षाणं दत्ता कारपचवं प्रति यमुनामवभूष्यमभ्य-

18) mss. इदे.

<sup>23)</sup> M2 B1 प्रथम भाइबनी N प्रथमे 4 Cf. Pañc.Br.25.10-18; Āp.Śr. भाइनी, pot B2. cf. su.9. 28.12-14-

महनी, not B2, cf. su.9. 23.12-14. 26) M2 B1 वधीचमु B2 N वधीवमु . 3) भिमीयुर्न वेदि not M2.

<sup>18-20)</sup> mss. प्रश्नव°. M2. 19) mss. इवसदस्याध्यये.

<sup>28)</sup> M2 'स्यावृति साध्ये the oth. 'स्यावृत्ति सदस्तराध्ये, perhaps r.

<sup>4)</sup> M2 रुपंर प्रकृष्टोयो N B2 यूपं प्रकृ-ष्टोयो, not B1; r. °वुष्तो ?

<sup>20)</sup> mss. निवनिरिश्वमु (N B2 °यू°), r. निष्ठाप्य यूपमु ?

<sup>°</sup>स्य त्रिवृन्ति वाग्ने: सद्द°; of.9.5-4.40.

<sup>5.6)</sup> खनंनति°. 15) mss. °माखः स्वेतं गोद्यभ°.

<sup>288</sup> 

वेयु: । २१ । मित्रावरुणयोरयनॅ सारस्वतॅं स्वर्गकामा उपेयु: । २२ । मित्रावरुणयोरयनेनेन्द्राग्न्योरयनॅं व्या-ख्यातमर्यम्णश्च । २३। त्रिवृत्पञ्चदशाभ्यां व्यत्यासमर्थयन्तीन्द्राग्न्योरयने । त्र्यहेणत्र्यहेणाभ्यावर्तयमर्यम्गो sयने । sभिजित्यौर्णमास्यां विश्वजिदमावास्यायां यथोक्तं पूर्वस्मिन् । २४ । सर्वासां प्रजानां श्रेष्ठाः स्यामेतिकामा उपेयु:।प्र देवयानं पन्यानमश्नवामहा इत्युत्तरे।२४। अमावास्यायां केशश्मश्रु यजमानो वापियत्वाप्लुत्याहते क्षौमे परिघाय पश्चादाहवनीयस्यादीक्षितः कृष्णाजिनं प्रतिमुञ्चति । २६। आग्नेय-मब्टाकपालं पूर्वाह्ने निर्वपेदैन्द्राग्नमेकादशकपालं मध्यंदिने वैश्वदेवं चरुमपराह्ने । २७ । तद्भक्ष एतामेव त्रिहिवषिमिष्टि निर्वपेत् । २८ । तया सँवत्सरँ यजेत । २६ । नान्यत्कृष्णाजिनाद्दीक्षितव्रतानां कुर्यात् । ३० । समाप्ते सँवत्सरे ऽवभृथादुदेत्य निखिलं केशदमश्रू यजमानो वापयते । ३१ । तुरायणमृद्धिकामा उपेयुः । ३२ । सँवत्सरं ब्राह्मणस्य गोरक्षः । सँवत्सरं व्यणें नैतन्धवे ऽग्निमिन्धः । ३३ । समाप्ते सँवत्सरे परिणह्यग्नीनाघाय दुषद्वत्या अप्यये निर्वपेदाग्नेयमष्टाकपालम् । ३४ । दुषद्वत्या दक्षिणेन तीरेण शम्या-परासीयात्त्रिष्लक्षं प्राप्य यमुनामवभृयमभ्यवेयात् । ३५ । तदेवा मनुष्येभ्यस्तिरो भवति । स्वर्गकामो दार्षद्वतमुपेयात् । ३६ । अतिरात्रयोर्मध्ये ऽग्निष्टोमाः । सर्वो दशदशी सँवत्सरो । द्वादशो विषवान्स प-सामानि विषुवति क्रियन्ते । ३७ । जर्वरो गृहपतिर्घृतराष्ट्र ऐरावतो ब्रह्मेत्येवमादीन्सर्पानायुर्विजये ऽर्घायते । ३ = । सर्पसत्त्रमृद्धिकामा अमृतत्वकामाः स्वर्गकामाश्चोपेयुः । ३६ । अतिरात्रयोर्मघ्ये सहस्रं त्रिवृतः सँवत्सरान्दशरात्रे वा संततमेकैके सँवत्सरमेत्य प्रजापतेरेवे सहस्रसँवत्सरं । प्रजातिकामा उपेयुः । ४० । चतुर्भिः पृष्ठयाहोभिरेकैकेन पञ्च पञ्चाशनं सँवत्सरान्यन्ति । ४१ । विश्वसृजामयनं सहस्रसँवत्सरं सर्वा नः प्रजा अनुप्रजायेरन्ब्रह्मलोकं च गछेमहीतिकामा उपेयुः । ४२ । तत्र श्लोको ऽप्युक्तः

विश्वसृजः प्रथमे सत्त्रमासत सहस्रसवं प्रसवेन यन्तः । ततो ह जज्ञे भुवनस्य गोप्ता हिरण्मयः शक्रुनो ब्रह्मनाम ॥ इति । ४३ । सरस्वत्यनानि कल्पयत् कल्पयत् । ४४ । ॥४॥

# चातुर्होतृकगोनामिकमप्यनाहिताग्नेद्वादशरात्रं त्रिरात्रमेकरात्रं वा । १ । पाकयज्ञोपचारादग्निमुपचरित

| 24) mss. °रयनँ; विश्वजिदमावास्यायाँ | 35) mss. शम्याः प्राशीयान् नृष्तर्त्तः | the "rājasūya"; cf. 9.5.1.16,   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| not M2.                             | 37) mss. °नामानि.                      | 22 notes.                       |
| 25) mss. श्रेष्ठय, °मश्रवाबद्दाः.   | 88) M2 B1 जनेरो° °राष्ट्ररावतो N B2    | 5 Cf. 9.5.1.16, 22, 32 notes;   |
| 26) mss. °यस्यदीन्ति°.              | उर्वरो, °राष्ट्र* रावतो, cf. Baudh.    | MS.IV.2.1-8; Vārāha Śr.pari-    |
| 30) mss. °িলা হলিআৰ°.               | Śr.17.18.                              | sista, J. Vedic Studies I 1934, |
| 32) mss. तृतरायख°.                  | 40) mss. °वत्सरमीत्य.                  | but for su.1-2 the end of       |
| 33) mss. गाँरच सँवत्सर वाक्यणेनेतं- | 43) mss. Sहँ यहो.                      | parisista J.V.S.II, that cor-   |
| খাণ্ন° (N B2 °খাৰ্ণিন°).            | 44) the number 6 is missing in         | responds with Man.Sr.5.2.14.    |
| 34) mss. °खद्याग्नी°.               | the mss. : this is the end of          | 1) N °मोनामिक° 8 °कागागानामिक°. |

। २ । सांग्रामिकी जयस्य दक्षिएा। सप्तस्थवीर्येषु वासो देयँ हिरण्यँ वा देयम् । ३ । रेवत्यां चित्रायाँ वा पशुकामः कर्म कुर्वीत । ४। भिन्नेन स्रवता न हस्ता अवनेनिजीत न पिबेदयस्पात्रे स्रोते तहेशप्रति-षेधमित्यपरे । प्रायं दिष्यात्तस्य गवां मध्ये ऽरण्ये ऽधीनैर्गोनामिभराह्वयेत् । ६। सँगुङगीं पुरस्तात्प्रतीची-मवस्थाप्याधस्ताद्दर्भानास्तीर्यं " काम्यायै स्वाहेति मुर्धनि तिस्र आहृतीः पशुकामो जुहुयात् । ७ । अपर-स्यामग्निवेलायां दीप्यमानं भ्रातृब्यस्य गृहादाहृत्येन्धानो रात्रीं जागृयात् । ६ । उत्तरो निगदे व्याख्यातः । १ । प्राचीनप्रवणे समूले पशुकाम उपोदये सूर्यस्य हस्ता अवनिज्य दर्भस्तम्ब उदशरावं निनयेत काम कामं म आवर्तयेति । १० । गोभिः सहेत्य " प्रशस्ताः स्थ कल्याण्य इति ब्रुयात् । ११ । एकाष्टकायां चतुष्पथे ऽङगशो गां कारये द्योय आगछेत्तस्मैतस्मै दद्यात् । १२ । श्वो ऽन्यां कारयित्वा ब्राह्मणान्भोजयेत्प-शुकामः । १३ । उत्तरो निगदे व्याख्यातः । १४ ।। वसीयस्येहि श्रेयस्येहीति सप्त देवगव्य विचदिस मनासि घीरसीत्युत्तराः सप्त । तासामनुप्राणान्ताः प्रथमा एह्यन्ता उत्तराः । १५ ।। सह रायस्योषेण देवी-र्देवीरित्यनुनिगदति । १६ । संग्रामं जिगीषन्सेनयोः संदृश्यमानयोः पूर्वाभिर्हत्वोत्तरा निगदेत् । १७ । यत्र समुला ओषधीरुपगछेत्पश्चना तदेता एहान्ताः सप्त जपेत्। १८। सप्तस्थवीर्ये सप्तानां गवामाज्ये सप्तानां पयसि स्थालीपाकः । १६ । यस्य सप्त स्थविराश्चरमामन्तमा स्युः पूर्वाभिर्द्वत्वोत्तरा निगदेत् । २० । यो वैश्यः शृद्धो वा बहुपूष्टः स्यात्तस्य गर्वां साण्डं वत्सतरिर्मिलान्दाः स्थ पूष्णो नक्षत्रं पोषियिष्णिव-त्यपगमयेत । २१ ।। आयुर्मे दा इति स्वास् गोष्ठास्ववसुज्य " वसीयस्येहि श्रेयस्येहीति परस्यात्याह्वयेत् । २२ । सारस्वतं पयसि स्थालीपाकं श्रपयित्वा सारस्वत ऋग्भ्यामाहतीर्जुहयादे'तेन ग्रामकामो यजेत तथा पशुकामः । २३। सर्वासां दुग्धे चतुःशरावमोदनं पचेद्बाह्मणेभ्यः पशुकामः । २४। न छिन्नं देयमिति व्याख्यातम् । २५ । तां " भद्रंभद्रमिति ब्र्या द्भद्रं कल्याणमिति ब्र्या त्पुण्यं प्रशस्तमिति ब्र्यात् । २६ । अदीक्षणीयाय गां दत्त्वा " न मे तद्रपदम्भिषर्धिषरिति जपेत् । २७ ।

"वीरवतीर्भूयास्त इति व्याख्यातमा बलिहृतः । १ ॥ भूयांसो भूयास्त इति सभासदः । २ । पादौ प्रत्यवहरेदुपोपतिष्ठेत वा । ३ ।। पुण्या पुण्यमसुदिति व्याख्यातं " पुण्यमसुदिति वा । ४ । एकाष्टकायां तुष्णी" सर्वान्सँसुज्य " पुण्याः पुण्यानसुर्वेश्चित्राश्चित्रानसुवन्नैडा मे भगवन्तो ऽजनिढ्वं मैत्रावरुण ऊर्जा मे भगवन्तः सहाजनिद्वं सँविदं मे विन्दतेति पु\*सो जाता"न्पूण्याः पुण्या असुर्वेश्चित्राश्चित्रा असुत्रन्नैडघो मे

<sup>°</sup>बीर्यप्, cf. su.19.

तददेष°.

<sup>6)</sup> S थीर्गों° the oth. थीते गो°

<sup>8)</sup> S ° धनो the oth. ° धने.

<sup>18)</sup> B बदेत्स°.

<sup>3)</sup> M2 N B2 ° बीयेषु S ° बीर्य B1 21) M2 B1 N B2 °त्यमयेता°.

<sup>22)</sup> r. स्वाद्रोष्ठाद°?

follows in M2 B1 N B2: 9.5.

<sup>27)</sup> S 'दिचणी' the oth. 'दीचिणी'; MS. भदानीयाय; cf. Ap.Sr.4.10.

<sup>4.</sup> भिषगुषि°: here ends in M2 B1 N B2: 9.5.2, in S: 5.2.15.

<sup>5)</sup> S स्रवता the oth. त्सवता; r. 26) after the first न्याद there 6 Cf. MS.IV.2.8-14; Vārāha Śr. parisista J.V.S.I.

<sup>4)</sup> M2 N B2 °मसाविति twice.

भगवत्यो ऽजिनढ्वं मेत्रावरुण्यो रायस्पोषेण मे भगवत्यः सहाजिनढ्वं ज्ञात्रं मे विन्दतेति स्त्रीर्जातां स्तानु-भयान्सहाभिमन्त्रयेत । प्र ॥ घेनुंघेनुमिति बूया द्वेनुभैव्येति बूया न्न हतेति बूया न्कुरुतेति बूया न्नान्तर्वस्नीति बुया दिजन्येति बुयात् । ६ । इक्षुकाण्डमप्सू वासियत्वा लोहितेनायसेन वा । ७ ॥ भुवनमिस साहस्र-मिन्द्राय त्वा सुमो ऽददा द्यावतीनामिदं करोमि भूयसीनामुत्तरौ समां क्रियासमिति गर्वौ लक्ष्म कुर्यात्वण्णां चतसृणौ वा । पुँसः स्त्रिय इति व्यत्यासम् । ८ । यस्य दक्षिणतः प्रतिभिन्नमिति व्याख्यातम् । ९ ।। इह प्रजा विश्वरूपा रमन्तामिति गाः सायमायतीरिभमन्त्रयेत । १० ॥ सँ वः सृजत्वर्यमेति गाः सँसृजेद्या अस्य पुरा स्युर्याद्यान्यतो विन्देत । ११ ।। रेवती तन्तिरिति तन्ति वितनुयात्प्राचीमुदीची वा । १२ । दिध घृतेन सँसुज्य " रय्या त्वा पुष्टचानुमार्ज्मीत्यनुमाष्टि । १३ । तस्याः प्रमुक्तवत्साया व्रतानि न रिक्ता स्यात् । १४ । नोपर्युपरि संचरेयुनीभिवर्षेन्नाभितपेत् । १५ । ऋषभमुत्स्रक्ष्य न्यता वत्सानामि-त्युषभस्य दक्षिणे कर्णे उत्सुजमानो जपे त्रेतोघां त्वा यशोधां रायस्पोषायोत्सुज इत्युसुष्टे । १६ । यो वैश्यः शूद्रो वा बहुपुष्टः स्यात्तस्य गवां गोष्ठादेकविँशतिँ शकान्याहृत्यैकविँशतिमाहतीः पशुकामो जुहयात् । १७ । गोनामभिर्देवगवीभिराकृतिहोमैरग्रतो गामिनीं पश्चात्प्रतीचीमवस्थाप्याधस्ताद्दर्भानास्तीयं " काम्यायै स्वाहेति भसदि तिस्र आहतीः पशुकामो जुहयात् । १८ ।। यासामिन्द्र उदाजतेति चत्वार आकृतिहोमा । एतैः पूर्वाह्ने गोष्ठाम् गोष् ज्हयादेतैर्मध्याह्ने गोष्वाकृतास्वेतैरपराह्ने गोष्ठाम् गतास्वेतैः संग्रामे । १६ ॥ मित्रभृतः क्षत्रभृतः इत्यश्वानिभमन्त्रयते । २० ॥ रोहिणीर्वो वृञ्ज इति सप्ताज्यस्याहृतीः पशुकामो जुह-यात् । २१ ।। पौर्णमासीमष्टकाममावास्यां चित्रामश्वत्यं न गामपाकुर्यात् । २२ । गोवर्चसं गुप्तस्येति सर्पिष " उभयेषां त्वा देवमनुष्यागामिति व्याख्यातं " प्रियं करोमीति श्रोत्रियस्य " प्रियां करोमीति कुमार्याः पतिकामायाश्चा मुख्य चेत्यवभूषे । २३ । उत्तरो निगदे व्याख्यातः । २४ । अन्नाद्यकामः शबलीकर्म कुर्यात् । २५ । त्रयोदश्यामुदिते यत्र ग्रामस्य पशोः शब्दं नोपशुण्यात्तदरण्यं परेत्य ब्राह्मणं बहुविदमुपविश्य दर्भस्तम्बमारम्य 'शबलि शबल्येहीति त्रिराह्वयेत् । २६ । यदन्यच्छनो गर्दभाद्वा प्रतिशुण्यात्सा समृद्धिः । २७ । यदि न प्रतिशणयात्सँवत्सरे पुनराह्नयेनं न तृतीयकमाह्नयेत । २८ । ।।६॥

## ॥ इति राजसुये पञ्चमो ऽध्यायः ॥

### ।। इति मानवसुत्रे राजसूयकल्पः समाप्तः ।।

| 6) S नाधेनुं° the oth. नीधेन्ं°.     | there follows 9.5.1 32.                | 24) here ends the Vārāha pari- |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 7) sc. तेनाचितव्याः ; cf. MS.IV.2.9: | 18) mss. गामितीं; cf. MS.IV.2.10:      | sista.                         |
| <b>32.10-13.</b>                     | 34.3, 4.                               | 25-28) cf. Pañc.Br-21.3.5-7.   |
| 8) mas. स्वे.                        | 19) r. पर्वाक प्रत्यांक्रास, गोक्टेच ? | 26) mag. °त्तमरवर्यः           |

<sup>16)</sup> with बस्मा the gonamika in 23) mss. "बर्चसा; सर्पिष so. मुखं 28) mss. तृतीय क"; here ends in विमृज्यान् , cf. MS.IV.2.13:37.2-7. M2 B1 N B2 ends: then

अथातः शुल्ब व्याख्यास्यामः । १ । रज्जुं पाशवती समां निरायतां पृष्ठणौ यथार्थमुपकल्पयेत् । २ । अन्तरेण चित्रास्वाती श्रवणप्रतिश्रवणौ कृत्तिकाप्रतिकृत्तिके तिष्यपुनर्वसू च प्राग्देशो ऽयं युगमात्रोदितयोः पाशाञ्च । ३ ।

दार्शिक्याः शयाः षट्तानि सप्त सप्तदशैव तु। एकं द्वे पञ्च तैर्मीत्वा समरैः परिलेखयेत् । ४।

अँसाच्छ्रोणौ रज्ज्वन्तं प्रतिष्ठाप्य प्राचीमनुलिखे'दँसे प्रतिष्ठाप्य प्रतीची । समरे रज्ज्वन्तं प्रतिष्ठाप्य श्रोणेरध्यँसादनुलिखेत् । ५ । एवमुत्तरतः पुरस्तात्पश्चाच्च । ६ ।

> अरित्वचतुरस्रस्तु पूर्वस्याग्नेः खरो भवेत्। रथचकाकृतिः पश्चाच्चन्द्रार्थेन तु दक्षिणे। ७। मध्यात्कोटिप्रमार्गेन मण्डलं परिलेखयेत्। अतिरिक्तित्रभागेन सर्वं तु सहमण्डलम्। चतुरस्रे ऽक्षणया रज्जुर्मध्यतः संनिपातयेत्। परिलेख्य तदर्थेनार्धमण्डलमेव तत्। ६।

गार्हपत्याहवनीयावन्तरा रज्जुं निमायापरिस्मेंस्तृतीये लक्षणं ' मध्यातुरीयमुत्सृज्य लक्षणं पाशान्तौ समा-

1 For the whole sulba cf. Baudh.Sr.30 and the transl. by G. Thibaut, Pandit IX, X, new series I, 1875-6 and Ap. Sulbasutra ed. and transl. by A. Bürk Z. D.M.G. 55-56.

- 3) mss. वृद्धी; better: प्राग्विशो रूपँ, cf. Siv. 2b: कृत्तिका श्रवणस्तिष्य-श्चित्रस्वात्योयंदंतरं । एतत्प्राच्यो दिशो रूपं युगमात्रोदये पुरा । पुरेति सूर्योद-यात्पूर्वे नचत्राणां युगमात्रोदये सति नचत्रयोरंतराले प्राची दिक् कातच्या ।; r. पुरा for mss. पाशां ? cf. 10. 3.1.11.
- 4) mss. दारिक्या राय वष्ठानि; corr. from Siv. 8b, who then explains: दार्शपीर्श्वमासिकी वेदीसाधन-भताया रज्जी: वटराया: प्रमार्थ...

पश्चिमपाशास्त्राच्यर्थे चतुर्थे लच्चयं... सप्त सप्तदशैव तत् । एतेषां स्रंकानां संकलनगणनेन चतुर्विशयंगुलानि संप-षंते । तस्मायश्चिमपाशाच्चतुर्विशस्यं-ग्रलानि मिलांसार्थे लच्चयं । तदिति तस्मात् लच्चयादेकं दे पंचेति संकलने-नाष्टांगुलानि मिला तत्र श्रोणिशंक्वर्थे लच्चयं कुर्यात् ।

- 4-6) cf. Baudh.Sr.30.3:393.13-394.5; Āp-Sulba 4.5-6.
- 5) प्राचीमनु ° unto प्रतिष्ठाव्य (श्रोणे °)
  not S M2 B1; N C3 B2 प्राचीनमु ° cf. Siv. 10a: पार्खमानीं श्रोणी
  प्रतिमुख्यांसे प्रतिष्ठाव्य समराय प्राचीमनुलिखेत्।
- 7) Saink. : चन्द्रार्थ इव दक्तिण: .
- 8) S M2 B1 चतुरस्ते, परिलेख्यस्त°, not N C3 B2. Siv. 10b, 11b

tells that the radius of the garhapatya is 13% ang., that of the daksinagni 19% ang.; cf. Baudh.Śr.30.2:392.

9) Siv. 11a: गाईपरयाइवनीयावंतरा रउजुं प्रमाय नैथं संयुज्यापरिसंस्तृतीये लक्षणं पूर्वेस्मंश्च । मध्यं चतुर्या संयुज्य तत्र कुर्वीत लक्ष्यो... पश्चिमलक्ष्याल्यू-वंती ऽष्टांगुले पूर्वेलक्ष्यात्परिचमती ऽष्टांगुले च... मध्यस्य पूर्वाधानुर्यज्य लक्षणं प्राचीमायस्य लक्ष्यां संनियस्य पाशी समानीय दिख्या निरायस्य दिख्यानिलेक्षणं ।; other methods: Baudh. Sr. 30.3:893.1-9; Ap. S. 4.1-4.

हृत्य दक्षिणतो दक्षिणाग्नेर्लक्षणम् । ६ । एतदेव विपर्यस्योत्तरत उत्करस्य लक्षणम् । १० ।

यावत्त्रमाणा रज्जुः स्यात्तावदेवागमो भवेत् । आगमार्धे भवेच्छ्रङकुः शङ्कोरर्घे निराञ्छनम् । ११ । समन्तचतुरस्राणि विधिरेषः प्रकीर्तितः । १२ । ।।१॥

अष्टाशीतिः शतमीषा तिर्यगक्षश्चतुःशतम् ।
षडशीतिर्युगं चास्य रथश्चारक्य उच्यते । १ ।
ईषाया लक्षणं मीत्वा षट्मु नवसु च लक्षणे ।
त्रिचत्वारि शक्ते पाशो ऽङगुलानां नियोगतः । २ ।
एषा वेदिः समाख्याता चारक्यरथसंमिता ।
ऐन्द्राग्नस्य पशोरेषा । पशुष्वन्येषु षट्शया । ३ ।
प्राच्यर्षः षडरित्नः स्यादर्धारत्नेनिराञ्छनम् ।
अर्घे श्रोणी ततो ऽर्घे उँसावध्यर्ष इति पाशुकी । ४ ।
पाशादर्धशये श्रोणी द्वयोः पृष्ठधापरा द्वयोः ।
प्राच्यर्षस्तु ततो ऽध्यर्घे ततो ऽध्यर्घे निराञ्छनम् ।
अर्घे उ सो ऽध्यर्घ एवान्यस्ततो ऽध्यर्घे निराञ्छनम् ।
अर्घे उ सो ऽध्यर्घ एवान्यस्ततो ऽध्यर्घे उ स उत्तरः ।
अरत्नौ तु ततः पाशो वेदी मास्ती वास्णी । १ ।

text the mark on 4½ and 7½ (6²+4½²=7½²) gives a space between them of ½ ar. The śloka of Śiv. 13a, which is afterwards clearly explained as is also the construction itself, reads: पाशाद्दयो: शर्व तस्माद्दशेरन्यत्तत: शर्य । पूर्वात्पाशा-च्छ्रये उथ्यर्थे ततो उन्यस्पादहीनयो: । ततो उद्यर्थे ततः पादे इल्प्ते साहती बाहवा ।

<sup>11)</sup> mss. निरॉमनॅ; cf. Baudh.Śr. 30.1.389.17-390.2.

<sup>12)</sup> r. रस्राणाँ.

<sup>2 1)</sup> mss. °शीनँशतं चीवां, °शीति युगे चास्या; cf. Āp. S.6.5: चारणे.

<sup>2)</sup> mss. °गुलाना; cf. Āp.Ś.6.3-4.

<sup>3)</sup> B1 चारक्यं the oth. चारक्ये; mss.

<sup>4)</sup> the same cord is meant Ap. S.6.6 (see 5.2); Siv.15b-16b

gives three other divisions of a cord of nine aratnis.

<sup>5)</sup> mss. पাशी বঁदী মাহনবাহন্ত. Siv. gives another cord for the mārutī vāruņī of 12% aratni with the eight signs placed in another way, the mark being on 5 and 7%, so that the space between the śropis of the two vedis is 1 ar.; in the

सर्वा दशशया रज्जुर्मध्ये चास्या निराञ्छनम् । प्राच्यर्षं पञ्चमे कुर्याद्दिक्कुष्ठा पैकृकी स्मृता । ६ । सर्वा सप्तशया रज्जुर्मध्ये चास्या निराञ्छनम् । प्राच्यर्षं पञ्चमे कुर्याद्दिक्कुष्ठा पैकृकी स्मृता । ७ । ।।२।।

प्राग्वेंशं दशकं कुर्यात्पत्नीशालां चतुःशयाम् । प्राग्वेंशात्त्रिषु वेद्यन्तो वेद्यन्तात्प्रक्रमे सदः । १ । नवकं तु सदो विद्याच्चत्वारः सदसो उन्तरम् । चत्वारित्रका हविर्धानमधंषष्ठस्तदनन्तरम् । २ । पदं यूपावटे मीत्वा शेषमौत्तरवेदिकम् । आग्नीध्रं षडरत्न्येव पट्त्रिंशत्प्रक्रमा रज्जुः । ३ ।

लक्षिका द्वादश त्रिका । वेदिसदोहविर्धानानि मिनोत्येवानुपूर्वशः पञ्चदशकमेकविँशकं त्रिकमपरं । परती अपरस्त्रिको द्वादशसू च पाशद उच्यते । सोमे रज्जुनिमानमुत्तमम् । ४ ।

त्रिपदा पार्श्वमानी स्यात्तिर्यं इमानी पदं भवेत् । तस्याक्ष्णया तु या रज्जुः कुर्याह्शपदां तया । ५ । पादादर्धं चतुर्देशे नवके तु ततः पुनः । अर्धचतुर्देशः पाशः सदसरुष्ठेदनमृत्तमम् । ६ ।

निमाय रङ्जुं दशभी रथाक्षेरेकादशिभश्चोपरबुघ्नमात्रैस्तस्याश्चतुर्विशितिभागधेयमेकादशिनीं प्रति वेदि-माहः । ७ ।

<sup>6-7)</sup> M2 B1 figure the othfigure; cf. Baudh.Sr.30.3:394.
9-13; Ap.S.6.7. Siv.14b-15a
gives for the paitrki a cord
of 8 ar. with signs on 4 arand 5\frac{a}{2} ar. resp. for the four
sides and for the pracī, the
pracī being the diagonal, the
angles of the square being
turned towards the directions. Su.7 gives a cord of 7
ar., the sides 3\frac{1}{2} ar., the
pracī 5 ar.; su.6 gives 10.5,

<sup>5</sup> ar., but the praci will be 7 ar.; thus r. सप्तमे for पञ्चमे.

<sup>3 1)</sup> mss. °वँशास्त्रिषु.

<sup>1-2)</sup> Siv. 21a: श्रपरस्मादेखंतात्त्रिषु
प्रक्रमेष्वपरिमिते वावकारो सदो विद्याति
नवा[र]स्नि प्राचीं त्रिनवं तिर्थेक्.

<sup>2)</sup> cf. Baudh.Śr.30.4:395.7. Śiv. 22b : दशारत्नि इविर्धानम्.

<sup>22</sup>b : दशारीत्न हिवधीनम् .
4) N C3 B2 पंचदशकविँशकं ; Siv.
17a : चतुःपंचाशतमकमितां वृढां
रज्जुं संपाध...पंचदशसु लच्चयं ततस्त्वेकविंशात्थां ततिस्त्रपु ततिस्त्रपु तते
द्वादशसु पाशं करोति: with this

cord he then forms the mahavedi; cf. Ap. S.5.1-2.

<sup>5)</sup> Siv. 18a: अध्याचलारिशदंगुल अङ्ग्य-या रउजुप्रमाणम् ; त. Baudh.Sr. 30.4:395.9 comm. (G. Thibaut Pandit 10, 1870 p.49); but Āp.S.6.8 gives ten padas!

M2 B1 सदसके° the oth. सदराके°;
 cf. su. 2.

<sup>7)</sup> mss. °भागमेय°; cf. su-3a; Śiv. 19a, b: 47 ang. or 46% ang., Śank.: 47% ang.; cf. Baudh. Śr.30,4:395.16-396.8.

शिखण्डिनी चेत्कर्तव्या वेद्यन्तादृद्वचर्धमुद्धरेत् । अष्टाङ्गगुलं तदर्धं स्याहेग्यवेदिप्रसिद्धये । तं प्राञ्चं तू समीक्षेत तांस्तू विद्याच्छिखण्डिनीम् । ८ । पञ्चके सप्तकं चैव एकमेकं ततः पूनः। एषा वेदिः समाख्याता कौकिल्यास्त्वथ चारके । १। 11311

जन्मना रोगहीनो वा यजमानो भवेद्यदि। कयं तत्र प्रमागानि प्रयोक्तव्यानि कर्ने भिः। १। तुण्डं पूष्करनालस्य षड्ग्रणं परिवेष्टितम् । त्रिहायण्या वत्सतर्या वालेन सममिष्यते । २ । त्रयस्त्रिहायणीवालाः सर्षपार्धं विधीयते। द्विगुणे सर्षपं प्राहर्यवः सर्षपार् ...। ३। अङ्गुलस्य प्रमाणं तु षडचवाः पार्श्वसैहिताः । दशाङगुलस्तु प्रादेशो वितस्तिद्वदिशाङगुलः। द्विवितस्तिररिलः स्याद्वचायामस्त् चतुःशयः । ४ । विँशतिशताङगुलतः पुरुषः स्वै:स्वैरङगुलिपवंभिः। अय चेत्प्रपदोत्यानः पञ्चिविंशशतो भवेत् । प्र । त्रियवं कृष्णले विद्यातं माने विद्यात्त्रिकृष्णलम् । अनेन कृष्णलप्रमाणेन निष्कमाहश्चतुर्गुणम्। ६। पुरुषस्य ततीयपञ्चमौ भागौ तत्करणं पुनिश्चतेः। तस्यार्धंमथापरं भवेत्त्रिचितिकमग्निचितिश्चेत्। ७।

#### विद्यात्त्रिमर्थपम् ।

<sup>8)</sup> N C3 स्याहेब्बो° 8 B1 B2 स्याहेबो° M2 स्वादेयो°: Śiv. 19b-20a: अंग-लेंतु मितादण्टी वेधमादर्भमुद्धरेत्।... वेषयमागस्य चतुर्विशतिप्रक्रममानस्याष्ट-भिरंगुलै: सार्क दादरा प्रक्रममितेन वेषप्रार्थेन मितां रब्ज़ं गृहीत्वा ऽग्नि-ष्टात्प्राक्प्रसार्थं रज्वंते शंकुं निहन्यात् ... बुध्नावेदिप्रसिद्धये । ... श्रावयुपावटाद-र्थमंतर्वेषर्थं नहिर्वेदीति ... इंद्रवजा शिखंडिनी ।; cf. Baudh.Sr.30.

<sup>4:396.5-7.</sup> 

<sup>9)</sup> thus the mss.; cf. 10.3.4.1; Baudh.Sr.30.3:394.13-16: Ap. 8.5.8.

<sup>4 2)</sup> M2 B1 gz the oth. 3; 7.8) cf. 10.3.6.1, 2; 6.2.6.28, 29; Samk. 300; Siv. 25a तंत्र: पुष्करनालस्य त्रिगुखो यो हुढो भवे 'तित्र-हाययया बस्सतया बालाझं तरसमं भवेत्। 3) read e.g. °र्यंवः त्रिसर्पपार्थवान् ;

Siv. 25a : त्रिवालं सर्वेषं विद्याचनं

<sup>5)</sup> mss. °त्प्रवदोश्ज्ञानः (C3 °स्था°); Samk.: मध चेत्प्रवदीच्छानः पंचमीरा: शयो भवेदिति.

mss. °ंक्यं, °मग्निचित्रिनेद°, चिति-रष्टेका च (M2 8 °ध्टी°), व्यायामवती-बदन्यसे°.

# अष्टावष्टौ संमिता चितिरष्टेकादशिका च मध्यमा । व्यत्यासवतीरुपन्यसेद डिटी द्वादश चोत्तमा चिति: ।। अष्टौ द्वादश चोत्तमा चितिरिति । ६ ।

## ।। इति शुल्बसूत्रं समाप्तम् ।।

अयात उत्तरेष्टकँ व्याख्यास्यामः । १ । ऊर्ध्वबाहना यजमानेन वेण विमिमीते । २ । तस्समो उन्यतरः सारित्निद्वितीय स्तस्य पुरुषे लक्षणमरित्निवतस्त्योदचो भयोरर्घपुरुषे । ३। शिरिस परिश्रिते युपायाविशिष्य शेषमनुरज्जु पुरुषौ संघाय पञ्चाङग्या शङक्" विनिहन्ति तयोः संघावर्धयोश्च । ४ । यावभितो मध्यमै शङकुं तयोर्वेणु निघाय दक्षिणतः पुरुषसंनिपाते तोदं करोति । पू । मध्यमे शङ्कौ वेणुं निघायाध्यधि तोदें हुत्वा दक्षिणतः पुरुषे शङ्कं निहन्ति । ६ । पूर्वे शङ्कौ वेणं निधाय द्वितीयं दक्षिणतः पुरस्तात्पुरुष-संनिपाते शङ्कं निहन्त्यर्धे चै वं पश्चात् । ७ । एतेनोत्तराधीं व्याख्यातः । ८ । दक्षिणस्य वर्गस्य याव-भितो मध्यमें शङ्क् तयोर्वेण निधाय दक्षिणतः पुरुषसंनिपाते तोदं करोति । १ । मध्यमे शङ्की वेणं निधायाध्यधि तोदे हृत्वा दक्षिणतः सारत्नौ शङ्कं निहन्ति । १० । यः सारित्नस्तं मध्यमस्य पूर्वे निधाय द्वितीयं दक्षिणतः पुरस्तात्सारित्नमर्भपुरुषेण संनिपात्य शङकुं निहन्त्ये वं पश्चात् । ११ । एतेनैवोत्तरपक्षो व्याख्यातः । १२ । पुछ । सवितस्तिररितनस्थाने । १३ । पूर्वस्य पुरस्तादर्धपुरुषेण पञ्चाङ्गया शिरो विमिमीते । १४ । ॥१॥

व्यायामस्याष्टममेकतस्तुरीयमेकत उभयतस्तुरीयं च ते गार्हपत्यचितेः करणे । १ । पुरुषस्य दशमेन भागेन प्रथमं चत्रस्रं करणं कारयेद्वंशममेकतो ऽर्घमेकतस्तद्द्वितीयं दशममेकतो ऽध्यर्घमेकतस्तत्त्तीय-मुभयतस्तुरीयं तच्चतुर्थम् । २ । तासामुत्सेधस्त्रिंशत्पञ्चमभागेनान्यत्र नाकसद्भुधश्च चुडाभ्य ऋतव्याभ्यो

- 1 2-4) Siv. 26ab does not use two venus, only a pancangi of two purusa, that has two more signs on 24 and 12 ang. from the middle of it; in 27b he finally adds a part of 6 ang, to fix the group of the head.
- 5) mas. ° 看现 (M2 ° 可以); cf. Ap. 8.1.7.
- 7) mss. निडत्यर्थेश्चैवं.
- 9) mss. °वेंख (M2 °वेंख).
- 14) a head to this agni is not mentioned elsewhere; Siv. in his explanation of the whole agni pp. 26a-32b brings it as something new, that he shortly and not clearly explains, mentioning also the agni without a head; his measures for it are 60 × 60 ang, and also with 15 ang. more to the east  $60 \times 75$  ang.
- 2 Sivadāsa and Sankara do

- not treat the bricks nor the several kinds of agnis.
- 1) cf. Baudh. Sr. 30.7:400.5, 6.
- 2) mss. मण्डलं for प्रथमं; cf. Baudh. Sr.30.8:401.11.12 9:402.16. 17: Ap.S.9.6; 11.1-3.
- 3) mss. नाकसत्यं च चूडाभ्यतभ्याभ्यो, °स्ता पविस्तिथा:; of. su.15; Baudh.Sr.30.7:399.14-400.1: Ap.S.9.7.

ऽथ मध्यमायां पञ्चमषष्ठीभ्यश्च वैश्वदेवीभ्यंस्ता अर्घोत्सेघाः । ३ । पुरीषमन्तर्घायोत्तरामुपदध्याद्गण-सँसर्गायाविछेदाय । ४ । गर्तेषुपदध्याद्यदन्यदिष्टकाभ्यः । ५ । तत्र श्लोको भवति

> उखायाः पशुशीर्षाणां कूर्मस्योलूखलस्य च। सुचोः कुम्भेष्टकानां च चरोश्चैवावटान्खनेत्। ६।

प्रतिदिशमुपदध्यादौरमिन मध्ये प्राचीः शिरसि पुळे पक्षयोश्चारमन्यप्ययेशु समें विभज्योत्तरामुत्तरामप्ययसँहितां पूर्वापरदक्षिणोत्तरा विषयवचनाद न्यच्चतस्रः पुरस्तात्पञ्चतंव्याभ्यः पश्चाच्चोत्तरपूर्वे चार्षे गार्हपस्यस्य । शेषं चतुरस्राभिः । ७ । एता एव दक्षिगोत्तरा द्वितीयस्यां । शेषं चतुरस्राभिः । ६ । यथा प्रथमैवं तृतीया पञ्चमी च यथा द्वितीयवं चतुर्थ्यं तेन धर्मेग् व्यत्यासं चिनुयात् । ६ । अथेतरानाग्नीध्रीयादीन्नवनव पदानि करोत्येकैकं मध्ये 'ऽन्नानमाग्नीध्रीये 'चत्वारिचत्वारि तुरीयाणि प्रतिदिश होत्रीये 'चतस्रोऽर्घाः कुष्ठासु बाह्मणाछँस्य 'इतरेषां द्वेद्वे अध्यर्धे मध्ये प्राचीः 'षडेव मार्जालीये पशुक्षपणे च । १० । विकाति-मध्यर्धाः प्राचीरँसयोदंद्याच्छ्रोण्योः पुछे च विकाति द्वादशद्वादश पुरस्तात्पक्षयोः प्राचीः पश्चाच्च पञ्च-पञ्च चोदीचीरभितः शिरसि । शेषं चतुरस्राभिः । ११ । विकाति श्रीण्यँसपक्षेषूदीचीदेक्षिणतस्तयोत्तरतो द्वितीयस्यामेकादशैकादशाभितः पुछे पञ्चपञ्च प्राचीरभितः शिरसि । शेषं चतुरस्राभिः । १२ । यथा प्रयमेवं तृतीया पञ्चमो च यथा द्वितीयवं चतुर्थ्यं तेन धर्मेग् व्यत्यासं चितुयात् । १३ । त्रिष्पसत्स द्वे पूर्वस्यां तिस्रो मध्यमायाँ 'षट्सु यथानुपूर्वेग् 'द्वादशसु व्यत्यासं चितिपुरीषे करोति । १४ । एतेन धर्मेण संवत्सरात्समें विभज्य जानुद्दने उत्त्य द्विगुणं त्रिगुणसुनरेषां चैकामुत्तरामुद्धत्याभ्यायनं वर्धायातिरिक्ता उपदध्यात् । ११ । मन्त्राद्यभिमर्शनान्तं तत्पुरूषस्य लक्षणम् । १६ । ।।२।।

दर्भस्तम्बं पुष्करपर्णं कम्मपुरुषौ हिरण्येष्टका शर्करां स्वयमातृण्णां दूर्वेष्टका नैवारिमिति मध्यं [आ पञ्चमार्श्वे स्वयमातृण्णाया अभितस्तां मध्यं]। तिस्मिन्कुम्भेष्टका या मध्ये दक्षिणोत्तरे च स्नुचावंनूपमध्येषु शेषाः 'पश्चात्स्वयमातृण्णायाः कुलायिनीं द्वियजुरुच वैशयोः पार्श्वसँहिते द्वियजुरुत्तरे पुरस्ताद्वेतःसिचौ द्वे 'दिक्षणे तिस्मन्वेशे द्वितीयामृतव्यां च पुरस्ताच्चतृषें लोके रेतःसिचै विश्वज्योतिषं मण्डलामृतव्यां घर्मे-प्टकामषाढां कूर्मं वृषभमिति प्राञ्चमुंत्तरे वैशे दक्षिणतः पुरस्तात्स्वयमातृण्णायाः प्राञ्चमुल्यलमुनलमुत्तर-

<sup>6)</sup> S ਯੂਗਂ N C3 ਯੂਗੇਂ M2 B1 B2 ਯੂਗੇ.

<sup>7)</sup> mss. समा, विषया°; S पुरस्तात्प्राची-तब्या° N C3 B2 पुरस्तात्प्राचीकतन्या° M2 B1 पुरस्तात्पंचातन्या°.

<sup>7-8)</sup> cf. Baudh.Sr.30.8:402.5-15; Āp.S.11.

<sup>10)</sup> mss. चतन्त्रोधै; Siv.22a: श्रध्यावि-

शांगुला धिष्णुयाः द्वाचत्वारिशांगुलांनराः; cf. 6.2.6.2; Baudh.Śr.30.7: 400.11-16; Āp.Ś.7.12-15. 11-12) cf. 10.3.4-19, 20; Baudh. Śr.30.9; Āp.Ś.10.

<sup>15)</sup> N C3 B1 °मुद्धक्तिम्यान्यने S °मुद्धक्तिम्यान्यने M2 °मूर्धतिम्यान्यने B2 °मदक्ताम्यान्यने corr. uncer-

tain.

<sup>3</sup> Cf. 6.1.6-8; Ap.Sr.16.22-35.

probably inserted (also because of mss. मध्यं आ); mss. जुलायिना, 'सहित, 'शृत्यां twice, पंच उल्लल', चोवां.

पूर्व्यं चोखां मध्ये शिरसां शिरोभिः सँहितामुपदघाति । १ । तस्याः पश्चात्रुरुर्वाशरसः पुरुषचितिमुपदघाति षट्त्रिंशतं प्रतीचीस्त्रिवर्गेण श्रोण्याम् । २ । तत्र क्लोको भवति

> तिस्रो ग्रीवाः षडँसयोहें हे बाह्वोर्नवात्मिन । जङ्गयोर पञ्च पश्चादेकैकं पाणिपादयोः ॥

इति । ३ । अष्टावथापस्याः समै विभज्य वैशेषु नवमेनवमे प्राणभतः पूरस्तादृत्तरे वैशे प्रथमं पश्चादृक्षिणे दक्षिणतः पूर्व उत्तरतः पश्चाद्दक्षिणतः स्वयमातृण्णाया द्वितीये पञ्चममंनुपेषु सँयतो नवमे ऽतिमात्रा यथा प्राणभृतः पुरस्ताद्दक्षिणे वँशे प्रथमं पश्चादुत्तरे दक्षिणतः पश्चादुत्तरतः पूर्व उत्तरतः स्वमातृण्णाया द्वितीये पञ्चमं । वैश्वदेव्यश्चानुपेषु प्रतिदिशमुत्तरपूर्वेषु वँशेष्वाद्या । दक्षिणोत्तरे च सँयान्याव प्यये तयोवं श-योराद्यात्पुरस्ताद्वाथर्वशिरः । ४ । समें विभज्य वँशेषु शिरः पक्षपुछानि प्रथमेषु वँशेषु लोकान्विजानी-यात् । प्र । शिरित प्रथमे वैंश उत्तरामुत्तरामितरेषां पक्षपूछानां चतुर्थे पक्षयोः प्राचीः पृछे चोदीचीलॉके-ष्टका उपदध्याच्छेषाः पश्चात्स्वयमातुण्णाया एकैकां पूर्वी सँहितां । दक्षिणे वँशे वैश्वदेव्याद्य उत्तरे च पूरीवाद्यः । ६ । गायत्रं मध्ये शिरसि रथंतरं बहद्यज्ञायज्ञियमिति यथाम्नातम् । ७ ।

द्वितीयायां पुरस्तात्स्वयमातृष्णायाः प्रथमद्वितीयत्तीयेष्वृतव्या वायव्या अपस्या इति यथासंख्यं । तिस्रस्तिस्रो दक्षिणेषु वँशेषु दक्षिणोत्तरा द्वेद्वे उत्तरस्योत्तरयोर्नवमे ऽभितः शेषा यथापस्याः । १ । तृतीयायां दश द्वादश नवमे ऽभितो । उष्टमे सप्त पुरस्तात्पश्चाच्च समीचीरंभितः स्वयमातण्णाया अर्घोत्सेघा अष्टौ नानामन्त्रा उत्तमार्यां वा । २ । चतर्थ्यामेकैकां नवमेनवमे ऽभितः पुरस्तादुत्तरस्य वैशस्य मध्ये प्रथमां व्यत्यासमितरा । एवमेव स्पतः पुरस्तादृक्षिणस्य वँशस्य मध्ये प्रथमां व्यत्यासमितराः । षट्सप्ता-ष्टमेषु दक्षिणतो युग्मायुग्मा उत्तरतस्त्रिवर्गान्कुर्यात्सप्तदश दक्षिणतः पञ्चदशोत्तरतः । ३ । पञ्चम्यामेकैकां प्राणभृदाधिषु शेषं छन्दर्सां विराजश्च यथातिमात्राः षट्सप्ताष्टमेष्वभितो यथासंख्यम् । ४ । अर्घेष्टकाभिः पूरियत्वा दक्षिरातः प्राचीः स्तोमभागाः पश्चिमाश्च युग्मा उत्तरतस्त्रिवर्गान्कुर्यादेकित्रि शतं । पश्चात्प्रत्यञ्च त्रिवर्गेण नाकसदं च पश्चात्र्रीषवत्या यवादिना सनाम्नीरुपशीवरीर्घृतप्लता इति यथासंख्यं । तूरीयाणि

<sup>2)</sup> mas, प्रत्यंचित्रि°.

<sup>3)</sup> N C3 राट्रायो° 8 चडरायो° M2 B1 बढशयो : mss. जंबोरु प च परचर्केस्या-नामेकैका.

<sup>4)</sup> mss. ° ट्रामथयस्याः समॅ, सँयान्याव-पत्ये, °राष पुरस्ता°; between °त्तरतः पर्व and उत्तरतः स्वयमात्रणाया the mss. repeat: उत्तरत: पश्चादिचियत:;

the atharvasiras cf. 6.2.2.20. Ap.Sr.17.8.2.

<sup>5)</sup> mss. प्रथमे.

<sup>6)</sup> mss. चतुर्ध्ये पच्चयोः प्राचाः पचे बोदाची°.

<sup>7)</sup> cf. 6.2.3.1.

<sup>4</sup> Cf. 6.2.1, 2; Ap.Sr.17.1-5.

for the apasyz cf. 6.1.8.4, for 1) M2 ° ज्वेतच्या the oth. ° ज्वतच्या; M2 यथास्तस्या° the oth, यथातस्या°: cf. 6.2.1.3-6.

<sup>2)</sup> cf. 6.2.1.19, 20; 2.13.

<sup>3)</sup> mss. स्तृत: , पट्सन्तमाध्येध्येध: of. 6.2.1.23-26.

<sup>4)</sup> mss. °दाधेष: cf. 10.2.3.4; 6.2. 2.2.

मध्ये यथा प्राणभुतो ऽतिमात्रा मध्यमां स्वयमानृण्णासँहितामुत्तरतस्तु विकर्णीम् । ५ । इति सुपर्णस्य १६। ॥४॥

> यावती शोषपाकाभ्यामिष्टका ह्रसते कृता। तावत्समधिकं कार्यं करणें सममिछता । १। सदा च त्रिंशकं भागमिष्टका ह्रसते कृता। तावत्समधिकं कार्यं करणं सममिछता। २। एकैके शतमध्यर्ध तद्ते षड्भिरङ्गुलै:। इष्टकानां परिमाणें वैकृतें यदतो उन्यथा। ३। नवाङग्रलसहस्राणि द्वे शते षोडशोत्तरे। अङ्गुलानां परिमाणें व्यायामस्य तू निर्दिशेत् । ४ । इतरेषां तु धिष्ण्यानां सर्वेषामेव निश्चयः। एकैकस्य सहस्र स्याच्छते षण्णवतिः परा । ४ । एकादश सहस्राणि अङ्ग्रलानां शतानि षट्। शतं चैव सहस्राणां क्षेत्रमग्नेविधीयते । ६ । प्राकृतं वैकृतं वापि क्षेत्रमधीष्टमान्तरे। पञ्चिवाँशौँ शिरः कृत्वा ततः क्षेत्रे समावपेत् । ७ । शतान्यष्टौ पदोनानि पदानामिह कीर्त्यन्ते । साङ्गस्य सशिरस्कस्य क्षेत्रं क्षेत्रविदो विदु:। ८। आत्मा चतुःशतः कार्यः पक्षी त्रिंशच्छती स्मृती । दश पूछे शतं चैव शिर:स्यात्पञ्चविँशकम् । ६ । एकत्रिंशस्त्रयस्त्रिंशैर्वर्गे: पञ्चाशकैरपि। असंभवत्स् वर्गेषु द्विधा भिद्येत इष्टका । १०। इष्टकाह्नासवृद्धिभ्यां दुढास् शतकेषु च।

b) mss. सनामान्यपशीवयोष्ट्र त° (B2 not सना); mss. मध्यमें, उत्तरतस्त्र-विकर्णा°; cf. 6.2.2.1, 3, 4; 6.2.3. 2, 4, 17; Āp.Śr.17.5.7.

<sup>6)</sup> mas. सबर्णस्य: Siv. 25b: सपर्ण- 5) cf. 10.2.2.10; Ap.S.7.12; चिति.

<sup>5 1)</sup> mss. 'मिष्टकाहने; cf. Baudh. 6) cf. 10.2.1.14.

Sr.30.7:400.1: Ap.S.9.8. 2) mss. चैत्रवंशकं, only 'मिष्टने; cf. 10.3.4.17.

<sup>4)</sup> cf. Baudh.Sr. 30.7:400.2, 3.

Baudh.Sr.30.4:395.14.

<sup>9)</sup> M2 तिँशकती, r. विँशच्छती? cf. Ap.S.15.3: Baudh.Sr.30.10.

<sup>10)</sup> N C3 B2 एकत्रि शत्त्रय°.

<sup>11)</sup> mss. इडी... शतमेश्च, corr. uncertain.

मतिमानिष्टका भागैर्मन्त्रात्संनाशयेदिति । ११। चतुरस्रे पृष्टी वापि पक्षपृछ्विरेष्टकाः। दिक्तो ऽपधानँ लोकाच्च तथा लोकस्तु लुप्घते। १२। अध्यात्मनि ह विज्ञेयमुपधानै विजानता । रथंतरबृहल्लोकैरन्यं गायत्रयाज्ञियै:। १३। यजुष्मतीनां संख्या तु सर्वासां चैव निश्चिता। एकैकस्यां चितौ वापि तां मे निगदतः शस्य । १४। षडशीतिः शतं त्वाद्या द्वितीया दश सप्ततिः । त्रयोदश ततीया स्याच्छतं चाहर्मनीषिणः । चतुर्थी शतमेका स्यात्तिस्रश्चैवेष्टकाः स्मृताः । शतानि त्रीिए। पञ्चाशत्षद्वैव चितिरुत्तमा । १४ । एताः सर्वा यजुष्मत्यो याभिरग्निः प्रसुयते । शेष लोकंपणाभिस्तू चितीनामभिपूरयेत्। १६। एताः सर्वा समाम्नाताः यजुर्यावतप्रवर्तते । तदेतद्धि सहस्र स्याच्छकंराभिः सहोच्यते । १७ । एता उपहिताः सम्यग्धेनवस्तु प्रजायन्ते । अमुब्मिन्यजमानाय कामान्द्रह्यति सर्वेशः । १८ । षष्टिं प्रजापतिँ वेद यो हि सँवत्सरः स्मृतः । गछति ब्रह्मणो लोकं नाकं ब्रध्नस्य विष्टपम् ॥

# ः ॥ इत्युत्तरेष्टकं समाप्तम् ॥

वैष्णवे या प्रमेयाय शुल्बविद्भिश्च सर्वशः। संख्यातभ्यः प्रवक्तुभ्यो नमो भरन्तो ये मसे । इदं भभ्या भजामहे या नो मानकृतामिव। यज्ञियं मानमुत्तमें वर्धमाने स्वे दमे । १।

11211

इति । १६।

<sup>12)</sup> mss. पूर्वी, दिवताप° (B2 दिक्तोप°), 15) mss. बढशी(ति)शते. लोकारच; corr. uncertain.

<sup>16)</sup> M2 °सुर्यते the oth. °सूर्यते.

<sup>18)</sup> mas, ह विविधियम°.

<sup>17)</sup> mss. °यांबत्स.

<sup>18)</sup> M2 °न्दुरथनि the oth. °न्दुरथति. 1 1) mss. °वकुभ्यो, भरंत ये मसि, बा नस्मान°.

स्पष्टा भूमिऋंजुः शङ्कुर्मीञ्जं शुल्बमबन्धुरम् ।
चित्रादौ नाकृतिः कार्या तिथ्यृक्षं वरुणशुभम् । २ ।
सर्वाः प्रागायता वेद्यः करणं यस्कदेहिकम् ।
अर्धेनार्वसमं सर्वमुछेदो जानु पञ्चकम् । ३ ।
मध्यमे ऽर्धमृतव्यानां नाकसत्पञ्चचूडयोः ।
करणाद्ययंमृह्दय क्षेत्रमर्घाष्टमान्नरः । ४ ।
अनःसिद्धं हिवर्धानं पात्रसिद्धाः खराःखराः ।
चात्वालः पशुभिः सिद्धो हिविभिः साग्निकाः खराः । ४ ।
मण्डलाधं चतुःस्रक्ति रित्ननां विहिताः खराः ।
अरित्नर्धन एतेषां भूयस्त्वे भूयसीविधौ । ६ ।

पुर्वेश्चतुर्विंशतिभागे लेख्यश्चतुर्वे शैरालिखितस्तु पश्चिमः स्याद्दक्षिणे ऽष्टद्विगुणेन लेख्यस्त्रिंशद्भिरायम्य हरेत्तु रायम् । ७ ।

> उदनप्रकम्य चात्वालें शामित्रं प्रकमे ततः । भूयस्तत्पशुभूयस्त्वे वृद्धिरुत्तरतो भवेत् । द । आयामबाहुं निक्षिप्य विस्तरस्तु तथा पृथक् । सो ऽध्यर्धं गुरायेद्राशिं स सर्वगुणितो घनः । ६ । आयाममायामगुणं विस्तारं विस्तरेगा तु । समस्य वर्गमूलें यत्तत्कणं तद्विदो विदुः । १० ।

श्रवणाभिजितोर्बहुलातिष्ययोर्वा चित्रास्वात्योरन्तरे ऽप्स्वग्निना वा । ११ । नक्त प्राचीभास्करश्रायमाहुः । शङ्कुलिप्ते मण्डले प्राक्पराक्चेति । १२ । ॥१॥

> जन्मना रोगहीनो वा यजमानो भवेद्यदि । कथं तत्र प्रमाणानि प्रयोक्तव्यानि कर्तुं भिः । १ ।

यद्यक्तन्तः केशो वास्ततः सर्षपो यवश्चैव षडग्रणितःषडग्रणितो भवति नरस्याङगुलं माने तद्द्वादशकं

cf. 10.2.2.3, 15.

<sup>2)</sup> mss. °च बरुगें.

<sup>3)</sup> mss. प्रागयता (B2 प्रगयता), यष्क°;

<sup>4)</sup> mss. करणात्य°.

<sup>5)</sup> mas. अनसिद्धं.

<sup>6)</sup> cf. 9.1.1.34; 10.2.2.10; 5.5.

<sup>7)</sup> mss. °श्चतुर्वशै°; r. लेख्यो विँश-

द्भिरा°.

<sup>8)</sup> mss. भूयस्त्वं for भूयस्तत् .

<sup>9)</sup> mss. °बाहु चिप्य विस्तरसुस्तवा; cf. 10.2.2.10; Siv. 3b: bahu 36 or

<sup>42</sup> ang.

<sup>10)</sup> mss. °बलवक°.

<sup>11)</sup> mss. °जित्योर्°; cf. 10.1.1.8.

<sup>12)</sup> mss. °रझाय°, पराचेतिः.

<sup>2 1)</sup> cf. 10.1.4.1.

<sup>2)</sup> M2 B1 बबुरतंतु the oth, बुबुरतंतु; mss. °स्तृति: .

प्रादेशमिल्याहुः । २ । तद्द्वयँ स्मृतो ऽरितनः प्रक्रमो ऽरित्तसमः स द्विःप्रादेशो भवे ज्वितिषु । ३ । अध्य-र्षाङगुलहोनाश्चत्वारः प्रक्रमा भवेन्नियताः । ४ । तत्रैकादश युपाश्चत्वारश्चतुरुत्तराः सत्त्रेसत्त्रे । ५ । एकस्यौ वेद्यामग्निद्वयमिष्टकारिक्तं भवति । पृथगतो वेदिः चेत्पृथगिनः क्लुप्तः । ६ । विँशत्यब्रगुलः शतं नियतः पञ्चारित्नर्नरो दशपदो वा। हीनातिरिक्तयुक्त्या देहेदेहे प्रमाणं तु। ७। षडशीतिर्युगसुक्तै साष्टादश उच्यते त्वक्षस्त'न्त्रसमसमस्तं द्वधजै रथमीषां व्यवास्यन्ति । द्व । मण्डलम्य चतुरस्नं मण्डलं च यः कुर्यात्तस्येमं करणविधि तद्विदां मुदाहतं श्रृण्त । १ । मण्डलविष्कम्भसमस्त्रिभुजादवलम्बक्ष्चतुः-स्रवितः प्रागायतात्त्रिभागात्कर्णात्स मण्डलं भवति । १० । पूरुषः पूरुषं कूर्यात्तस्याक्ष्म्या द्विपूरुषं भवेच्चतुर-स्तस्याप्यक्ष्णया द्वाभ्यां वा स्याश्चतुःपुरुषम् । ११ । द्विपुरुषः करेेेेे श्रोणी बाहुस्तु द्विगुणो भवे तित्रं-कृष्ठवत्त्र्यवलम्बकस्ततो यश्चतुरस्रे द्वाष्टमाः पृष्ठषाः । १२ ।

> विष्कम्भः पञ्चभागश्च विष्कम्भस्त्रिगुणश्च यः। स मण्डलपरिक्षेपो न वालमतिरिच्यते । १३। दशधा खिद्य विष्कम्भं त्रिभागानुद्धरेत्ततः । तेन यच्चतुरस्रं स्यान्मण्डले तदपप्रथि:। १४। चतुरस्रं नवधा कुर्याद्धनुःकोटचस्त्रिधा । उत्सेघात्पञ्चमं लुम्पेत्पुरीषेणेहं तावत्ममम् । १५ ।

चतूररितर्वा नरः सिकताकरणे त्वर्धं मुजः प्रदिश्यते । १६ । करणानि ततो उस्याः कारयैतित्रचतुःपञ्च त्रिरिभपर्यस्य यच्छुभं चयनेषु विधिः पुरातनैऋंषिभियों ऽभिहितश्च नित्यशः । १७ । परिलेखनमानसं-चयैर्व्यत्यासैः परिमाणसंपदा वेद्यः सर्वाः प्रमाणैरायामेन च विस्तरेण च मिमीयात् । १८ । चतुरस्रसँपदा द्वयायामसमापनाः स्मृता पञ्चाङ्गचाथ वा पुरातनैयाः पूर्वेऋषिभिः प्रदिशताः । १६ ।

> यश्चेष विधिमंयांकृतस्तत्रेषा मिथुनात्समम्। पञ्जाङी तावती रज्ज्रयंया सर्वं मिमीमहे । ऋते कङकालजश्येना स्तेषां वक्ष्यामि लक्षराम् । २०।

<sup>4)</sup> r. भवेयुर्नि°.

<sup>5)</sup> mss. तत्र कदेश.

<sup>5-6)</sup> mss. °सत्र कस्या.

<sup>6)</sup> mss. °रितं, °गग्न: .

<sup>10)</sup> mss. °समी त्रि°, °वलवक°; S B1 °यंताचि°; mss. °भागांक°; cf. Ap.

<sup>8.8.2:</sup> Bandh Sr. 30.2:392.9-

<sup>11.</sup> 

<sup>11-12)</sup> चतुर° unto भवेत not N C3.

<sup>12)</sup> of, Ap.S.16.1 (Kapardisvamin: एवं देदे चतुर्भागीये निरस्ते अवत:); Baudh.Śr.30-10:403.14-

<sup>16.</sup> 

<sup>°</sup>यतात्रि° N C3 B2 °यतात्रि° M2 13) cf. Ap.S.3.3; Baudh.Sr.30. 2:392.14.

<sup>15)</sup> mss. तबत्समं.

<sup>16)</sup> mss. चतुरंगुलँ वा नरी: N C3 B2

सिकत° Ma B1 सिक° S सिवात°.

<sup>17)</sup> mss. त्रवामिपर्यस्य (8 त्रवी°); of. Āp.Ś.5.3.

<sup>18)</sup> mss. प्रमाखिनीरायामेख, मिनिया°.

<sup>19)</sup> mss. हथमाबाम:.

<sup>20)</sup> mss. ताबतीब्जु , रते कंकामज:रोनाँ ; r. °स्तस्याः : of. 10.2.1.4.

इयं मिता या समयार्घलक्षणा ततश्चतूर्थे भवेन्निराञ्छनं ततो ऽर्धशिष्टा विस्तारसमा चयस्य । यत्ततश्चतु:-कुष्ठमिहानया चरेत् । २१ । प्राचीमथायामसमां निदध्यात्पाशौ निखन्यादथ मध्यमं च । २२ । उन्मुच्य पश्चादथ मध्यमे तत्प्राग्दक्षिणायम्य निराञ्छनेन विस्तारतो ऽर्घे निखनेत शङक् । प्रत्यक्तथोत्तरमध्यमे च । स वासुवेदीष । २३ । अथ मानमेतच्छोण्यां तु पाशोद्धरणं क्रियेत । २४ । अँसश्रोण्योर्लिखेत दिक्षु लेंबाः ' शङ्क निहन्यात्समरेषु तेषु । तेभ्यः समन्तात्परिलेखयेत । २५ । यद्यैष्टिका नोभौ लिखेत शिष्टौ । २६ । पूर्वे त्रिभागे त्वपरे च सिद्धोपस्थितावुत्करदक्षिणाग्नी । २७ । अथान्यदस्य परिलेखनं तु मध्ये भवेदिक्षु नवाङगुलेनेति । २८ । ।।२॥

> प्रमाणार्धं तु षष्टचुने विशेष इति संज्ञितम्। विशेषश्च प्रमाणं च प्रमाणस्याज्ञया भवेत् । १ ।

प्रमाणार्धमन्यत्स्यात पाशषष्ठे सचत्रवि शे लक्षणं करोति तन्निराञ्खनमक्ष्णया तिर्ये द्धमानी शेषः । पाशादर्ध-शये श्रोणी द्व ..... । २ । .....

> चाग्नीध्रमिहोपदिश्यते । ३ । अग्नेर्यदक्ष्रायामानं तस्य चैव तदक्ष्याया । तदाञ्बमेधिक विद्यादेकविँगदिधौ ऽथ वा । ४। पुरुषस्तियंग्भवेद्यदनुदशधा यो मितः । तस्य कर्णेन यत्क्षेत्रं विद्यादेकादशं तृ तत् । ५ । उभौ बाह नशक्ष्णां तू नरस्तिर्यक्तदक्ष्णया। एकोच्चतानैकशताद्बाहवृद्धचा विवर्धयेत् ।।

इति।६। ॥३॥

अवलम्बककूष्ठे तू यो भवेत्षोडशाङगुले । सौत्रामण्या भवेदेष प्रक्रमो मानकर्मिण । १।

<sup>21)</sup> M2 B1 'पिमास्ता the oth.

<sup>°</sup>षिस्ता: mss. °समं: cf. 10.1.1.11.

<sup>23)</sup> N S B2 म बासवेदी° C3 म बस-बेदी° M2 B1 स बासदेदी°.

<sup>25)</sup> mss. लेखाँ शंक.

<sup>21-25)</sup> cf. 10.1.1.4-6.

<sup>26)</sup> M2 शिष्टा the oth. शिष्टा: .

<sup>27)</sup> mss. सिद्धीमस्थिता°; cf. 10.1.1.

<sup>28)</sup> cf. Baudh.Sr. 30.4:395.11-13.

<sup>3 1-2)</sup> cf. Baudh.Sr. 302:392-15. Āp.Ś.1.6, 2.1.

<sup>2)</sup> after 5 there is a large 4 1) of 10-1.3.9; Baudh.Sr.30. hiatus, in S is a blank of more than a page; M2 C3

give: दे पात्राणि त्रुटितानि भवतः .

<sup>5)</sup> mss. या मितो मतः .

<sup>6)</sup> mss. नरस्तिय°, °कृष्यादि°: r. नरा-र्धाइणी for नशइणां त ? cf. 10.3. 5.21.

<sup>3:394.13-16:</sup> Ap.S.5.8.

प्रक्रमस्य तृतीयेन सौमिकी सापराज्ञिकी ।
संतृतीयैस्त्रिभिश्चान्यैः सिद्धमौत्तरवेदिकम् । २ ।
चतुर्देशाङ्गगुलो वा स्यात्प्रक्रमस्तेन सौमिकी ।
शतैद्वदिशभिर्वापि मिनुयात्पाशुकामिव । ३ ।
सचतुर्थे वने षड्भिनंवभिर्वाथ सप्तभिः ।
नवभिर्वापरं चक्रं करणार्थे न लेखयेत् । ४ ।
चतुर्षु निवपेदेषां सावित्रादिषु यो विधिः ।
अरुणे जानुदृष्टने निखन्यादद्भिस्तु पूरयेत् । ४ ।

चतुरस्रमथापि मण्डलं द्विविधं गार्हपत्यलक्षणं व्यायामितं चतुर्भुजं पुरुषार्धेन तु मण्डलं परिलिखेत् । ६ । व्यायामतृतीयमायान्तं चतुरस्रं सप्तमभागविस्तृतं प्रागाचितमुत्तराचितं व्यत्यासे तदथंकिवैशकम् । ७ । पुरुषस्य तृतीयमायान्तं चतुरस्रं षड्भागविस्तृतं । प्रथिकश्च तदायतो भवेन्मध्ये तेन समायतो भवेन्मध्ये तेन समायतो भवेन्मध्ये तेन समापतो भवेन्मध्ये तेन समापते समापता सम

चतुर्गुणां द्विपुरुषां रज्जुं कृत्वा समाहिताम् । संभागजातृतोदान्तां पञ्चाङ्गीं तद्विदो विदुः । १५ । मध्यमात्पाशयोस्तोदो गायत्रमानमुच्यते । सारत्नावर्धपुरुषे । चतुरस्रस्तया मितः । पक्षपुद्धान्तयोर्वृद्धचा गायत्रेणेतरेषुभिः । १६ । इष्टका शोषपाकाभ्यां त्रिंशन्मानात्त् हीयते । १७ ।

ततः क्षेत्रं त्रिचतुर्भागं निरुह्मादापयेच्छिवम् । १८ । अँस उत्तरे \*ऽसे च प्राच्यो उध्यर्घास्तू विँशतिर्देश पूछे

°प्रतिकदये. 3) cf. 10.1.2.4. 13) mss. ° इ.म.खस्य. 19) mss. अंसादुत्तरमंसं, "धंस्न विराद्धि-5) mss. °दब्नी. 6-13) cf. 10.2.2.1; Baudh-Śr.30. 14) cf. 10.2.2.2.3. देश, पचावभितः , प्राचाः , चतुराशास्यौ 15) M2 सभोगोबात्तादंता the oth. पत्ती पंचारात ब्रिँशत आत्म प्रधानना 7:400.2-11; Āp.Ś.7.5-11. संभोगोज्ञावतोदंतां. भवति. भँसाक्षोख्यो वि शिद्धि शत्पक्के. 8) mss. विशाक: . 9) mss. °स्थितं. 15-16) cf. 10.2.1.2 4. 19.20) cf.10.2.2.11.12. 12) M2 B1 "मतिकहरें the oth. 17) mss. हायते (M2 "तं); of. 10.2.

द्विद्वीदशकौ पक्षयोरभितः पुछे तु पञ्च देयाः पञ्च प्राचीः पञ्चदश दद्याच्छिरसि । चतुरशीती पक्षयोः पञ्चाशतं त्रिंशतमात्मनि पद्या भवन्ति शतमेकोनं पूछे उत्तिश्रोण्योविंशतिविंशतिः पूछे पक्षयोर्दशदशाहः । १६ । अध्यर्घा दश शिरसि प्राच्युदीच्यो भवन्ति । २० । पूर्वोपहिता प्रथमा पदयुजः सर्वा । द्वितीया-वाग्युजो ऽश्विनी । २१ । व्यत्यासं चिनुयादेवं जानुनास्य वर्त्मस् । २२ । त्रिपदा अल्पक्षेत्रा एकचिति-काश्चतुः करणयुक्ताः घिष्ण्या भवन्ति साग्निचित्यमन्त्राः सातिरिक्ताश्च । २३ । अध्यर्धास्त्र चतस्रो हे मध्ये नकूलश्चतूर्भागः । २४ । अश्मा नवमो उन्नीध्रे । २५ । होत्रीयमतः सँवक्ष्यामो । उ सश्रोण्योः पद्याश्रया नकुलका बहिस्तिस्य दिक्ष्वं न्तश्चतुर्देश पदकचतुर्थाः स...यः प्रतिदिशमध्टौ पद्या दिक्ष् विदिक्ष । २६ । ब्राह्मणार्छस्ये दश चैका स्यूर्मध्ये द्वौद्वौ चतुर्ध्यो नकूलकश्च । २७ । अभितस्तिस्रः पद्मा द्वे मध्ये ऽध्यर्षे शिष्टेष्वष्टौ । २८ । अध्यर्घाः षण्मार्जालीये । ऽसं मार्जालीयं स्यादृक्षिणपार्श्वेन शामित्रं चात्वालस्य च पश्चादं वभयकल्पे उप्येवं पदमेकतस्त्रिपदस्तिस्रो ऽतिरिक्तेष्वित । २६ । ॥४॥

सप्तित्रिंशत्सार्घाः पक्षः सन्यश्च शिरसि चत्वारः षड्विंशकस्तथात्मा श्येने पञ्चदशकं पुछं । सप्त-दशकं पूछं द्वयँ शिरस्यात्मपक्षयोः क्लुप्तमलजस्य । भागसंघान्तयज्ञैः प्रतिमा नरचतुर्थे । १ । अष्टी भागाः पूछं कक्कुचिते भवति पादयोश्चतुरः शिरसि तु सप्त ज्ञेयाः श्येनवदात्मा च पक्षौ च । २ । श्येनालज-कङ्कानामष्टौ सार्घा विस्तुतं पृछं चत्वारो त्मा द्वौ च शिर: सर्वेषां पञ्चकौ पक्षौ । ३ । श्येनालजकङ्कानां द्वित्रिचतुः कुष्ठमित्युच्यते पुछं । पञ्चाक्ष्णाः पक्षपात्रास्त्वक्ष्णाभिः परिश्विताः । ४ । पुछे द्वौ भागावा-नयेत्पुखमलजेन त्रिकृष्ठव त्रीन्थ्येनपुछाच्छिरसि कञ्के पादौ तू हरेत् । ५ । प्राचीद्वदिश सार्धा विंशति-रुदीचीभंदेन्मिता भागा ' दश पञ्च कक्कुचिताव लज उदीचीस्त्रयोदश सार्धाश्च । ६ ।

> त्रिचतुर्भागमानी स्याद्रज्जुरर्धत्रयोदशी। मध्ये च लक्षणं तस्याश्चतुर्भागैनिराञ्छनम् । ७। भागिकाश्चत्वारस्तोदा अर्घषष्ठे ज्यरः स्मतः । अर्घाञ्च मे ऽष्टमे चैव नवमे दशमे ऽपरः।

20) mss. प्राच्योदिच्यी (C3 °च्यी°, 29) B2 अंसं the oth. असं; S B1 M2 B1 °दो°).

21) mss. दितीयाववचजरिवनी. 23-29) cf. 10.2.2.10.

23) mss. त्रिपदासुल्प°, साग्निचित्यतो-मंत्रा: (M2 B1 °त्या°).

- 25) mss. अस्मान्नवमी.
- 26) विदिध not N C3 B2.
- 28) mss. मध्यर्थे.

B2 °वमधन्तल्ये M2 °वमधल्ये N C3 °वप्थक्तल्पे, corr. uncertain.

5 Cf. Baudh.Sr.30.10-13.

1) S °स्तथांसा the oth. °स्तथासाः : N C3 B2 रवेते M2 B1 रोते B श्पेते: M2 क्लिपं the oth. क्लिप्तं: M2 "सब्बा" the oth. "सबा".

2) mas, स्थेनेपदाप्तं.

3) mss. बट्धा for सार्था, चत्वारी मा.

5) mss. त्रीन्प्रकशिरसि खेनान्कंके. 6) mss. त्रयोदशार्थस्यः r. °र्भवेयर्मिताः r. एकोनविकशति for विराति त्रयोदश for दश पञ्च, बोडश for त्रयोदश ?

7 and 9) mas, निराँसनं.

8) mss. °स्तीदार्थं°.

अर्घद्वादशो वान्य:। ८। ततः प्राचीः प्रसायं तु तस्या निखानयेच्छु इकुम् । पाशयोर्मध्यमे उष्टमे । चतुर्थे वाहत्य पाशम् । आसज्य मध्यमे निराञ्छनम् । ६। निरायम्य विनुद्योन्मुच्य मध्यमात् । अभितो दशम आयम्य भागा द्विकचतुष्काः। अर्धषष्ठे ऽपि चाहत्य पूर्वदिवे समाचरेत्। तुल्यं शडकुं तुर्ये। १०। ततः प्राचीः प्रसायं तु अर्घषष्ठकयोः पाशौ । शङ्क अर्घाष्टमे ऽष्टमे । प्रगृह्य पश्चिमशङ्क । द्विकयोर्वोत्सुजेत्ततः । ११। चतुर्यनवमौ शङ्क प्रवृहेदन्तिमावुभौ । १२। अष्टमे पाशमासज्य अष्टमेनैव निग्रहः। भागेभागे ततः शब्द तयोः । १३। अष्टमे पाशमासज्य आदिशङ्कौ निगृह्य च। दशमे शङ्कमाहन्यात्पुछार्घे अलजस्य तु । १४ । ...स्यार्घाष्टमे शब्बुः कङ्कस्य दर्शने स्मृतः । १५ । त्रिके पाशेँ समासज्य दशकेन निगृह्य च। एताभ्यामेव तोदाभ्यां शङ्क देयौ तथोत्तरौ । १६ । अर्घद्वादशमे पाशस्त्रिको निग्रहणो भवेत् । आदिपाशे द्विके चैव शब्क देयी तथोत्तरी । १७। उत्तरे द्विकमासज्य दक्षिणे समयोईरेत् । १८। चतुर्थे शङ्कुमाहन्याद्विपरीतं समाचरेत्। चत्र्ये त् तदर्थेन निगृह्य च .....। १६।

# इति दयेनस्य रज्जुद्धविज्ञालक्षणा । २० । चत्वारि करलान्येषां त्रिचतुर्थेन कारयेत्।

9) mss. चतुर्थ बाइन्यं. 10) mss. अधितो, तुर्य. 13) not N B1; mss. विमर:, रांक- 15) mss. दराने

11) mss. रांकुम°, °रांकु .

14) mss. 'त्युक्षार्थे प्रमलजस्य (B2

15-16) are given in the mas. after sti.19.

12) mss. 初至.

त्मल°); of. sti.27.

नवभागा अक्ष्णार्घाक्षणाः पञ्चकोणाः च भागशः । २१ । प्राचीने पञ्चकोणे द्वे अथार्घाक्षणाद्वयं न्यसेत्। असाग्रयोरथैकैका एवं पक्षविपक्षयोः । २२। नवभागैश्चितं मध्यमक्ष्णाभिः परिष्ठिचते । पक्षाग्रे पञ्च पत्राण्येवं चाक्ष्णा विधीयते । २३ । व्यत्यासाक्ष्णाद्वयं तुन्दे पञ्चकोणे प्रत्यिक्स्थते । अर्घाक्षणे कण्ठसंध्योश्च पुरयेदमिते शिरः । २४। द्वे पक्षसंघ्योरघिषणे पूछसंघ्योस्तथापरे । दश पञ्च च पूछाग्रे पक्षाग्र एकविँशतिम् । २४ । औपमाने चयने चैषां व्यत्यासे करणेषु च। रज्ज्वाश्चावपनं ह्वासो श्येनसिद्धिरिति स्थितिः । २६ । अवक्रपक्षमलजं च पूर्वपक्षे तथायतम् । मध्यात्प्रसिद्धं पूछें श्येने दाम्ना प्रसिध्यत इति । २७ । नवमात्प्राग्भागे शङ्क त्रीयस्य करणम्। अलजे पक्षार्धमवऋताद्वचेवं भवेत् । २८ ।

पुरुषस्य तृतीयपञ्चमौ भागौ तत्करणं पुनिश्चतेः। तस्यार्धमथापरं भवेत्त्रिचितिकमग्निचितिश्चेत् । १। अष्टावष्टौ संमिता चितिरष्टैकादशिका च मध्यमा । व्यत्यासवतीरुपन्यसेदं ष्टौ द्वादश चोत्तमा चितिः । २। पञ्चदशनरं क्षेत्रं प्रउगचित्ततस्त्वर्धम् । मध्यादृशके त्रिकृष्ठमेतत्त्रया करणम् । ३ । बाह्वीरेकविँश उभकरेेे तथार्घी उन्यश्च। असश्रोण्योश्छेदस्तस्योभयतो भवेत्प्रउगः । ४ । चात्वालेभ्यश्चतुभ्यंस्तु समृह्यो अग्नरनिष्टकः।

22) mas, पंचकीयो हेहेतहे ऽर्थां°.

23) mss. °सिंचनेद , बधायते.

25) mas. पद्माधे वि शबे प्रथक .

26) r. च for चैथाँ.

6 1-2) cf. 10.1.4.7, 8; mss. त्त्रिच- 4) mss. °वि शोम.° °धमन्य°: af. 10.

तिनैनम : S C3 'चितिमेत the oth. °चितिनेत : mss. °इदन्यसे°.

3-4) mss. भौग twice: cf. Baudh. Sr.30.14, 15.

3.3.6.

5) mss. प्रीवैश्चन्यो भागशो (M2 -रचव्या): of Baudh Sr. 80.18: 411.5-7: Ap.S.14.1-3.

दिग्भ्यः पूरीषैः समृद्यो भागशो युक्तितो विधिः । ४ । मण्डलचत्रस्रो उद्य परिवार्यः इमशानचित् । द्रोणचित्त्सरुमानेषां दशभागो भवेत्त्सरः । ६ । मण्डले चतुरस्रं तु कूर्याद्गाईपत्यवत् । बाह्वीविकातिभागेन वारुणें सार्धमेव तु । ७ । प्रसिद्धं दशधा कुर्याद्बहिरन्तश्च युक्तितः । त्रिकृष्ठश्च विषाणः स्यात्संधी व्यत्यास एव सः । ८ । चतुरस्रस्य करणं बाह्वोद्वीत्रिंशद्भागिकम् । चत्रस्रमथाध्यधं ताभ्यां गायत्रवद्विधिः। १। साहस्रस्य करणं बाह्वोः पञ्चदशभागं चतुरस्रम् । अध्यर्धास्त् ततः स्युद्धिशताश्चितयः स्मृताः । १० । पञ्च पञ्चाशतमध्यर्घास्तिस्रः पञ्चाशतं चतरस्राः । सहस्राच्छतं पक्षाः स्यूरुषा सहस्रतमी । ११। बाह्वोरेकत्रिंशो भागः करणं चितिस्तयोत्तरयोः। चत्रस्नानां साहस्रं सवनिके व्यवास्यन्ति । १२।

अर्धेकादशपूरुषं घनं भवेद्भवेन्मण्डलँ रथचकं । नाभिररा विवरधा नेमिररेभ्यो यद्यतिरिक्तम् । १३ । तदर्घाः पुरुषायामाः पुरुषाष्टभागविस्तृताः चतुर्विंशतिस्त्रिनरनायाः । १४ । विवरकरणमतः संप्रवक्ष्यामि । द्विसप्तमेन नेम्यस्रकरणं भवेदरस्याष्टभागेन वैकृतश्चतुर्वि'शतिभागेन नाभ्यामन्तरमन्तरो ऽष्टमभागेन प्रउगवद्भवेत् । १५।

> द्वीष्टकाँ चिनुयान्नाभि चतुर्भिश्चिनुयादरान्। त्रिभिर्नेमि यथाभाग । व्यत्यासः कृपवत्समृतः । १६ । विष्कम्भस्य चतुर्थेन नाभ्यास्तु विवरं लिखेत्। त्रिचत्वारिँशाङ्गुलां नेमिँ सार्धंचतरङ्गुलाम् । १७ । सिद्धमन्यद्यथा युक्तिश्चयने याश्च संपदः । १८ ।

```
6) mss. °चित्सरु°, °बेत्सरु: .
```

<sup>7-12)</sup> of. Baudh.Sr.30.18.

<sup>7)</sup> mag. वरुगाँ.

<sup>8)</sup> mss. व्यत्यस्य. 9) B2 ° बार्षे च the oth. ° बाध्यर्थे च.

<sup>11)</sup> of. Baudh. Sr. मोड्ड: .

<sup>12)</sup> M2 "स्तथातरयो" the oth. "स्त-थोतूरयो°; mss. चतुरस्राँ साइस्राँ (M2

<sup>13-18)</sup> of. Baudh.Sr.30.16:408. 14-409.12.

<sup>13)</sup> mss. नाभिनरा, 'रारम्यो.

<sup>15)</sup> mss. "सप्ततेन नेम्यास्", गर्रस्याप्ट", °तरा: अष्टम°, प्रौग°. 16) mss. exc. C3 क्तपव .

<sup>17)</sup> mss. °शांग्रलो नेमि: .

य इदमपि यथातयँ स्मृतिं विधि यदाधीत्य मिमीते रौरवें समवति खलु कृत्स्नसंमतो व्रजति च शुल्बकृतौं सलोकताम् । १६ । ॥६॥

> रथचकस्य चित्यस्य संक्षेपोक्तस्य विष्णना । अय घातुर्निविष्ठस्य त्रिगुर्गान्यं बहिबंहिः। लीयन्ते मण्डले यस्य सप्त सार्घा नरा बृधैः । १ । मुच्यन्ते विवरेष्वन्ये क्षेत्रादभ्यधिकास्त्रयः । २ । तस्य चक्रविधानं तु । नेमिररेभ्यो विस्तरः । मण्डलानां च विष्कम्भः त्रिभागः करणानि च । ३। नरार्धेनाभिलिखेन्नाभिस्ततः प्रस्तारगोचरा । अरेभ्यो अभ्यधिका नेमिस्त्रिषष्ठेनाक्षरागारम् । त्रिंशतेन सर्विंशेन अधिकैश्चार्धपञ्चमै: । मिमायाङग्लैर्वा मध्यं कुर्याद्विकान परिलेखनम् । ४। प्रथमे प्रस्तरे रथचकस्य श्रुणतेष्टकाः । चत्भिरधिकं वेत्य चत्वारिंशच्छतत्रयम् । ४ । द्वितीये अन्यधिका यान्तु चतुर्वि शतिरिष्टकाः । पञ्चकोगास्त्रिकोणाश्च नेम्यरेभ्यः च संधिषु । ६ । इष्टकानौ सहस्रेण शतैः सप्तिभरेव च। अष्टषष्टचा च चकस्य चितयः पञ्च पुरिताः । ७ ।

> > ।। इति बैब्जबँ समाप्तम् ॥

।। इति शुल्बसूत्रं समाप्तम् ।।

अयातः प्रतिग्रहकर्त्ये व्याख्यास्यामः । १। दक्षिगां प्रतिगृह्णीयाद्नावेदविन्नाशुचिनीयज्ञोपवीती न मुक्तिशिखो नार्तश्च ' नानुदके न चाकाले । २ । सावित्रः पुरस्ता त्क इदिमिति पश्चात् । ३ ।। प्रजापतये त्वेति पुरुषीं प्रतिगृह्णीयाद्धस्तिनं पूरुषं भींम प्राणि चान्यत्सर्वं जीवमनुर्वरां ''चन्द्राय त्वेति शिरो '' यमाय त्वेत्येकशफें '' रुद्राय त्वेति गाम'ग्नये त्वेति हिरण्यं त्रपु सीसमयो लोहं च '' ग्नास्त्वाकुन्तन्नपसो ऽतन्वत धियो ऽनयन्बहस्पतये त्वेति वास " उत्तानाय त्वेत्यप्राण द्विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वेति छत्त्रं गृहं ग्रामं च " श्रीकामाय त्वेति शय्यामि न्द्राग्निभ्यां त्वेति छागं मेषं महिषं च " वरुणाय त्वेत्युदकूम्भं कृपं तडागं च " समुद्राय त्वेति करकशङ्क्षण्वितप्रवालानि यच्चान्यत्किंचित्सामुद्रं " त्वष्ट् इत्युष्ट्रान् सोमाय रसान्द्रवान्-गन्धस्रजो वनस्पती रच " वैश्वानराय त्वेति त्वेति रथान् । ४ । यद्यासंभृता नानादक्षिणास्तां दक्षिणां प्रतिगृह्णीयात्

> पृथिव्यां पृण्यं च पापं च कस्ते प्रतिपश्यति । इष्टपुण्यं च पापं च आदित्यः प्रतिपश्यति ॥ यदा दाता प्रमीयेत यस्मै दत्तें स जीवति । अन्तरावर्तमानाभ्यां दक्षिणा कस्य तिष्ठति ॥ वरुणो दक्षिणाः प्रतिगृह्य विष्टावे प्रयद्यति । स दाता सर्वसस्यानां जन्मकाले पुनःपुनः ॥

### इति। प्रा ॥१॥

पुरुषी हस्ते गृहीत्वा ' प्रसारे वीरं बाहुभ्यां ' बाहुकारीमिकह्य ' हस्तिनं पुरुषं भूमि पृष्ठे ' अवं गां पुछे 'हिरण्यं गहीत्वा 'वास: परिघाया कम्याप्राणं 'छत्त्रं दण्डे 'रथमीषायां 'ग्रामं मध्ये 'गृहं प्रविश्य ' शय्यामारुह्या'जं कर्णे ' मेषमूर्णायां ' महिषे शुक्त ' उदकुम्भं गृहीत्वा ' कूपमवलोक्य ' तडाग-मवतीर्य ' करकश ह्रुकुक्तिप्रवालानि गृहीत्वा यच्चान्यत्किचित्सामुद्रे ' शङ्कुना चोष्ट्रान्प्रतोदेन खरानश्व-तरानुत्क्षिप्य ' रसाननुलिह्य गन्धान्त्रग्दामानि चा ह्या वनस्पतीन नं गृहीत्वा । १ । श्राव्यमन्त्रो बाह्मणस्य जपमन्त्रो राजन्यस्योपाँगमन्त्रो वैश्यस्य शृद्धस्य गृहान्निष्कम्य बहिष्यस्पृश्य मनसा मन्त्रमा-

1 MS.I.9.4; Ap Sr.14.11, 12.

1) M2 परिश्रह°.

8-4) cf. 5.2.14.6-13; mss. पाणि 4-5) कृतान्नत्यासं for रथान्यवासं , cf. मान्यत्सर्वे जीवान्यूर्वरां, सीमयो, यप्ट्रे त्यु° for स्वप्द्र इस्त्र<sup>°</sup>; cf. MS I.3.18: 87.3: 17:86.14; 2.3:12.14; IV.

9.8:128.7:

(লাহ্য বহুনে ); IV.9.8:128.10; I 3.15:36.5.

Ap.Sr.14.11.3, 4.

5) mss. दक्तियां; M2 N मादित्य S चादित्यं.

III.14.10:174.6 2 1) mss. प्रशारो, प्राच्टे, कस्यजाप्राख

(corr. uncertain); B N नुदिप्य M2 °निचप्य; mss. °नुलिस्प गंधा-न्ख्रग्दामामा चा°.

2) mas. आन्यामंत्री नाह्मसूर्य मंद्रो राजस्य उपाँशनो बैश्यस्य.

वर्तयेत् । २ । य एवँ विद्वान्त्रतिगृह्णाति पुनाति दातारं पुनाति चात्मानं पुनाति दक्षिणा ' देवेषु वेनाह-मिति।३। ॥२॥

### ॥ इति प्रतिप्रहकल्पः ॥

अथातो मुलजातस्य विधिं व्याख्यास्यामः । १ । मुलस्य प्रथमे उँशे पितुर्नेष्टो द्वितीये मातुस्तृतीये धनस्य चतुर्थे कूलशोकावह आत्मनो वा पुण्यभागी भवति । २ । तत्रीदकूम्भं कूर्यात्तिस्मन्छद्राञ्जिपत्वा-प्रतिर्थं रक्षोघ्ने मुक्तं च । ३ । द्वितीयोदक्रभश्चतुःप्रस्नवणसँयुक्तस्तं स्मिन्मुलानि धारयेद्वँशयात्रा-कृतानि । ४ । तेषां प्रधानानि मूलानि वक्ष्यामि । प्रथमाः काश्मर्यः महदेवी अपराजिता अधःपूष्पी शङ्ख-पूष्पी बला पाटला मय्रशिम्वा मध्पूष्पिका चक्राङ्किता काकजङ्का कुमारी द्वितीया वैजयन्ती अपामार्गो भुङ्गरजो लक्ष्मगा जाती व्याघ्रः पत्त्रकः चक्रमर्दः कपिलेश्वरा अश्वत्थः महः पलाश उदुम्बरः प्लक्षः शमी अकों रोहितको बिल्व इत्येवमादीनि मलशः पूरियत्वा मध्ये मुलँ हेममयं च कुर्यात्सप्नधान्यसँयुक्तम् । ५ । तेषां निषिद्धानि मुलानि वक्ष्यामि । तिल्वको धवो निम्बः शाल्मली राजवृक्षः क्लेष्मन्तकः सर्वक्रण्टिकि-वर्जम् । ६ । तत्राभिषेकं कुर्वीत पितुः शिशोर्जनन्या देवरस्याकृत्यासन्द्यामामीनानां । संपानेनाभिषिञ्चति शिरसो ऽध्या मुलात् । ७ ॥ शिरो मे श्रीर्यंश इति यथालिङ्कमङ्गानि संगुर्शति । ८ । स्नातानामुपरिष्टा-न्नैऋंतं पयसि स्थालीपाके श्रपयित्वा काश्मयंमयं परिधिमिध्में स्वक्त्रवं संगुज्याधारावाज्यभागौ हत्वा -सुन्वन्तमयजमानिमिति चतस्रः स्थालीपाकस्य हत्वा "कया श्वभा सवयस इति पञ्चदशाज्याहृतीर्जुह-यान मा नस्तोक इति " या ते रुद्र शिवा तन्रिति पञ्च । ६ ।। अग्ने रक्षा " सीसेन तन्त्रमिति द्वाभ्यां स्विष्टकृते हत्वा समाप्ते कृष्णा गौ: कृष्णाश्च नीला हेममयं मुलैं सप्तधान्यं चाचार्याय दद्याद्वह्मणे कृष्णो ऽनड्वान्यथाशक्त्या ब्राह्मर्गभ्यः सूवणं दद्यात् । १० । ब्राह्मर्गान्भोजयेत्कृसरपायसान्नमाज्यसँयुक्तम् । ११ । सर्वं शोभनं क्षेममारोग्यं सर्वाशिषः संपदा सर्वमङ्गलसंपदा च । १२ । एवं नैर्ऋतदेवते गरयोगे च विधिमंनुनादिष्टः । शान्तिकराक्षे मकरी ग्रुभकरा धनधान्य ऋद्धिकरी सर्वकुलरक्षणी भयशोकाप-हारिणी बलभाग्ये शूभकारेति । १३।

# ।। इति मानवसुत्रे मुलाविजातशान्तिविधिः ।।२।।

| <b>4</b> ) msa₊ °यात्र°.            | बि   |
|-------------------------------------|------|
| 5) for the sake of clearness the    | 6) n |
| names are printed separately,       | 7) n |
| as the mss. did; mss. करमया,        | रि   |
| पाटाला, इय, °रकं inst. of °रजो, M 2 | 8) c |
|                                     |      |

2 2) mss प्रथमें री.

uss. तेल्बक. nss. °मंद्रायामासीनावाः (M2 °ध्या°), तरसोषामुखाय्य (M2 °य).

f. 5.2.11.25. S कपिडे N कपिडे, mss. पलाशा; 9) mss. स्नातासुरिध्टान्नैरुतं (S "न्ने 13) mss. मकरा, भाग्य.

N 'त्रे"); maa. "मया परिधिमिध्में सुकस्वँ (M2 °िमध्म, "क्लाबँ); r. निषाय for °िमध्में ? cf. 6.1.5.16: 5 1 6 44: 5.2.7.22: 6 2.4.3. 10) mss. रचौँ सिसे धतिमिति; cf. 5 1.1. 28: 5 2 11.27.

S N रौहीतक M2 रोतक ; mas.

अथ यमलशान्तिः । १ । अय्य यमलौ पुत्रौ गावौ वडवे वायायाताम् । २ । सँवत्सरे पूर्णे द्वादश-वत्सरे वा द्वादशरात्रे वा सप्त कर्षायानाहरेदश्वत्यमुदुम्बरें विकङ्कतं न्यग्रोधप्लक्षशमीशमकप्रियङगुगौर-सर्वपारंच । ३ । यदि तान्न विन्देद्विरण्यस्नानें ।। हिरण्यवर्गाः शुचय इति चतसृभिश्चनुष्पादे भद्रपीठे प्राङमुखानुपवेश्य मृन्मयेन शतधारेण बैजलें सहस्रधारमन्तर्धाय "या ओषधयः "समन्या यन्तीत्यनु-वाकाभ्यां चतस्रो विधवाः स्नापयेयुश्चन्वारो वा ब्रह्मचारिणः । ४ । स्नातावलंकृतौ दम्पती प्रदक्षिणमिन परिणयेत् । १ । पश्चादग्नेदंभेषूपविश्य मास्तस्य स्थालीपाकस्य प्रियवतीभ्यां सप्त कृत्वो अवद्यञ्जुहोति । ६ । ऋषभेका गावो दक्षिणा । ७ । पुरस्तादग्नेः मप्त कर्षून्वात्वा तान्गन्धोदकेन पूरियत्वा जयप्रभृतिभिश्चाज्यस्य पुरस्तात्स्विष्टकृतो "हिरण्यगभं इत्यष्टाभिः प्रत्यूचमितकामेदष्टमीं जपेत् । ६ । आहिताग्नेश्चोदनेन विधिना व्याख्यास्यामः । ६ । मास्तं त्रयोदशकप।लं निवंपेत् । १० । तस्य गौर्षेनुदंक्षिणा । ११ । यदि तां न विन्देत्मुक्षेत्रं सुसमृद्धं दद्याद्यवक्षेत्रं तिलक्षेत्रं वा । १२ । यदि तानि न विन्देत्लोमवस्त्रत्व-गवछन्तो वाडवाग्नं प्रविशेरं स एनस्यानुग्रहः । १३ ।

#### ॥ इति यमलजातिशान्तिः ॥

अथात आक्ष्ठेषाविधिं व्याख्यास्यामः । १ । प्रथमे पादे मातृनागक्ष्वतुर्थे पितृविनाक्षः । २ । तत्र मूलिवधानोक्तौषधिगतं गृहीत्वा ताम्रपात्रे पित्वँगपात्रे निधाय तण्डुलान्यिष्ठात्य तस्योपिर हेम निष्क-प्रमाणं सर्पमधोमुलं प्रतिष्ठाप्य पञ्चगव्येन स्नपनं कृत्वा वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेद्यक्तोपवितिन सुगन्धेः पञ्च-वणंपुष्पेध्विपैनिनाभक्षभोज्योपहारैस्ताम्बूलादिभिनीनाविधफलैक्च । ३ ॥ नमो अस्तु सर्पेभ्य इति सुवर्णसर्ग पूजयेत् । ४ । ततक्ष्वतुरः कुम्भान्प्रतिष्ठाप्य प्रथमं निक्षंरोदकेनेतरानिष संपूर्यं तत्र प्रथमे सप्त मृत्तिका द्वितीये देवदारु मुस्तां च सिद्धार्थोत्पलहिददागुडूचीचन्दनं तृतीये सर्वोषध्यक्ष्वतुर्थे सर्वमिदं कृत्वा "समुद्रं गछेति चतुर्भिमन्त्रेरभिमन्त्र्य गन्धपुष्पादिभिर्चियत्वा गुभे उन्नि ग्रुभनक्षत्रे ग्रुभवलायां यजमानः ग्रुचिभूत्वाहते वाससी परिधाय गन्धाद्येरलंकृतमाचार्य नमस्कृत्यिर्विभः सह पुण्याह्वाचनं कृत्वा कलक्षेषु मध्ये स्थिष्डलं कृत्वाग्नं प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक्तं श्रपियत्वाघागवाज्यभागाभ्यां हुत्वा ततः सावित्र्या स्वत्रे "वयं सोमेति सोमायां मृन्वन्तमयजमानिति निक्रंत्ये " सहस्रशीवेति विष्णवे

<sup>3 2</sup> mss. वायेवा . कामे . 3) mss. °पात्रो, पात्रं, तंडुलोपिरं, 3) mss. °दस्मरो वा: cf. का-8 सप्त 9) mss. °तारिनश्यो . निष्क , °पहरें . काम् . 4) cf. 3.5.18-

<sup>4)</sup> mss. वैजलँ; cf. 8.8.3; 6.1.3.3; 12) not M2; N S नानि, °त्मुकेत्रॅं. 5) mss. परिधाया; cf 1.8.6 6; RV. MS II.13 1:151. यजकेत्रं. 10.57.6: 90.1.

<sup>7)</sup> mss. गा. 13) mss. वादावारिन.

<sup>8)</sup> cf. MS.II.13.23; mss. °चमिति- 4 1) S N अश्लेषा°.

पृथगष्टोत्तरकातं जुहुयात् । ५ ।। नमो अस्तु सर्पेभ्य इति समिन्चकतिलाज्यैर्जूहुयात् । ६ । स्विष्टकृतं प्रायिचत्ताहुतीर्हुत्वा पूर्णाहुतिँ हुत्वाचार्यः शिशुं मातरं पितरें सर्वीषधितिलसर्षपसँयुक्तमुदकं कलशादुद्धृत्य-र्तिविग्भः सह चतुर्भिः कलशैरिभिष्टञ्चेत् । ७ । पूर्ववदक्षिणेति शेषो व्याख्यातः । ।

## ।। इति मानवसुत्रे आक्लेबाविधिः ।।

#### शंकर उवाच

दन्तजनमनि बालानी लक्षणं तन्निबोधये। उपरि प्रथमें यस्य जायन्ते च शिशोदिजाः । दन्तैर्वा सह यस्य स्याज्जन्म भागव सत्तम । मातरं पितरं चाथ खादेदात्मानमेव वा। १। तत्र शान्तिं प्रवक्ष्यामि तां मे निगदतः शुणु । गजपृष्ठगतं बालं नौस्यं वा स्थापयेद्द्विजः। तदभावेन धर्मज्ञः काञ्चने च वरासने । २ । सर्वोषधैः सर्वगन्धैः बीजैः पूष्पैः फलैस्तथा । पञ्चगव्येन रत्नैश्च पताकाभिश्च भागंव। स्थालीपाकेन धातारं पजयेत्तदनन्तरम्। ३। सप्ताहं चात्र कर्तव्यं तथा बाह्मराभोजनम् । अष्टमे उहिन विप्राणां तथा देया च दक्षिणा। काञ्चनै रजतं चात्र भुवमात्मानमेव च । ४ । दन्तजन्मनि सामान्ये शुणु स्नानमतः परम् । ५ । भद्रासने निवेश्यैनं मृद्धिमूं लैः फलैस्तया । सर्वीषधै: सबीजैश्च सर्वगन्धैस्तथैव च । स्नापयेत्पुजयँश्चात्र विह्नसोमं समीरणम् । प्रथमें स्थापयेत्तत्र देवदेवं च केशवम् । ६ । तेषामेव त् जुहयाद्घतमग्नौ यथाविषि । ब्राह्मणानां च दातव्या ततः पूजा च दक्षिए।। ७। भासन्तं छत्त्रमूर्धानं बीजैः सुस्नापयेत्ततः ।

9) mas. "सूत्र अरलेवा".

8 B) mss. भागवे.

सुस्निग्धैबलिकानां च तैश्च कार्यं प्रपूजनम् । ८ । पुज्याश्चाविधवा नायों बाह्मणाः सृहदस्तथा । ह ।

## ।। इति विष्णुधर्मीकता दन्ताप्त्यतिशान्तिः ।।

अकालप्रसवा नार्यः कालातीतप्रजास्तथा। अमानुषा अभण्डाश्च अजातव्यंजनास्तथा । हीनाङ्का अधिकाङ्काश्च जायन्ते यदि वा स्त्रियः। पशवः पक्षिणक्वैव तथैव च सरीसुपाः । विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत् । १ । निर्वासयेत्तान्नुपतिः स्वराष्ट्रात्स्त्रियश्च पूज्याश्च ततो द्विजेन्द्राः । २ । फलादिकैब्राह्मणतप्रां च लोके ततः शान्तिमपैति प्राप्तः । ३ ।

### ॥ इति प्रसवेकृतशान्तिः ॥

अथातो रुद्रजपस्य विधानकल्पे व्याख्यास्यामः । १ । उत्तरतो ग्रामस्य पुरस्ताद्वा शुचौ देशे नदीषु देव-खातेष तडागे वा मलापकर्षएां कृत्वा प्राणायामत्रयं कूर्यात् । २ । रुद्रस्नानं कूर्वीत । ३ ।। नमः शंभवे चेति स्नात्वा संख्याता सहस्राणीति दशिभर्मार्जनमुत्तीर्यं वस्त्रे च परिधायाचम्य रुद्रं न्यसे द्या ते रुद्रेति शिखार्यां " ये अस्मिन्महत्यर्णव इति शिरस्य संख्याता इति ललाटे " नमो नीलकपर्दायेति चक्षुषो नैमः श्रताय च श्रतसेनाय चेति कर्णयोर्वतत्य धनुष्ट्वमिति मुखे "नमो नीलग्रीवायेति कण्ठे "नमस्ता आयुधा-यानातनायेति बाह्वो नैमो गिरिकेभ्य इति हृदये " हिरण्यगर्भ इति नाभ्यां " नमो गर्गोभ्य इति पृष्टी " नमो मीढ्ष्टराय चेति कटचामि मा रुद्राय तवस इति गुह्ये " मा नो महान्तमित्युवों ये पथा पथिरक्षय इति पादयोर ध्यवोचिदिति कवर्चं " नमो बिल्मिने चेत्युपकवर्चं " प्रमुञ्च धन्वन इत्यस्त्रम् । ४ ॥ य एतावन्त इति दिग्बन्धः । ४ ॥ ओं नमो भगवते रुद्रायेति विन्यसेत् ।

> ओंकारं मुध्नें विन्यस्य नकारं नासिके तथा। मोनारं तू ललाटे वै भकारं मुखमध्यतः। गकारं कण्ठदेशे तु वकारँ हृदये न्यसेत्। तेकारं दक्षिणे हस्ते रुकारँ वामतो न्यसेत्।

3) N S प्रापं M2 पापं, r. प्राप्ताम् ?

<sup>10)</sup> N S सदंतीप्तव°.

<sup>4)</sup> mss. प्रववेकृत°.

<sup>6 2)</sup> mss. पूजबारच.

<sup>1 4)</sup> cf. MS.II.9.2-9: Man. 2.1. 28.

### द्राकारं नाभिमध्ये त् यकारं पादयोस्तथा । ६ ॥

त्रातारमिन्द्रं " प्राचीदिगिधपतय इन्द्राय नमः ॥ त्वं नो अग्न " आग्नेयदिगिधपतये उग्नये नमः ॥ सूगं नु पन्यां " दक्षिणादिगिधपतये यमाय नमः ॥ असुन्वन्तमयजमानं " नैर्ऋत्यदिगिधपतये निर्ऋतये नमः ॥ तत्त्वा यामि " पश्चिमदिगधिपतये वरुणाय नमः ॥ आ नो नियुद्धि वीयव्यदिगधिपतये वायवे नमः ॥ त्वे सोम कतुभिरुँदग्दिगधिपतये क्बेराय नमः ।। तमीशानमी शानदिगधिपतय ईशानाय नमः ।। इमा रुद्राय तवस " ऊर्ध्वादिगधिपतये ब्रह्मणे नमः ॥ स्योना पृथिव्य धोदिगधिपतये उनन्ताय नम इत्येतद्दिक्संपूटम् । ७ । एवमेवात्मिन रौद्रीकरणं कृत्वा त्वगस्थिगतैः पापैः प्रमुच्यते । ८ । अनेन विधिना न ग्रामे न स्त्री-स्रवणे न श्राद्ध आमन्त्रिते न पशुसंनिधौ यक्षराक्षसभूतप्रेतिपशाचयमदूतशाकिनीतस्कराद्युपघाताः । ६ । सर्वे ते ज्वलन्तं पश्यन्ति । १० । आत्मानं रुद्ररूपं ध्यायेत् । ११ । त्रिनेत्रं पञ्चवकत्रं दशभुजं सौम्यं सर्वी-भरणभूषिन नीलग्रीवे शशाङ्कित्तं गुद्धस्फटिकसंकाशं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं कमण्डल्वक्षसूत्र-हस्तमभयप्रद त्रिशुलहस्तं पिनाकपाणिनं वृषभस्कन्धसमाहृ हमुमादेहार्धधारिणं ज्वलन्तं कपिलजटं जटामुकूट-सँयुक्तँ शिखामुद्द्योतकारिणममृतेनाष्ठुतँ हुब्दँ सुरास्रैर्नेमस्कृतं दिग्देवतैः समायुक्तं नित्यं च शास्वतँ शिवं ध्वमक्षयमव्ययं मवंव्यापिनिरञ्जनमीशानं रुद्रं विश्वरूपिणमेवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक्ततो जपमारभेत् ११२। मृगुप्तदेशे गोचर्ममात्रे उस्थन्स्वनुलिप्ते वा लिङ्गपद्माकृति प्रकल्प्य प्रोक्ष्य " मा नो महान्तमिति स्थापयेद् नमः शंभवे चेत्यर्चयेत् । १३।। सद्यवामाघोरतत्पुरुषेशानेति रुद्रस्यावाहनै ।। सद्योजात इत्यस्य सद्योजात ऋषि-र्बह्मा देवता त्रिष्टुष्छन्दः हँसवाहनः पश्चिमवक्त्रः पृथिवीतत्त्वः ब्रह्मरूपाय ह्रां पश्चिमवक्त्रावाहने विनियोगः '' सद्यो जातः '' पश्चिमवक्त्राय नम '' आ वाहयामि ।। वाममद्य मितर्नारत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णु-र्देवता त्रिष्टुपुछन्दो गरुडवाहन उत्तरववत्र आपस्तत्त्वो विष्णुरूपाय ह्रीमूत्तरवक्त्रावाहने विनियोगो " वाममद्य मिवतर तरवक्त्राय नम " आ वाहयामि ॥ अघोरेभ्य इत्यस्याघोर ऋषी रुद्रो देवता बहती-छन्दो वृषभवाहनो दक्षिणवक्त्रस्तेजस्तत्त्वो रुद्ररूपाय ह्रु दक्षिणवक्त्रावाहने विनियोगो " अघोरेभ्यो " दक्षिणवक्त्राय नम " आ वाहयामि ॥ तत्पूरुषायैत्यस्य तत्पूरुप ऋषिः सूर्यो देवता गायत्रीछन्दो ऽश्ववाहनः पृवंवक्त्रो वायुस्तन्वः मूर्यं रूपाय ह्रैं पूर्ववक्त्रावाहने विनियोगस्त त्युरुषाय "पूर्ववक्त्राय नम "अ बाह्यामि।। तमीशानमिन्यस्येशान ऋषिः शब्दो देवता बृहतीछन्दः कूर्मवाहन ऊर्ध्ववकत्र आकाशतत्त्वः श्वेतरूपाय हीमुर्ध्ववक्त्रावाहने विनियोगस्त मीशान मध्वेवक्त्राय नम " आ वाहयामि ॥ आ त्वा वहन्त्विन रुद्र-

7) MS.IV.9.27 139.17, 10 4 153, 9) mss. °मंत्रिनौ न यश°. 12 14.14.239.12. 17.246.3; 2 217.5 1 214 6, RV, 1 89 5; MS.IV 12.2 180.16 mss, the first seven times 'বিসাঘি'. नम given without sandhi as the mas-

12) mss. मर्बेड्यापी°. 13) mss. स्थंबनलिप्ते.

14) the endings had to be redressed; बाह्यामि without sandhi; mss. नतपुरुषे इत्यस्य for नत्पुरुषायेन्यस्य, after w the masomit पर्वे unto देवरवाय; cf. MS. IV-13.5 205.5: 12.2:180.13. II.9.10:130.1. 9.1:119.7. (this is meant, not 13:14: 163.13); RV.1.89.5; MS.II.9.1:119.3.

गायत्रीमघ्टी कृत्वः प्रयुञ्जीत । १४ । कृदं ध्यायेत् । १५ । नीलकण्ठं महादेवं कैलासस्यं सहोमया त्रिनेत्र-मीश्वरं चैव ध्यात्वा सिद्धिमवाप्नुयात् । १६ । ततो जपमारभेद् "नमस्ते रुद्र मन्यव इति प्रभृतिभिरष्टाभि-रनुवाकैः । १७ । प्रथमानुवाके गायत्री छन्दस्तिस्रस्त्रिष्टुभस्तिस्रः पङ्गक्तयः सप्तानुष्टुभो उन्त्यानुवाके प्रथमा वृहती हे त्रिष्टुभौ हादशानुष्टुभो हे जगत्यौ । १८ ॥ शेषानां नानाछन्दसां रुद्रानां रुद्रो देवता-घोर ऋषः । १६ । शतरुद्रियायां सँहितायां सर्वपापक्षयाथं जपे विनियोगः । २० ॥ नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यादिरष्टानुवाकाः । २१ ॥ असंख्याता सहस्राणीति यथालिङ्गं स्थापनं ध्यात्वा " नमो अस्तु रुद्रभयो ये दिवीत्यसद्दि ध्यायेद् नमो अस्तु रुद्रभयो ये अन्तिरक्ष इति नाभिद्दिने " नमो अस्तु रुद्रभयो ये पृथिव्या-मिति जानुद्दि ध्यायेत् । २२ ॥ अघोरेभ्य इति जिपत्वा " यःपथ इति विसर्जयेत् । २३ । अप्रतिरथं जपन्गृहमात्रजेत् । २४ । तेनोदकेनात्मानमभिषिञ्चेत् । २५ । द्विपदश्चतुष्पदृच्चेतिन्तत्यजपस्य विधानम् । २६ ।

# ।। इति मानवगृह्यपरिशिष्टे नित्यजपविधानम् ।।१।।

नैमित्तिकस्य पुनर्वध्यामि । १। पूर्वोक्तेन विधिना स्नात्वा न्यासं कृत्वा शङ्ख उदकं गृहीत्वा यथालाभे पात्रे वा दूर्वापुष्पा एकोदकमक्षतमीशानाभिमुखं प्रक्षिपेत् । २ । यमुद्दिश्य जपेत्तस्य चैवमेव धीरेकावतं द्विरावर्त त्रिरावर्तं सप्तावर्तं यद्यारोग्यार्यमष्टावर्तमेकत्रस्थे त्रिरावर्त नित्ये नैमित्तिके ऽपरिमितम् । ३ । यदि रुद्दः प्रजा अभिशामयेतोत्तरपूर्वस्यां दिशि शतरुद्वियं जपेश्वद्धक्रममाणो जपेत् । ४ । एकाहे जप्ते रोगपापः प्रमुच्येत । ४ । त्र्यहजप्तेन ब्रह्महत्यादिपापः कुष्ठादिभ्यः प्रमुच्येन । ६ । अनेन विधिना न ग्रामे न स्त्रीस्रवणे न श्राद्ध आमन्त्रिनो न पशुसंनिधौ न पूर्वापरौ रात्रीं ब्रह्मचारी नान्त्यजदर्शने न रजस्वलादर्शने न व्यायामं कुर्वीत । ७ । समाप्तेषु यथाकामं प्रार्थयत्वा घोरेभ्य इति जपित्वा " यः पथ इति विसर्जयेत् । ६ । तेनोदकेन यजमानमभिष्ठिञ्चेत् । ६ । अप्रतिरथं जपन्गृहमावर्तयेत् । १० । ब्राह्मणे यो जपेत्स सर्वान्कामानवाप्नुयात् । ११ । विधिहीने विपरीतं स्याद्बाह्मणस्य यजमानस्य च । १२ । ॥२॥

शुचिस्तातो जितेन्द्रियो लब्धाशीऋधिछन्दोदेवताविनियोगो न्यामपूर्वकँ रुद्रं जपेत् । १ । अघोर ऋषी रुद्रो देवता बृहती छन्दः सर्वकर्मणि न्यासे 'विनियोग ''आखुं ते रुद्र पशुं करोमीत्यान्नादनुवाकस्येति

<sup>17-22)</sup> MS II.9.2-9.

<sup>18)</sup> mss. °स्त्रिष्ट्रप निस्तः , °नुष्टुप् संस्वा°, दाभ्यां त्रिष्ट्रप्, °नुष्टुप् दे.

<sup>23)</sup> MS-11.9.10.

<sup>2</sup> mss. एकदव.

<sup>3)</sup> S M2 तम्"; mss. "मेव धिः ॥ एका"

<sup>4)</sup> mss. प्रजाभिशा°, °श्चक्रम°.

<sup>3 2)</sup> mss. 'त्यंनाद' twice, शिखा । अप्रति' (M2 शिखाः), दौ, ज्यमनग्त्रे (corr. uncertain); cf. MS.I-10-

<sup>4,</sup> I.2.9:18 17-19,13, IV-12.1: 178.7-15; II.7.15:96.11; IV. 12.6:196.12; 14 14:238.12-239.18.

हृदयिम दें विष्णुविचकम इत्यान्तादनुवाकस्येति शिरो " ब्रह्मणस्पत इति षड्चं " ब्रह्म जज्ञानं " ब्रह्मा देवानामिति शिखामंप्रतिरथमिति कवचम दित्यानामवसा नूतनेनेति हे षड्चौ चक्षुषी ' शतरुद्रियमित्य-स्त्रम् । २ । एवं न्यासमावाहनविसर्जनान्तम् । ३ । प्रणम्य जपं निवेदयेत् । ४ । पालाशसिमध आज्यप्लुता-स्तिलाहुतिभि नैमः शंभवे चेति तिसृभिः षड्द्वादश वा जुहुयात् । ५ । स्नानतर्पणजपहोमार्चनरतो यः सँवत्सरे जपेत्

स दशाफलमाप्नोति ब्रह्मघ्नो ऽतिविशुध्यति । सुरापः सुवर्णहर्ता गोघ्नो वा वृषलीपतिः । सुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गछति । ६ ।

घद्रजापीहतं दत्तमनन्त्याय कल्पते । ७ । ॥३॥

# ।। इति मानवगृह्यपरिशिष्टे उद्गजपविषानं समाप्तम् ।।

अथातः प्रवराध्यायं व्याख्यास्यामः । १ । तदेतद्ब्राह्मण् भवत्यांषेयं वृणीते ' बन्धोरेव नित्यथो संतत्या इति । २ । एकं वृणीते द्वौ वृणीते त्रीन्वृणीते न चतुरो वृणीते न पञ्चातिप्रवृणीते वा । ३ । इहैके मनुविदत्येवैकार्षेयं सार्ववर्णिकं प्रदिशन्ति । कस्यो हेतोरिति । मानव्यो हि प्रजा इति । ४ । न देवैनं मनुष्यैरार्षेयं वृणीत । ऋषिभिरेवार्षेयं वृणीते । १ । यः परार्षेयं वृणीते परं यज्ञस्याशीगं छेदिति श्रुतिरां वृश्चयते वा एष ओषधीभ्यः पशुभ्यः पितृभ्यो यश्च परप्रवरान्त्रवृणीते । ६ । तदेतदन्यत्र ब्राह्मण-क्षत्रियाभ्यामितरासां प्रजानामुक्तं भवति । ७ । इत एवोध्वानध्वर्युवृणीते पूर्ववद्यमुतश्चामुतो ऽर्वाचो होता द्वितवदामन्त्रितवच्च । ६ । भृगूनेवाग्ने व्याख्यास्यामः । ६ । जामदग्न्या वात्स्याः । १० । आनुशातिक वैहित पैल शौनकायनि जीवन्ति काम्बलोदिर वैहीनरि वैरोहित्य ळेख्यायनि वैशाकि वैश्वानर

- 3) N S °मर्जनातान् M2 °सर्जनान्.
- 5) mas. भाज्यप्लनोस्तिला° (M2 °प्लु°).
- 6) mss. स्वर्ण<sup>°</sup>.

For the pravara cf. that of Kātyāyana ed. by A. Weber, Verzeichnis der Sanskrit-Handschriften Kön. Bibl. Berlin 1853, pp. 54-60.

- 1 Cf. Ap.Sr.24.5.
- 1-8) cf. also Kātyāyana-Laugāksi (P. Chentsalrao, The prin-

- ciples of prayara and gotra 1900, p.21-22).
- 3-4) N नेहें के M2 S B2 निहें के (r. अपि है के ?); mss. "स्यन कार्पेयं, होतो-रिति.
- 6) mss. °राष्ट्रचते.
- 7-8) mss. °ति ॥ त.
- 8) mss. °बोर्ध्वम°.
- for the lists of names J. Brough, The early brahmanical system of gotra and

pravara 1953, was helpful; his emendations of the Manava text from N are often taken over.

- 10) mss. बस्या.
- 11) for the sake of clearness in 11.8.1-9 the names are mostly printed separately, connected by sandhi only where the mss. do so; the endings are given as in the mss.;

वैरूपक्षि पौकाशेरळानां (a) पाणिलि (b) वृकाश्वकाना मुन्वैमंन्यु सार्वाण वाल्मीकिशेरलानौं (c) वैष्ट-पुरेय पालक्षि तौलकेशिनाम समृतभागातंभाग (d) मार्कण्डेय मण्डु माण्डक्य विभाण्डक माण्डुकेयावेनानौं (e) स्फोनमद्भूती स्थौलपिण्डि शैषापत्य शार्कराक्ष (f) देवमतीना मायणार्चायनाह्वायन गाङ्गायन वैशम्पायन वायव्यायनौदुन्त्यायन सौरयी दाभि मालायन शाङ्गरंव गालव चाणूकेय वैकर्णिः शौनकर्णिः शौण्ड-कर्णिः सांकृत्यैतिशायनानौं (g) याज्ञेय आष्ट्रेय क्ष्माला अण्ड पारिमण्डलायनान्तुन्धः क्रौष्टि सौधकीनां (h) पैञ्जलायन सात्यकायन कौचहस्ति कोवह्वण्डि सांक्यमित्र चान्द्रमित्र चान्द्रमस्यानुलोमि कौटिल्य शौनकायनि कांस्य शारद्वत मौद्गल्यो वाद्याळेह्रे यि निर्माथ शाकल्योष्ट्राक्षि वाकायन्यनुमति जैह्यभाशम शोकजिह्वात्मदमनि वाटार किराणि माजानाति काशकृत्सनौषु स्नुचतो त्रान वेहीकारि शौकायणाः (i) शाकृणिः शाकटायना गोष्टायना गोलायना डाकव्यायना इत्येतेषामविवाहः । ११ । तेषां पञ्चार्षेयः प्रवरो भवति । भागंव च्यावनाप्नवानौवं जामदग्न्येति होता जमदग्निवदूवंवदप्नवानवच्च्यवनवद्भृगुवदित्यध्वर्युः । १२ । वैदा निर्माथता स्तेषां पञ्चार्षेः प्रवरो भवति । भागंव च्यावनाप्नवान वैद नैमिथतिति होता निर्माथतविद्ववदप्नवानवच्च्यवनवद्भृगुवदित्यध्वर्युः । १३ । आवध्यायना मौञ्जायना सतेषां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवति । भागंव च्यावनावध्येति होतावध्यवच्च्यवनवद्भृगुवदित्यध्वर्युः । १३ । ॥१॥ ।

अथ जमदग्नीनां विदाः । १ । प्राचीनयोग्याः पुलस्त्या वैदभृताः क्रौञ्चायनाभयजातास्तौगायना आवटाः शार्काणना भाल्वशयो भागंवा इत्येतेषामविवाहः । २ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागंव च्यावनाप्नवानेति होताप्नवानवच्च्यवनवद्भृगुवदित्यध्वर्युः । ३ । क्रौधेया मागंपथा ग्राम्यायणिरथ नैकसी आपस्तम्बिविभीत्लि काणि कार्देमिराध्टिषेणा गर्देभ शातपिय इत्येतेषामविवाहः । ४ । तेषां पञ्चार्षेयः प्रवरो भवति । भागंव च्यावनाप्नवानाध्टिषेणानूपेति होतानूपवदृष्टिषेणवदप्नवानवच्च्यवनवद्भृगुवदित्यध्वर्युः । ५ । प्रापिशायनाः कापिशायनाः द्रौणायनाः खालायनाः अविचक्षा मैत्रेया अथ इय आमोदायना आपि ला इत्येतेषामविवाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागंव वाध्रचश्च देवोदासेति होता दिवोदासबद्धध्यश्ववद्भृगुवदित्यध्वर्युः । ७ । वैतह्य यास्क माभून मौक जीवन्त्यायनो अथ भागलेय

a) mss. प जु, जैमंति; S N B2 का क्योंदिर के ही नाहिमति M2 मुक्य योदिर के ही नाहिमति M2 मुक्य योदिर के हो नाहिम ही मितः mss. वैरोहे, वैश्वामर के श्वासि; b) mss. पार्यालि; c) mss. धुलितमना; d) mss. तेलके होनाम ; f) mss. स्थोलपिंड, सार्कराचं; g) M2 ध्याचार्यना; mss. दालभी, सांकरव काळव; N चाल्कापो B चाल्कपो M2 चाल्कपो B2 चाल्कपी : mss. मांगिरहास्त्राणिमायनानाँ

(M2 °स्वाबा° B2 °स्वामिशा°);
h) mss. बाग्नेय; i) mss. कौटली, शारद्वात, शाकल्याष्ट्राची; S M2 B2 किसराणि; S N B2 काश्यक्रस्स्नीय M2 कास्यकृष्णीय; M2 स्नुवतो S स्नुन्वतो

12) ° दप्नवानव° not in the mss. 2 Cf. Ap. Sr. 24.5. 6.

3) ज्यवनवत् only B2.

कपी: mss. सांगिरबारबागिशायनानाँ 4) mss. माद्रपथा ग्राम्याखी, अपस्तंबी,

गर्भ.

5) mss. दान्दिवेश्ववत् ; °रूच्यवनव° not in the mss.

6) mss. द्रोणायनाः त्वकायनाः, श्रापि-शाकाः

8) mss. मौद्र स्वीवतायनो अथ लेमागली भागविते कौशातीप वृत्ताशकि, कौरिचि दौगवितं. भागविज्ञेय कौशाम्बेय वृकाश्विक मादाहि गौरिक्षित दैर्घ्यचित वालेय पाञ्चधना पौष्णावता इत्येतेषाम-विवाहः । ८ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । भार्गव वैतहव्य सावेदसेति होता सवेदोवद्वीतहव्यवद्भृगु-विदत्यघ्वर्युः । १ । वत्सपुरोधसानां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागव वात्स पौरोधसेति होता पुरोधस-वद्वत्सवद्भृगुविदत्यध्वर्युः । १० । वेदविश्वज्योतिषास् तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागंव वेद विश्वज्योति-षेति होता विश्वज्योतिषवद्वेदवद्भुगुवदित्यध्वर्युः । ११ । पार्थवैन्यानां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागैव वैन्य पार्थेति होता पृथुवद्वेनवद्भृगुवदित्यध्वर्यः । १२ । गार्त्समदाः शुनकाः । १३ । यज्ञवचा सौकरिः कार्दमायना राजबाधव्याक्ष्वीक्षाक्ष्वोराः श्रोत्रियाः प्रत्यरा धनका इत्येतेषामिववाहः । १४ । तेषामेकार्षेयः प्रवरो भवति । गार्त्समदेति होता गृत्ममदवदित्यध्वर्युं यदि वा द्वधार्षेयो भागव गार्त्समदेति होता गृत्समद-वद्भग्वदित्यध्वर्यः । १५ । ।।२॥

अङ्गिरमो व्यास्यामः । १ । औचध्या गौनमाः । २ । तौडेया अभिजित वोघाय नैकाक्ष राहु-गण्याः क्षेरकटैकस्तमराणां कैराति सारलोपानां करोति काञपारीणां पौष्पिण्ड भागल वडौडवानामुप-बिन्दु मान्यरेषार्गां रौहिणायना अमलका क्रोलियमाः कौंचाः क्रोब्टा आरुरायः पार्थिवा मौदामिनि काचाक्ष कौरत्या अक्ष अपादपक्ष वासमुलि वेंगमुल्मिं शपितृ वासपूष्पिः सौष्य सौक्ष्मायण कौडल्या इत्येतेषाम-विवाह: । ३ । तेषां पञ्चार्षेय: प्रवरो भवत्यां द्धिरसीचथ्य गीतमीशिज काक्षीवतेति होता कक्षीबढेंद्र-शिजवद्गोतमवद्चध्यवदिङ्गरोवदित्यध्वर्युः । ४ । आयास्यानां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्याङ्गिरमायास्य गौतमेति होता गोतमवदयास्यवदिङ्करोवदित्यध्वर्युः । ५ । अयात्रेयायणि माधुकणि वाल्कलि मौपिष्टघाग्नि-वेट्याना शालायल वाराह शौङ्ग कृपणपणं प्रावाहणेयानां माञ्लाय व्यायोगिछंदान खारिग्रीवीणामैष्मित शाद्य काविककाविकायनानां नैतृन्दि लिर वैधंकीनां वैधकीकया चरातिक मनहालानां सौवस्तम्बि तौल्विल पौपुयावहिंगीनां गाल वाळौह देवमत हरिकणं द्वाङ्गव चौचेय कौमुदगन्धि खारिणादि राजस्तिम्ब मामस्तम्बि मोमस्तम्ब औदमेघि गाण्डिक लौहितिक काण्डक धाना कुलक सात्यमुग्नि जैवयथ भारद्वाज इत्येतेषामविवाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यांङ्किरम बार्हम्पत्य भाग्द्वाजेति होता भरद्वाज-

<sup>9) 11198.</sup> सार्वेथमेनिः सार्वेथमवन वान-

<sup>10)</sup> वन्भपूरो unto नार्गव not in the mas mas, वत्स प्रांधमेति.

<sup>12)</sup> mss. प्रावंश्वेतालां, वैराय पार्विवेति. <sup>ट</sup>हेगावत .

<sup>13)</sup> mas, गाउँ महा

<sup>14)</sup> mss. सकरी कादमायना. 'ब्बोचा', 4) S N B2 न्यार्षेय: M2 'मार्थेय: M2 श्रीत्या प्रत्यराप तेनुशका.

<sup>15)</sup> mas. गार्ख गृद्ध°, गार्ख°, गृद्ध° 3 Cf. Ap. Sr. 24 6. 7.

<sup>2)</sup> mss श्रोतश्या.

<sup>3)</sup> mas. तीदया, राहुकण्या, °मूत्रविद माधरेपानां यना (only), अकत्त्वय: पाथिबाः वॅशम्लि: M2 S प्रिल्में : mes. वंशपृद्धि: : मीव्य not B2.

N B2 भीतव्य S भीत: mss. कची-

वनवद् °, SN 132 गीनमबन् उदिगरी-बदित्य° M2 गौतमबदंगिरोबदित्य°.

<sup>5)</sup> mss. श्रायस्यायनानां.

<sup>6) 11198.</sup> ऋथयात्रेयपाणि, शालाल, शीर्ग : म्बारि not in the mss.; mss. °मेंबुमदू, नैबंदि, नोन्बलि, राजस्ननी: S N B2 साल्यमुम् (M2 ° ब).

वद्बृहस्पतिवदिङ्गरोविदित्यध्वर्युः । ७ । काणायणाः कैवलयो ऽथ वत्सतरायणाः क्रीण्डायना वार्द्धनयो ऽथो वाँशायनाश्च ये भ्राष्ट्रकृद्भाष्ट्बिन्द्श्चैन्द्रालि सायकायनः कोली च क्रीका नीसांत्वकृत्स्नापुरावट लाविक भालुविरुपमर्कटि प्रोत्सिङ्किः श्यामायन पैङ्कलायन सांभरभामत् .. इत्येतेषामविवाहः। ६ । तेषां पञ्चार्षेयः प्रवरो भवत्यं। द्भिरस बाहंस्पत्य भारद्वाज गैन्य गार्ग्येति होता गर्गविच्छिनिवद्भरद्वाजवद्बृहस्पति-वदिङ्गिरोवदित्यध्वर्युः । १। तेतिररि कविभूमो गर्गा इत्येतेषामविवाहः । १०। तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यां द्विरस शैन्य गार्ग्येति होता गर्गविच्छिनिवदि द्विरोवित्यध्वर्यः । ११ । ॥३॥

कपिस्तर: स्वस्तिनरो बिन्दुर्दण्डि: शक्ति: पतञ्जलिभोंजव ज्यमधरचैविद्वशाली शीनिक: अर्डु राज-केशो चौच्चटी शांशापि कलशीकण्ठः कारीरयो वान्यायना वामध्यायनाः काप्याः कवय **इत्येतेषाम-**विवाहः । १ । तेषां त्र्यार्पेयः प्रवरो भवत्याङ्किरसामहीयौरुक्षयेति होनोरुक्षयवदमहीयवदङ्किरोवदिस्य-ध्वर्यः । २ । संकृति पौतिमाषि तिष्ड शम्भुः शेवपायनानां जानिक तेतैल्वकाद्व्यलानव्यार्षिभ लांगंधि चारायणी इत्येतेषामविवाहः । ३ । तेपा त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्याङ्गिरम सांकृत्य गौरिवीनेति होता गौरि-वीतिवत्संकृतिवदिक्तरोवदित्यध्वर्यः । ४ । हरितः कौत्म शङ्ख दर्भ पै क्न भैमगव माद्रकारि गाणकारि हास्तिदासि लावेरणि कालशीते इत्येनेषामविवाहः । ५ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यंाज्ञिरमाम्बरीष यौवनाश्वेति होता युवनाश्ववदम्बरीपवदिक्करोवदित्यध्वर्यः । ६ । रुहंगाक्यायना डस्च कृतीयः शाकटा-यनः चतुर्थो गर्दभो नारी ततः प्राकार सौवार मर्कटो रमणः शणः कण्वा मार्कटयो रामणेयाः शाणायना इत्येनेषामिववाह: । ७ । तेपां त्र्यार्षेय: प्रवरो भवत्यां ज्ञिरमाजमीढ काण्वेति होता कण्ववदजमीढव-दिङ्गरोवदिन्यध्वर्यु: । ८ । अथ वैष्णुवृद्धि शठमर्षण छत्रण पोतृण गोतृगा बादरायणा इत्येतेषामविवाहः । १ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यां ङ्किरस पौरुकृत्म त्रासदस्यवेति होता त्रसदस्यवन्पूरुकृत्मवदिङ्करोविद-त्यध्वर्यः । १० । रथीतरारााां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यां ज्जिरस वैरूप पार्षदस्विति होना पृषदस्वविद्वरूपव-

8) mss. कावलयो, वँशायना°, आध्दुक-कद्मबृधी (N °कप्रवृदी) चेंद्राधिः, °रूपमर्कटि, M2 पैलुकायन N B2 यैनुकायन S यैकुलायन.

8-9) इत्येनेषाम unto भारद्वात not in 3) maa. पौतिपौतिमाखि (B2 पौतिमाखि). the mas.: mss शेन्य.

10) mss. गर्ग.

4 Of. Ap.Sr.24 6-8.

1) M2 R ° 4 8 1 N B2 ° 4 8 1; N B2

कलशीकटं.

2) mss. 'मामखनोकत्त्रयमेति बदमखनदं-गिरमवदित्य°: Katy. (A. Woher) 7) mss. तृतीय शायनश्य°; N प्राकीर; मामहीयव<sup>0</sup>.

जानुकी, °व्यार्षिमि.

4) mss. मांकृति गौरीबिनेनि, गौरीबिन-बन : mss. here and su.6-17 श्रंगिरमवदि°.

°िरशाली: 8 नई: mss. पादकेशी, 5) S N B2 पींगं M2 पोगं; mss.

गानकारि. N हादायि S B2 शा-दायि M2 है। दित्या.

mss मर्बडो रायण ; S N B2 मार्कटायो M2 मार्कटायो.

9) mss. वैब्ग°: S B2 शहमदण N शरद्वा M2 शरंश्चद्वा; mss. बदी-तृगा for बादरायगा.

10) mas. त्रामादस्येति, त्रमदस्यव°.

11) mss. रथे°.

दिङ्गरोविदत्यध्वर्युः । ११ । रषाभगानां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यां ङ्गिरस वामदेव्य गौतमेति होता गोतमव-द्वामदेववदिङ्गरोवदित्यध्वर्युः । १२ । हिरण्यगर्भे छत्रकयो मुद्गला इत्येतेषामविवाहः । १३ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यां ङ्गिरस भार्म्यक्व मौद्गल्येति होता मुद्ग अवद्भुम्यक्ववद ङ्गिरोवदित्यध्वर्युः । १४। ऋक्षभरद्वाजानां पञ्चार्षेयः प्रवरो भवत्थां क्रिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज वान्दन मातवचसेति होता मत-वचोवद्वन्दवद्भरद्वाजवद्बृहस्पतिवदिङ्करोवदित्यध्वर्यः । १५ । अथ यान्येतानि द्वचामुष्यायणानि कुलानि भवन्ति यथैतच्छौङ्गर्रीशिरयोर्भरद्वाजाः शौङ्गाः कताः शैशिरय इत्येतेषामविवाहः । १६ । तेषां पञ्चार्षेयः प्रवरो भवत्यं। द्विरस बाहंस्पत्य भारद्वाज शौद्ध शैशिरेति होता शिशिरवच्छ द्ववद्भरद्वाजवद्बृहस्पतिवद-क्ररोवदित्यध्वर्युः । १७ । ॥४॥

विश्वामित्रान्थ्यास्यामः । १ । वैश्वामित्रा देवराताश्चैकित गालव वारतन्तवाः कुशिका वातण्ड-इच शलङ्का आस्वावतायनाः स्यामायना याज्ञवल्क्या जाबालाः सैन्धवायना बाभ्रव्या यस्च वार्षीय सासित्या अय सौश्रुता अधिप्राः सौरथायः काजालियाजय आर्जुनाक्षि पार्योदरि सुमन्तु जैमिनि खरवा-खिल इत्येतेषामविवाहः । २ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्र दैवरातौदलेति होतोदलबद्देवरात-वद्विस्वामित्रवदित्यध्वर्युः । ३ । देवश्रवसा देवतरसा श्रीमत कामकायना इत्येतेषामविवाहः । ४ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्र दैवश्रवस दैवतरसेति होता देवतरोवहेवश्रवोवद्विश्वामित्रविदत्यध्वर्युः । ५ । त्रीण्येतानि रैणवानि कूलानि भवन्ति कथ्यका क्वोदूरण क्वोदूहयक्चेयेत्तेषामविवाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्र काथक काथ्यकेति होना कथ्यकवत्काथवद्भिश्वामित्रवदित्यध्वर्युः । ७ । अथ कमन्दक धनंजय पिळकट पार्थिव बन्धल पाणिनानामित्येतेषामविवाहः । ८ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्र माधछन्दसाघमष्णेति होताघमष्णावन्मधछन्दोवद्विश्वामित्रवदित्यध्वर्यः । १ । अजा माधुखन्दसा मार्गमित्रा इत्येतेषामिववाहः । १० । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्र माधुखन्दसा-ज्येति होताजवन्मधुछन्दोवद्विश्वामित्रवदित्यध्वर्यः । ११ । आश्मरथ्याः कामलायतिनो बन्धुल कौशिकेति-होता इत्येतेषामविवाहः । १२ । तेषां द्वधार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्राष्टकेति होताष्टकवाद्वेश्वामित्र-विदित्यध्वर्युः । १३ । पूरणा वारिधापयन्ता इत्येतेषामिववाहः । १४ । तेषां द्वचार्षेयः प्रवरो भवति ।

<sup>12)</sup> Kātv. आर्थभागीनां, बामदेववन not in the mas-

<sup>15)</sup> mss. रुच्च°, मात्रु°, मात्रु°.

<sup>16)</sup> S N B2 °शेशरीयो M2 °शेशरीयां: mss. शौंगि .

<sup>17)</sup> mss. शौगवत .

<sup>5</sup> Cf. Ap.Sr.24.9.

<sup>2)</sup> mss. 'श्वीमन, इतहस्य धनकुवाची 7) thus the mss.

भारवातायनाः शामायना, बाभ्रव्या, स्येश्रता, पार्यादरि: N खखाखलि.

<sup>4)</sup> mss. श्रीमत unto "दिस्य" in sū. 19 not in M2; mss. सीमुक काम-ककामुकायना.

<sup>5)</sup> mss. देव°, देव°.

<sup>6)</sup> mas, रौरवाचि.

<sup>8)</sup> N B2 पार्थिर्थंव S पा...व.

<sup>10)</sup> mss. 朝河.

<sup>11)</sup> mss. °साजितेति होता अजिबद .

<sup>12-13) &#</sup>x27;शोता of. Katy. बोट'; probably there is a histus, of. Katy the अध्यकालीहितानां.

<sup>14)</sup> mss. पौरिखी: परिधानवंता.

<sup>15)</sup> mss. पीरियोति. पौरिखव°.

वैश्वामित्र पौरणेति होता पूरणविद्वश्वामित्रविद्यध्वर्युः । १५ । गाथिनों रैणवां स्तेषां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र गाथिन रैणवेति होता रेणुवद्गाथिविद्वश्वामित्रविद्यध्वर्युः । १६ । हिरण्यरेतसानां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र हिरण्य रेतसेति होता रेतसविद्वरण्यविद्वश्वामित्रविद्य्यध्वर्युः । १७ । सुवर्णरेतसानां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र सौवर्ण रेतसेति होता रेतसवत्सुवर्णविद्वश्वामित्रविद्यय्यवर्युः । १८ । क्योतरेतसानां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र कापोत रेतसेति होता रेतसवत्कपोतव-द्विश्वामित्रविद्यध्वर्युः । १६ । घृतकौशिकानां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र घातं कौशिकेति होता कुशिकवद्घृतविद्वश्वामित्रविद्यध्वर्युः । २० । शाठरमाठराणां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र शाठर माठरेति होता मठरवच्छठरविद्वश्वामित्रविद्यध्वर्युः । २१ । अथ साहुल माहुल उहल कोहल जंविल शाविल शातिल फाहुल यामिल यादिध शादिध इत्येतेषामिववाहः । २२ । तेषां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र साहुल माहुलेति होता माहुलवत्साहुलविद्वश्वामित्रविद्यध्वर्युः । २३ । अथोदुम्बरायणिः शैशिर तैकायन्ति तारुक्ष्यायणि वेलायन वेदायन मौदायन चौदायन गङ्गायन कात्यायन कात्यात्कील कारी लाचकीत्येतेषामिववाहः । २४ । तेषां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र कात्यात्कीलिति होतात्कील-वत्कतविद्वश्वमित्रविद्यध्वर्युः । २४ । तेषां त्र्यार्थेयः प्रवरो भवित । वैश्वामित्र कात्यात्कीलिति होतात्कील-वत्कतविद्वश्वामित्रविद्यध्वर्युः । २४ । ॥५॥

विसिष्ठानःयाख्यास्यामः । १ । विसिष्ठानामेकार्षेयः प्रवरो भवित ये उन्य उपमन्युपराशरेभ्यः कुण्डिनेभ्यश्च । २ । वैद्याघ्रपद्या औपगवा वैग्नयः सासामलायनाः किपष्ठला औडुलोमाश्वलायना वैटारका गोपायना बौधायनाश्च्रडाकव्यायना अथ वाह्याकी जातूकण्यी हरितयो उथो वाकुरयश्च ये आयःस्थूणाः धुचिवृक्षा लौमायन्य बह्यविदि बह्यविदेय बह्यविदेय बह्यविलेयः स्वस्तिकरः काण्ठेविद्धि मण्डि चौलि चौलिका कालोहली सौमनसायणिराविण चौलि गौरिश्रवसार्जुनाक्षा इत्येतेषामिववाहः । ३ । तेषामेका- षेयः प्रवरो भवित । वासिष्ठेति होता विसष्ठविद्यस्वर्युः । ४ । उपमन्यून्व्याख्यास्यामः । ५ । शैलालयो महाकर्गाः कौरव्या अथ त्रैवर्णाः किपञ्जला दावलशिखी भागवित्तायनाश्च ये डोकव्यायना ओपालखी

<sup>16)</sup> mss. रेखेबा°, रेखबत् गाथिनवत् .

<sup>17-20)</sup> Manava forms three-rai pravaras with the aid of retas and ghrta, whereas Katy, has two-rai pravaras.

<sup>18)</sup> mss. स्वर्ण.

<sup>19)</sup> mss. क्योरेतसानां, क्योत.

<sup>20)</sup> mss. °कौशिनां; S N B2 कोशिक-बत् M2 कौशिकबत् -

<sup>21)</sup> mss. mostly "z" for "z".

माटरवत् शाटरवत् .

<sup>22)</sup> शातिल not S.

<sup>24)</sup> mss. शशिर तैगायन तारुज्ञायन, कात्याचैल.

<sup>25)</sup> mss. कात्याचैलेनि होताताचिलवत कात्यवत .

<sup>6</sup> Cf. Ap.Sr.24.10.

<sup>2)</sup> thus also Hir.Sr.

<sup>3)</sup> N B2 वैघाघ°; mss. भोपगवा, भोँटलोमाश्वायन (M2 भोट°), गोगे-

यना, पांकरय:श्व ये (N B2 यां°); B

N B2 अयस्थ्वाः M. अयःस्थुवाः ; mss. शुचिःवृद्धो कोमा°, कंटे°, कीर-

<sup>5)</sup> mss. उपमन्यू.

<sup>6)</sup> mss. त्रेपणीं; N B2 'शीखीं; mss. मागवीनायेना'; M2 कार्षुरि'; mss. कौनारायखा. 'रौद्वाहिमानिषा.

वावात्कलयः शान्तातपाः कार्डरिराकत्मावेया अथो लवयश्च ये योथं अथ सछाग्यायन आलब्यायना कौमारायणाः कौलोदिकरौदगाहमानयः एवाकरि लाक्ष्मणेयाः गाण्डलवोद्धिक सांख्यायना औपमन्यवाः कीण्डोदिर कैर्दाभ नाहिक बाहिव धीमावत मौञ्जायन शशकायना इत्येतेषामविवाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । वासिष्ठाभरद्वसवैन्द्रप्रमदेति होतेन्द्रप्रमदवदाभरद्वसुबद्वसिष्ठवदित्यध्वर्युः । ७ ।

> प्रारोहयो वैकलयः प्लाक्षयः कौमदादयः । हार्यश्विरेषां पञ्चम गते रक्ताः पराशराः ॥ काण्डशयो वाहतया जांजयो मैमनायनाः। गोपालिरेषां पञ्चम एते नीलाः पराशराः ॥ कार्ष्णाजिनाः कपिश्रोढाः कार्कयः शान्तानपाः । पुष्करसादिरेषां पञ्चम एते कृष्णाः पराशराः ।। आविष्टायना वाष्णीयना इमामेय लोकायस्च । वैक्षिरेषां पञ्चम एते गौराः पराशराः ।। ग्वाल्लायना वार्षायणि पूर्गायो बिल्वयुपयः । नाणिरेषां पञ्चम एते शुक्लाः पराशराः ॥

एते त्रिंगत्पराशरा इत्येतेषामिववाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवित । वासिष्ठ शाक्त्य पाराशर्येति होना पराशरवच्छक्तिवद्वसिष्ठवदित्यध्वर्युः । ६ । औपस्वस्तिः स्वस्तयञ्चालोहायनारच ये माध्यंदिना आक्षितयः पैप्पलादि दिवंकर्षी कृण्डिनो मित्रावरुणा इत्येतेषामिववाहः । १० । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । वासिष्ठ कौण्डिन्य मैत्रावरुणेति होता मित्रावरुण्वत्कृण्डिनवद्वसिष्ठवदित्यध्वर्यः । ११ । ॥६॥

कस्यपान्व्याख्यास्यामः । १ । आग्रायणाद्रचाग्रायणा ग्रैवायणा वृषगणा सोमभूता शोनव्या मौषिकिरि-तिकायना औदब्रजिर्माठरहच कैजालि अथ लाध्मणयो वैधकयः श्लोकत्या यश्च भौमनि देवतया गोमे-यादा अथोत्यास्वयंस्वाप धूम्रायणाः सूबभ्रुश्चाथोर्ष्यायणा कार्ष्यायगा स्वारोयणा डाकवायणाः शत्रुभयो भियोगादिः शरकाः काष्टायणाः शाकादः शालिहोत्राघ्चायमाजाननायाः कृविममाः चित्रदाः दाक्षपाणयो मारीचयो मायशराविरान्शर्मायगाञ्च ये हास्तिदामि यैलमैलिनान्यकृति कौषीनकी सौमिश्री काण्डा

<sup>8)</sup> a) mas. प्लाडाइपी (M2 यो) वैच- 9) mas. शक्ति. कय:, दश्चिंगं°. b) mas. कांडुपयो; S N B2 बाह्नपा; mss. नालाः :

e) S N B2 शानानपा: : d) M2 कार्यायनाः e) N B2 म्याम्याल्लायनाः

for the sixth group cf. Baudh.Sr. prayara 48.

<sup>10)</sup> man पिष्पलादि: S दिवं हव. 7 Cf. Ap.Sr.24.9, 10.

<sup>1)</sup> N S M2 काइव°.

<sup>2)</sup> N S M2 "वगवा", N S B2 "श्वा-ग्रावणा: 8 मौमभूत: mas, मौर्षिक्ये-टिकायना (M2 °कीये°) भौंदनभी

<sup>(</sup>M2 श्रांद") माटर", लाइमखीयो (M2 °ित्यो); N सबद्द : S N B2 रात्-भयो: mas. पश्चपाखय:, माबसमरा श्राग्नि°, हास्तिवायि; M2 यैलि°; mas. कैबीतकी: SN B2 कांडाडा, हास्ति°: mas. वैद्यानस (N वैदा°): M2 सीस्स° M2 S "माथ: S मर्थाघा: M2 कडक.

वायनि वारुणि वैवरी शैवरयो जिघान हस्तिकाञ्चप पैठीनम् कैकसेय प्रतिषेय मौश्यवसमीय सर्याग्ना वस-मोप दार्भः पालशायिनः कद्क भैक्षि इत्येतेषामिववाहः । २ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । काश्यपा-वत्सार नैध्वेति होता निध्ववदवत्सारवत्कश्यपवदित्यध्वर्यः । ३ । आनष्टयो भागुरयः श्येनपो ऽयाजा-पालयः शैरी विरौदवाही च शैरंघ्रि औपशवीयः सौम्यकृकोयूषी कालाशि लौकाक्ष इदंघ इत्येतेषाम-विवाहः । ४ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । काःयपावत्सार वासिष्ठेति होता वसिष्ठवदवस्सारवत्कश्यप-विदित्यध्वर्य: । पू । शंभजा जलिभ्रद्वोभी भूपपूरोध जलंधर मुजो मयर: पर्यगोष्ठो गर्दभीमुखो हिरण्य-बाहरादित्यवर्णः सौदामिलुभो शौिशल गोभिलो कूहलो वृकखण्डश्चेत्येते गुकुरण्टयः उत्तरः शान्तिकेतुश्चे-त्येते देवजातयः वेदायन जाङ्करायण शत्रहायन औदमेघास्तृणवस्त शण्डिलो महाका भन्लकश्च वायुकी-स्तार्कलिम्तेत्रचोद्वदि सौष्मिणेया इत्येतेषामविवाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । काश्यपासित दैवलेति होता शाण्डिलामित दैवलेति वा देवलवदिसतवत्कश्यपविदत्यध्वर्यदेवलवदिसतवच्छण्डिलवदिति वा। ७। 11911

अत्रीन्व्याख्यास्यामः । १ । कार्मर्यायणि शंकिलयंश्वाद्यो शाखारथयस्य ये आध्रायणा वामरथ्या गोपवनास्तार्णबिन्दव औद्दालकी शौनकर्ण्यथो वाल्तपयस्च ये गौरग्रीविः कैरन्दिस्च चैत्रायणास्च ये नाकर्ष्ययंति पौरिद्यथो वत्साथप।इच ये गलि छागलि भागलि वाहदन्त्येन्द्रेय दौछायात्रेय: सौद्धृतकी वर्षा-णिक कृष्ण छन्दोगीत्येतेषामिववाहः । २ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यात्रेयाचनानस स्यावास्वेति होता श्यावाश्ववदर्चनानसवदित्रवदित्यध्वर्युः । ३ । प्लाक्षिदिक्षिव्यालिः पौर्णविरौर्णवापि शिलंविनो मौञ्जकेशी भलन्दनो बैजवापि शिरीषश्च मैयण्यो दृतिः सौपुष्पिः सामपुष्पिः सोमपुष्पः हिरण्यपुष्पिश्चन्द्रिकर्द्रकि काकशीषि काकालशीत्येतेषामिववाहः । ४ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यात्रेय गाविष्ठिर पौर्वातिथेति होना पूर्वातिथिवदुगविष्ठिरवदित्रवदित्यध्वर्यः । ५ । पूत्रिकापुत्रान्व्यास्यास्यामः । ६ । हालेया वालेया दौभेया शौभ्रेया कौभ्रेया वामरथ्य गोपवन विब्टिर पुत्रिकापुत्रा इत्येतेषामविवाहः । ७ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यांत्रेय गाविष्ठिर पौत्रिकेति होता प्रत्रिकावद्गविष्ठरवदित्रविदत्यध्वर्युः । ६ । ॥६॥

3) mas. निध्ववत .

सल्लाक°.

दौरधायात्रेय: •

7) mss. दंबलेति, शांदिल्यामित देवलेति, 4) mss. भागरयः ; N S B2 मीम्यःल-कोयुषी: mss. लोकाजस्व. द्धांदिल्यव°.

3) N S व्यारवित M2 B2 वास्येति: mas. "वास्यवत .

6) mss. गर्भभिमुख:, कुराली इवकंद°; N 8 Cf. Ap.Sr.24.8. 4) mss. शिरीवस्य.

B2 गुकुरंठव: : mss. भौदमेश्या°.

2) mss. गोयाबना° (S गौ°, M2 °पा°); 7) mss. हाळोया बलेया (M2 °लोया).

mss. गोरचीनी कौरिंदाब्यो; N B2 छंडिल्यो: M2 भलक S भिल्लक B2 8) mss. प्रश्नवन्त . अगस्तीन्व्याख्यास्यामः । १ । कुकूल उपक बलका लांवकायन शालंकायन धारिण धीरणी सौधन्वा सौकृत्य कल्माषदिण्डरपौतुरीतुरायणानां शौभ्याँयना गोव्याधिला शिलाद्य शैवपथार्बुदानामेदिलमा एवयाय-दूता...इत्येतेषामविवाहः । २ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यंगस्त्य दाढंच्युतैष्मवाहेति हातेष्मवाह-वद्बुढच्युतवदगस्तिविदत्यध्वर्युः । ३ । अक शक शुक्र जात्ये हैमौदकीत्येतेषामविवाहः । ४ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यंगस्त्य माहेन्द्र मायोभुवेति होता मयोभुववन्महेन्द्रवदगस्तिविदत्यध्वर्युः । ४ । प्राचीनप्रवणाः कायेयाः अक शुक्र शुद्ध हँस चाष भाष हैमवर्च हिमोदकाः इत्येतेषामविवाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यंगस्त्य हैमवर्च हैमोदकेति होता हिमोदकविद्धमवर्चवदगस्तिविदत्यध्वर्युः । ७ । अकि चिक्र अचि चि हिमोदकि पारिणका इत्येतेषामविवाहः । ६ । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यंगस्त्य पिनायक पारिणकेति होता पारिणकवित्पनायकवदगस्तिविदत्यध्वर्युः । ६ । नंदि विमलि धिमलि मिमीतिक पिनायिक सायकि इत्येतेषामविवाहः । १० । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यंगस्त्य पिनायक सायकेति होता सायकवित्पनायकवदगस्तिविदत्यध्वर्युः । ११ । मध्यमपूरणां स्तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवत्यंगस्त्य पार्यम् पौरणिति होता पूरणवन्मध्यमवदगस्तिविदत्यध्वर्युः । ११ । ॥।।।।

व्याख्याताः प्रवराः । वैकृतानि व्याख्यास्यामः । १ । अथ द्वितय्यो ब्राह्मणानौ समुत्पत्तयो भवन्ति । तेषौ समुत्पत्तिं प्रतिपत्तिं च व्याख्यास्यामः । २ । येषां पुरुषतः प्रजोत्पत्तिरविछिन्ना भवति ते सैहित-

<sup>9</sup> Cf. Ap.Sr.24.10. The 5th of the Agastis is given in the mss at the end of the 8th khanda, but it is repeated afterwards, so it is left out in the text the first time. The 1st and 2d Agastis form the 9th khanda. The 10th khanda begins briefly with the vaikrtani, then follow the 3d until the 6th Agastis, then the greater part of the vaikrtāni. In the text all the Agastis are given in the 9th khands, the whole vaikrtani in the 10th khanda.

<sup>1)</sup> not in the mas.

<sup>2)</sup> mss. धारखी, कल्पामतुं डर° (N B2

कल्या°); S N B2 °नुरायणानौ; M2 °मैदिष्टमा

<sup>2-3)</sup> some names missing in the mas. and इत्ये° unto भवति.

<sup>4)</sup> according to Kāty. these names belong to the pravara of su-12; M2 南市.

<sup>5)</sup> after sū.5 there follows in the mass, the beginning of the vaikṛtāni unto হ্যায়ুখ্যাব্যা সৰ্বন্য,

<sup>6)</sup> M2 कावथा N B2 कापेवाः S कापवाः; N S शुष् इस M2 शुद्ध इस B2 शुष्स; mss. हीमवर्च (M2 हीम").

<sup>7)</sup> mss. आगस्त्ये हैमर्चि हिमोदति होता मोदकवद् हिमवर्चवद् अगस्ति ध्वयुः.

<sup>9)</sup> N S B2 पारीखकेति; mss पिनाय-किंवत ; Kāty. पैनाक पारिखकेति.

पारीखबत् पैनाकबद्.

<sup>10-11)</sup> names and pravara occur twice; the 1st time নিনানিক is omitted; the 2d time খিনলি is read as M2 কুবীলি N লিখিলি B2 বিলি S লিখিকি; the 2d time খিনাবকি unto খাগম্বে is omitted.

 <sup>11)</sup> mss. पिनायिक, 1) पीनायकीवत् (N पि°) 2) पिनाकवत्; Kāty. पैनाक, पिनाकवद्.

<sup>12)</sup> mss. पूरियोति, पूरियनतः Kāty. पौरियोति, पूर्याननः cf. 5.14-15.

<sup>10</sup> Cf. Kāty.-Laugākṣi in J. Brough p.212 seq.

<sup>1)</sup> क्याक्याता: not in the mss.; mss. प्रकरी.

<sup>2)</sup> प्रतिपत्ति not in the mss.

कुलीनाः । ३ । ये सप्त भूयः पञ्चपुरुषं वा योनिश्रुतिवृत्तशीलसंपन्ना ऋतवतामृतवन्तस्ते पिरुमन्तः पैतुमत्यार्षेया भवन्त्यात्विजीनाम् । ४ । अय दत्तकक्रीतककृतिमपुत्रिकापुत्राः परपरिग्रहेण नानार्षेया ये जाता द्वचायुष्यायणा भवन्ति ययैतच्छोञ्जशैशिरीणां भरद्वाजौदमेघीनां लौकाक्षीनां च यानि चान्यान्येवे समुत्पत्तीनि कुलानि भवन्ति । ४ । तेषां तथैव प्रवराः स्युंद्विप्रवरसंनिपाते पूर्वः प्रवर उत्पादयितुक्तरः परिग्रहीतुः । ६ । अपि वा त्रयो उन्ये त्रयो उन्ये । तन्त तथा कूर्यां तस्मात्त्रीनेव पञ्च वा प्रवृ्णीते । ७ । अय यदि पितृब्येण ज्ञातिनैकार्षेयेगा ये जाताः सँहितकूलीनाः तेषां परिग्रहीत्रेव भवति । ६ । अय यद्येषां स्वास् भार्यास्वपत्यं न स्याद्रिक्यं हरेषुः पिण्डं चैभ्यस्त्रिपुरुषं दद्यंयदि स्यादुभाभ्यामेव दद्युरित्याचार्य-वचनम् । १ । द्वे कुर्यादेकश्राद्धे कुर्याद्वा पृथगनुदिश्यैकपिण्डे द्वावनुकीर्तयेत्परिग्रहीतारं चोत्पादियतारं चा **रु**तीयात्पुरुषात् । १० । आर्षेयस्यापरिज्ञानादेतेषामेव प्रवराणामाद्यं प्रवरं प्रवृणीते । परिप्रश्नेन वा य यस्योपपन्नं मन्येत तं तस्य कुर्यात् । ११ । पूरोहितप्रवरो वा स्यादाचार्यंप्रवरो वा राजन्य । एतेनैव तू प्रवरेण वैश्यप्रवरो व्यास्यातः । १२ । यदि सार्ष्टिं प्रवृणीते मानवैड पौरूरवसेति होता पुरूरवोवदिडा-बन्मनुवदित्यध्वर्युः । १३ । सार्ष्टिं प्रवृगीयुः ... । १४ । पूरोहितप्रवरावेव राजन्यवैश्यौ स्याताम् । १५ । धने यशस्यमायुष्यम्षीणां कीतंने गुभम् । १६ । दिव्यं वर्षसहस्रमेकैकस्यर्षेरातिथ्यं कृतं भवति यः प्रवरा-ध्यायमधीते । १७ । मैथूनगोत्रालाभ ऋष्यन्तराणामविरोधीति । १८ । एष महाञ्शकूनिः समाप्तो वेदानां मूलं धर्मस्य चार्षे रुद्रैः समिषकं वृद्धं वृद्धैः । १६ । नापुत्राय नाशिष्याय नासँवत्सरोषिताय दद्यात् । २० । सर्वेषां पिङक्तिपावनानामुपरिष्टाद्भवति यः प्रवराध्यायमधीते यः प्रवराध्यायमधीत इति । २१। ।।१०।।

# ।। इति मैत्रायणीशाखायां प्रवराध्यायः समाप्तः ।।

अयातः श्राद्धकल्पं व्याख्यास्यामः । १। अग्निमुपसमाधाय निर्मन्थ्य चामगोत्रानगुग्मानप्रदक्षिण-मामन्त्र्य ब्राह्मणान्युर्वेद्युर्वे माहतः पिनृतश्च दशपुरुषं समनुस्थिता विद्यातपोभ्यां कल्याणकर्मणः शुचयः

- 4) mss सदा: (M2 सदा) for सप्त; mss. पोल्लि (M2 पोलि) for योनि; mss. "स्त" (N "त"); mss. मतवाताँ (M2 म्हन"); S M2 "स्यार्वेयार्वेया.
- 5) M2 S °क्रीत NB2 °क्रित of for °क्रीतक ; °क्रीतम not in the mss.; after the first मनन्ति follows 11.8 9.6-12; mss. तमुस्पतिनि.
- 6) mss. परिगृहितु° (S °ही°), also in sn 8 (S M2 °ही°).
- 7) mss. भपि च: after क्यांत r. :

- न पञ्चातिप्रकृतीत इति. १) mag "कर्णा स्वासः MO "तिस्
- 9) mas. °षरााँ स्वासु; M2 °दिस्क्रँ N °दिस्क्रँ S B2 °दिक्क्रँ, for °दिक्षँ; mas. चेषां त्रि°.
- 10) mss. °दिस्ये°.
- 11) mss. देतमेव.
- 12) mas. पुरोहितप्रवरेख प्रवरो स्यादा-चार्यप्रावरो (S श्ववरो B2 प्रवरो)
- 13) mss. साम्यार्व, also sti.14; mss. पोरुटबसेति, पुरुषोबद

- 15) पुरोहित not in the mss ; mss. प्रवरादेव (B2 S °रो°); sc. : इति इ
- विशायते.
  17) M2 अरोरा° N B2 अवेरा° S अवेर° for °वेंरा°.
- 18) mss. मैथन°, रूप्यन्त°, °रोधिरि°.
- 21) S N B2 °पवनाशुप° M2 °पवमा-नाषुप°.
- 1 Cf. W. Caland, Altindischer Ahnencult.
- 2) mss. प्रायुरमा°, °स्थितान्ब.

शुक्लवाससो ऽपराह्मे प्राचीनाववीतिकृतमण्डलोपरिपच्छौचानाचान्तान्त्राङमुखान्पितृनुदङमुखान्विश्वे-देवान्भोजयेत् । २ । अर्घ्यपात्राण्यपकल्पयेदद्वौ दैवे त्रीन्पित्रय एकैकमुभयत्र वा । ३ ।। समन्या यन्तीत्यप आमिच्य सुमनसञ्चोत्प्रय यवान्प्रक्षिप्य " विश्वान्देवानावाहियष्यामीत्युक्त्वा ब्राह्मणैरनुज्ञातो " विश्वे देवा ऋतावृधो " विश्वे देवामो अस्त्रिध इति यवान्प्रदक्षिणं प्रकिरेत् । ४ । पवित्रे पाणौ प्रदाय " हिरण्यवर्णाः गुचय इत्युक्त्वा " विश्वे देवा एष वो अर्घ्यः ॥ पितृ निपतामहानप्रपितामहानावाहियष्यामीत्युक्त्व बाह्मणै-रनुज्ञान " उजन्तस्त्वा हवामहे " परेतन पितर: सोम्यास इति तिलान्प्रदक्षिणं प्रकिरेत् । ४ । पवित्रे पाणौ प्रदाय नामगोत्रे समुच्चार्य " मम पितरेष ते उच्यं: पितामह प्रपितामहेति । गन्धपुष्पधूपदीपाछादनान्तै-रचंयित्वा घृताक्तमन्नमादाय मेक्षणपाणिर न्नौकरणं करिष्यामीत्युक्तवा ब्राह्मणैरनूज्ञातः " सोमाय पितृमते स्वधा नम इति जुहोति । ६ ।। यमायाज्जिरस्वते पितृमते स्वधा नम इति द्विनीयाम गन्ये कव्यवाहनाय स्वधा नम इत्यसँ मक्तान्दक्षिणार्धपूर्वार्धे तृतीयां हत्वोचिछ्छं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय शेषं पिण्डपितृयज्ञवन्नि-दध्यात् । ७। 11811

> अपि नः स्वकूले भयाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम् । पायसं मधसपिभ्यां वर्षास् च मघास् च । १। मौवर्णेष च पात्रेष राजनौद्म्बरेष च। दत्तमक्षय्यता यानि खद्भेनार्यकृतेन च।२।

"पयः पृथिव्यामिति पायमं दद्यानमधु वाता ऋतायत इति मध्वायुर्देति घृतं दद्यात् । ३ ।। सत्यं स्वर्तेन परिषिञ्चामीति परिषिच्य तृष्णी वा "पिथवी ते पात्रमिति पात्राभिमन्त्रग्राम् । ४ । ब्राह्मणाङगुष्ठमादाय " विष्णो हब्यँ रक्षम्वेति विक्वेदेवान्विष्णो कव्यँ रक्षम्वेति पितृनुदकं पाणौ प्रदाय " ओं भूर्भुवः स्वरिति त्रिरुक्त्वा " मध् वाता ऋनायत इति त्र्युचं " प्रीयन्तां पितरः प्रीयन्तां पितामहाः प्रीयन्तां प्रपितामहा इति वाग्यतसँ तृप्यन्त्वितीष्टतमान्यन्नानि दद्यात् । ४ । त्रिः सावित्रीमधीते त्री रचादितो उनुवाकान् । ६ ।। अत्र पितरो मादयध्वं '' प्रजा: सुष्ट्वाहो ऽवयज्यो शन्तस्त्वा हवामहे '' ऽत्र पितरो मादयध्वमित्युक्त्वा परायन्ति । ७ ।। कृणुष्व पाजा इति पञ्च " स ते जानात्या नो अग्ने "पूनन्त् मा पितर इति पिकृनश्नत्स् जपेत् । ८ ।। तृप्ताः स्थ इति पृछं नृप्ताः स्म इति प्रत्याहुः । ६ । सकृदाचान्तेष्व गिनदग्धा इति भूमौ

वाग्यतास्त्र°, °तीष्टमान्य°; of, MS.I. 1.3:2.11.

<sup>4)</sup> mas. ेत्यपमिच्य , cf. 6.1.3.3; 7) B2 only दक्षिणार्थे. mss. अस्था. cf. 5.2.7.5.

<sup>2 2)</sup> N S खक्कोनार्घ B2 "नार्घ".

<sup>5)</sup> cf. 11-3.4, 1.1,2 14; MS-I.10. 18:157.18.

<sup>3)</sup> cf. 6.1.7.22: 5.2.2.14, MS.II. 12.1:144.14.

<sup>7)</sup> cf. 1.7.6.48: MS I.10 17:156.8. 8) cf. 5.1.7.40; 5.1.4.16; 5.2.11.

<sup>6)</sup> mss. 'गांत्रमुक्तार्य, मेलगोनपाणि- 5) mss. इन्यें for वन्यें: N B2 इस्य चं नाग्नौ°.

S इतित्यचं: mas. प्रियंतां thrice. 9) mas. प्रत्याह.

<sup>29.</sup> 

# विकिरं निनयेत्। १०।

अग्निदग्धास्तु ये जीवा ये उप्यदग्धाः कुले मम । भूमौ दत्तेन तोयेन तृष्ता यान्तु परां गतिम् ॥

इत्युदकं निनीय पिण्डपितृयज्ञवित्पण्डान्निदध्यात् । ११ । अथाग्रभूमिमासिच्य '' सुप्रोक्षितमस्त्वित्य क्षय्य-मु तिष्ठेत्युपोत्थाप्य '' वाजे वाज इत्यभिप्रव्रज्यां मा वाजस्येति प्रदक्षिणं कुर्याद्वजतं दद्यात्पूर्णपात्रें वा । १२ ।

दश पूर्वान्दशापरानात्मानं चैकविँशकम् ।
श्राद्धकृत्मोचयेत्पापात्महतो उप्येनसः पितृन् । १३ ।
श्राद्धं च यो न दद्यात्पितृभ्यश्च कदाचन ।
पितृवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः । १४ ।
यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृ स्श्राद्धे समाहितः ।
तेनैव सर्वमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ।।

पितृयज्ञिकयाफलमिति । १५ । ।।२॥

## ।। इति मानवश्राद्धकल्पः समाप्तः ।।

## अथ वृद्धिश्राद्धकल्पँ व्याख्यास्यामः । १ ।

अथ चाभ्युदये प्राप्ते देवतास्थापने स्मृतम् ।
जातिधमंकुलाम्नाते लोकानां वृद्धिकारणम् । २ ।
कर्मादिषु च सर्वेषु मानरः सगणाधिपाः ।
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः । ३ ।
ब्रह्माण्याद्याः स्मृताः सप्त दुर्गाक्षेत्राधिपस्तथा ।
वृद्धौवृद्धौ सदा पूज्याः पश्चान्नान्दीमुखान्पितृन् । ४ ।
तिस्रः पूज्याः पितुः पक्षे तिस्रो मातामहे तथा ।
इत्येता मातरः प्रोक्ता षितृमातृष्वसाष्टमी । ४ ।
प्रतिमाम् च श्रभाम् लिखित्वा वा पटादिषु ।

11) mss. द्यात्.

3 2) mss. °कुलस्थानं; cl. Hemādri धिपा:, मादौ बृद्धौ.

12) mss. °पोध्थाय, °भिप्रवृज्या; cf. 5.

p.1537: ऋभ्युदियके; Manu 9. 5) mss. पत्त. 84. 6) mss. नैवेषश्च.

1.8.11; 7.1.3.9. 13) mss. °विँशिते.

4) cf. Hemādri p.1538: °केत्रगणा-

अपि वाक्षतपुञ्जेषु नैवेदौरच पृथकपृथक् । कुडचलग्नौ वसोर्घारां घृतेनैव तु कारयेत्। कारयेत्सप्त वा पञ्च नातिनीचां च नोच्छिताम् । ६ । आयुष्यािंग च शान्त्यर्थं जपेतत्र समाहित:। माङ्गल्यैगीतवादित्रैमिक्णां पुजने स्मृतम् । ७। असकृद्यानि कर्माणि क्रियेरन्कर्मकारिभिः। प्रतिप्रयोगं नैताः स्युमीतरः श्राद्धमेव च । ८ । गणशः कियमाणेषु मातुभ्यः पुजने सकृत् । सकृदेव भवेच्छाद्धँ होममन्त्राः पृथक्पृथक् । ६ । अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत । १०। प्रातरामन्त्रितान्विप्रान्युग्मानुभयतस्तथा । उपवेश्य कुशान्दद्यादजुनैव हि पाणिना । ११। हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञिकाः । समुलाः पितुदैवत्याः कल्माषा वैश्वदेविकाः । द्वादशाङगुलप्रमाणेन पितृतीर्थेन सँस्कृताः । १२ । सदा परिचरेद्भक्त्या पितृनप्यत्र देववत् । १३ । " पितृभ्य इति दत्तेषु उपवेश्य कुशेषु तान्। गोत्रनामानि वर्जन्ति पितुभ्यो उर्घ्यं प्रदापयेत् । १४। नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीर्थंमिष्यते । पात्राणां परणादीनि देवतीर्थेन कारयेत्। १५। ज्येष्ठोत्तरकरान्युग्मान्कराग्राग्रपवित्रकान् । कत्वार्घ्यं संप्रदातव्यं नैकैकस्यात्र दीयते । १६ । " मधु मध्विति यस्तत्र त्रिजंपो ऽशितुमिछताम्। गायत्र्यनन्तरं सो ऽत्र मधुमन्त्रत्रिवर्जितः । १७ । न चारनत्स् जपेदत्र कदाचित्पितृसँहिताम् । अन्य एव जपः कार्यो राक्षोघ्नः सुरदेववत् । १८ । " संपन्नमिति " तृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विषीयते ।

<sup>11)</sup> mss. कुशो; of. Hemādri 14) mss. इब; B2 बर्जेति; of Kar- 17) mss. शिंतिमि°, सोम for सो जन. p.1549 °हुजूनेव दि पतितान् . mapradīpa 1.2.7. b : गोत्रनाम- 12) mss. संस्थताः . जिरामन्त्र्व पितृनार्चे.

" सुसंपन्नमिति प्रोक्ते शेषमन्नं निवेदयेत् । १६ । बूयातृप्तेषु " संपन्नमिति " तृप्ताः स्य पावंणे । विकिरं च तथा दद्याज्जुहुयाच्च ऋ वौ विना । २० । असोमपाश्च ये देवा यज्ञभागबहिष्कृताः । तेषामन्नं प्रदातव्ये विकिरं वैश्वदेविकम् । २१ ।

नवावरान्भोजयेद्युग्मान् वृद्धिषु प्रदक्षिणमुपचारो । यवैस्तिलार्थान्कुर्वन्ति । २२ । दध्यक्षतवदरमिश्रान्पिण्डा-न्निदध्यात् । २३ । नान्दीमुखान्पितृ न्प्रीणन्ति । २४ ।

> " नान्दीमुखाः पितर इति कुर्यादावाहनादिकम् । " प्रीयन्तामिनि च बृयु: पिण्डान्स्वाहेति निक्षिपेत् । २५ । मातृपूर्वान्पितृ न्यूज्य ततो मातामहास्तथा । मातामहीस्तथा केचिद्युग्माँश्च भोजयेद्द्विजान् । २६। द्वौद्वावभ्यदये पिण्डावेकैकस्य पित्:पित्:। पार्वणे पिण्डमेकैकं त्रयासां च पृथक्पृथक् । २७ । त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते । ऊर्ध्वं नान्दीमुखं प्रोक्तं नामगोत्रापहरकम् । २८ । स्विपतुभ्यः पिता दद्यात्सुतसँस्कारकर्मम् । विवाहादौ स्विपत्भयः पुत्रो दद्यात्सदैव हि । २६ । नानिष्ट्वा तु पितृ अश्राद्धे वैदिकं कर्म आरभेत्। तेभ्यो ऽपि पूर्वेद्यः पूर्वं पश्चान्नान्दीमुखान्पितृन् । ३० । आधाने होमयोश्चैव वैश्वदेवे तथैव च। बलिकर्मणि दर्शे च पौर्णमासे तथैव च। आपायण्यां पाकयज्ञे वदन्त्येवं मनीषिणः । एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न पृथक्पृथक् । ३१।

अथाप्रभूमिमासिच्य " सुत्रोक्षितमस्त्विति " शिवा आपः सन्त्विति युग्मानेवोदकेन च " सौमनस्य-मस्त्विति च पूष्पम क्षतं चारिष्टं चास्त्वित्यक्षतान्त्रितिपादयेत् । ३२ ।

> अक्षयोदकदानं च त्वर्घ्यदानवदिष्यते । षष्ठपैव नित्यं तत्कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन । ३३ ।

<sup>26)</sup> of. Hemādri p.1542: माता- 31) mss. माथान, वैश्वदेवं, एकमेक. 10.
महीस्तत: केवियुरमा भोज्या दिजातयः. 32) mss. पुण्यम मान्न°; of. 11.9.2.12. 33) N B2 वस्त्रवे S वस्त्रीव; mss.
28) mss. वर्द नादि°, °पहारकं. 32-34) of. Karmapradīpa I.4.5- तत.

प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमैः युग्मानेव स्वस्तिवाच्य अङ्गुष्ठाग्रग्रहे सदा । क्त्वा ध्येंस्य विप्रस्य प्रणम्यानुवजेत्ततः । ३४ । ।।३।।

## ।। इति मानवसूत्र आभ्यदयिकश्राद्धम् ।।

अय परिशिष्टम् । १ । सँवत्सरः प्रजापतिस्त स्य यद्दगयनं ग्रुक्लो ऽहः । पूर्वाह्वस्तद्देवानां मध्यंदिनो मनुष्यार्गामपराह्णस्तित्व णाम'य यथोभयत इज्यते । २ ।

> कूर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा । पयोमुलफलैर्वापि पितुभ्यः प्रीतिमाहरेत् । ३ । अष्टकापार्वणश्राद्धं कृष्णपक्षो ऽयनद्वयम् । द्रव्यबाह्मणसंपत्तिः श्राद्धकालाः प्रकीतिताः । ४ । उद्वाहे पुत्रजनने पित्रयेष्टचौ सौमिके मखे । तीर्थे बाह्मण आयाने षडेते जीवनः पितः । ५ । अन्बष्टक्यं गयाप्राप्तौ सत्यां यच्च मृते ऽहनि । मातः श्राद्धं मृतः कूर्यात्पितयंपि च जीवति । ६ । कन्यागते मवितरि यान्यहानि च पोडश। कत्भिस्तानि तुल्यानि । पितृणां दत्तमक्षयम् । ७ ।

पञ्चमीप्रभृत्यपरपक्षम्य । पञ्चमीं पुत्रकामः बष्ठीं धनकामः सप्नमीं पश्कामो ऽष्टमीमारोग्यकामो नवमीं तेजस्कामो दशमीमन्नाद्यकाम एकादशीमृद्धिकामो द्वादशी वृद्धिकामस्त्रयोदशी यशस्कामश्चतुर्दशी अस्त्र-हतस्यारोग्यकामो ऽमावास्यायां सर्वकामः । ८ । तिलेः श्राद्धं पृष्टिकामः कृर्यादपूर्पऋदिकामो घृतगुड-तिलैस्तेजस्कामः स्वस्तिकामः सौभाग्यकामः आरोग्यकामो वा परमान्नकृसरान्नमाषदिधयवाग्भिः सर्वकामः 131

> पूर्वेद्युरामन्त्रितैर्विप्रै: पितरः सैविशन्ति वै। यजमानश्च ना रात्रिं वसेयुर्बह्मचारिएाः। १०। श्राद्धं दत्त्वा च भक्त्वा च अध्वानं यो ऽधिगछति । तं मामं तस्य पितरो भुञ्जते पाँगुभोजनाः । ११।

34) mss. प्रथमासु प्रतिप्रोक्त, °बाच्यां-गुष्टमादाय प्रवह: . mss. अभ्युदक°, r. अभ्युदय°?--

The mas. do not give a num-

her to the 3d and the 4th 4 10) mss. °मंत्रितो, संबमंति ; of. khanda, but give || \ || after 11.9.3.24, N S ॥ २ ॥ after 11. 11) N S चमध्वानं B2 चमनध्वानं.

Hemadri p.1016.

9.4.4.

श्राद्धं दत्त्वा च भृक्त्वा च मैथूने यो ऽधिगछति । तं मासं तस्य पितरो भुञ्जते रेतभोजनाः । १२ । श्राद्धमध्वा भवेदश्वः पूनर्भुङ्क्ते तु वायमः । कर्मकुज्जायते दासः स्त्रीगम्यो ग्रामशुकरः । १३। हो दैवे त्रीन्पित्र्य एकैकमुभयत्र वा। भोजयेत्स्सम्द्धो ऽपि न प्रसज्जेत विस्तरम् । १४ । सिक्कयां देशकाली च द्रव्यं बाह्यणसंपदः। पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्यान्नेहत् विस्तरम् । १४ । यत्नेन भोजयेच्छाद्धे बह्वचँ वेदपारगम्। शाखान्तगमथाध्वर्यु छन्दोगे वा समाप्तिगम् । १६ । पञ्चाग्निस्त्रिसूपर्ग्श्च त्रिणाचिकेतः षडङगवित् । ब्रह्मदेय।नुसंतानो ज्येष्ठसामग एव च । १७ । मातामहं मातुलं च स्वस्रीयं दवशुरं गुरुम्। दौहित्रं विट्पति बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत् । १८ । यस्य श्राद्धे न भुञ्जन्ति ब्रह्मणा वेदपारगाः। अकृतं तद्भवेच्छाद्धं पितृणां नोपतिष्ठति । १६ । यस्य श्राद्धे न भुञ्जन्ते ब्राह्मगाः स्वशाखिनः। आसूरं तद्भवेच्छाद्धं पितृणां नोपतिष्ठति । २०। वेदार्थवितप्रवक्ता च ब्रह्मचारी सदा स्थितः। शतायक्वैव विज्ञेया बाह्मणाः पद्धक्तिपावनाः । २१ । एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमिनतः । पित् णां तस्य तृष्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी । २२ । तिला रक्षन्तु देतेयान्दर्भा रक्षन्तु राक्षसान्। तस्माद्दानेष दातव्या आत्मनो भृतिमिछता । २३ ।

## ।। इति श्राद्धपरिशिष्टं समाप्तम्।।

<sup>13)</sup> r. probably with Harita 15) mss. नेदतु. (India Office 2489) 72: अध्वनि 17) mss. पंचारिन त्रिसुपर्कं च.

त भवेदश्वः.

<sup>14)</sup> mss. मसे उजेति.

<sup>20)</sup> mss. असूर.

<sup>21)</sup> mss. बेदार्थीविप्रववना (B2 °िर्ध).

 <sup>22)</sup> mss. शाखतां सप्त°.

<sup>23)</sup> mss. वैदेहान् , आमनो .- mss. श्राद्धमञ्जूशिष्टः समाप्तः .

## I. INDEX OF PROPER NAMES

(except those in the pravaradhyaya)

स्रि 5.7.1.17; 9.4.2.1. साक्शिरस 1.5.3.14. सान्नेय 2.4.5.15. स्रीव 1.2.1.34. कक्व करयप 5.7.1.17. कपिवन 9.4.1.12. कामलायित् 8.17.1. कुल्म 2.7.3.51. सेमधन्यन् पीएडरीक 9.4.3.37. गर्मे 9.4.1.14, 34. गीतम 1.2.1.34; 8.2.15; 9.3.5.5. चित्रमेन वायस्यायन 8.23.4. जनक 9.4.3.19.

जसद्गि 9.3.3.20; 4.2 3. 3.15. जासद्ग्ग्य 1.3.2.5; 7.6.31. भारद्वाज 1.2.1.34. भार्ग्व 5.1.1.25; 9.1.1.2, 11.5.1, 3. सनु 11.2.13. यस्क 10.3.1.3. वध्यश्व 5.1.1.17; 9.4.2.11. वास्य 8.2.15. विश्वासित्र 9.4.2.13. शाकस्य 8.23.1. शुनक 5.1.1.17.

#### II. INDEX OF WORDS

(This index contains the technical terms of the ritual except the most common ones and also brings words that are unknown or rare or have a peculiar meaning)

## **জা** জাহ্য m. **2**.*3*.3.7, 10, 13, 21, 22; 4.4; *7.1*.1.21, 28,

29, 30, 38; 2.1.42; 6.4; 9.3.1.6; 4.9; 5.6. भैंस m. (of the vedi) 1.2.1.3; 4.19; 3.4.28; 7.2.12; 3.31, 46; 2.2.3.3; 5.2.8.16; 6.1.5.41; 8.1.5; 7.1. 1.16; 10.1.1.5; 2.4, 5; 2.2.11, 12; 3.2.25; 4.19; 5.22. भक्ष m. (die) 1.5.5.7, 9, 10, 12; 9.1.4.19, 24. सक्ष्मचाया (diagonal) 10.3.2.11; 3.2, 4, 6. रज्जु f. 10.1.1.8; 3.5. भक्षायास्तोमीया f. plur. (bricks) 6.2.1.23. भक्षा f. (brick) 10.3.5.4, 21, 23, 24.

weite n. 1.4.1.11.

भ्रांग m. (fire altar) 5.2.16.23; 6.1.1.1, 2; 5.27, 30; 6.1 etc.; 7.26; 2.4.1, 8, 11, 16, 19; 5.10; 6. 17, 20, 24, 32; 9.2.2.20, 10.2.5.6, 16; 3.2.6; 3.4. भ्रांगचित m. 8.19.16; 10.1.4.7; 3 6 1. भ्रांगचित्या f. 5.2.15.29; 16.21. भ्रांगचित्या n. plur. 1.5.3.19; 4.7, 12; 7.3.33, 39, 41; 2.2.4.15, 21. भ्रांगचोग m. 6.2.6.9. भ्रांगचोग m. 6.2.6.9. भ्रांगचोग m. 2.1.1.1; 2.3.24; 3.1.19; 2.26; 6.15; 5.1.17; 2.17, 33; 3.7.8; 6.2.6.7; 7.2.2.2; 3.1; 4. 11, 16, 19; 5.1; 8.25.13; 9.1.1.3; 5.22, 46, 48;

2.2.27; 3.1.9; 3.14; 8.2, 10, 20, 28, 4.1.9, 13;

2.2, 10, 12, 14, 29; 3.2, 6, 20, 30, 32, 36; 5.1. 12, 13, 23; 2.11, 17; 3.3; 4.7, 37.

चिनष्ड 1) m. (यूप) 5.2.12.4, 7, 9, 14, 16, 17; 9.2. 2.22; 3.28; 4.2.

2) n. (चनस् ) 1.1.1.22; 2.3; 2.1.23; 7.6.6.

भग्निष्ठा f. (युपाश्चि) 1.8.2.19, 28.

चिनहोत्र n. 1.1.3.8, 34; 6.1.8, 29, 53, 54; 2.3; 7. 5.11, 29, 31; 2.1.2.41; 3.1; 3.2.1, 2, 8.12, 14; 3.1, 2, 5, 6; 4.9; 4.3.34, 47; 7.2.1.11, 19; 8.1. 3, 6, 7, 12.14; 8.1, 2; 9.3; 19.4, 5; 23.18; 9.1. 5.11, 34, 38; 3.7.17; 5.3.11.

ष्यग्निहोत्रहवणी f. 1.2.1.4, 31; 3.3.17; 6.1.13, 51; 8.19.15.

चरनीय् m. 1.1.1.9, 5.6.8; 8.5.35; 2.4.1.28, 30; 4. 18; 5.14; 5.1.11, 23; 2.13; 3.1.31; 5.2.12.31; 14.27; 9.4.1.29; 5.3.16.

भाने:स्तोम m. (ekāha) 9.3.5.15, 29.

स्वस्थार m. 1.1.1.22.

भाग्न्याधेय n. 1.6.5.3, 11; 5.7.1.15, 32; 2.1; 2.15.25. भाकृतिहोधाम्नी f. plur. (bricks) 6.2.1.19.

षकुषाक m. 2.4.1.2, 48, 49, 53; 3.26; 4.28, 5.8; 6.25; 5.3.13; 3.7.2; 7.2.2.36; 8.14.1; 15.2; 9.3. 4.28; 5.3.16. चमस m. 2.4.1.52, 57; 3.25; 4.24; 6.24; 5.1.30.

चाकावाक्य adj. m. (चिच्च्य) 2.2.4.4.

**TIST m. 1.8.2.30; 2.1.4.33; 2.4.26, 29; 5.5; 3.6.15;** 3.7.3, 5.2.4.23; 10.15; 11.18; 12.17; **6.1.3.1,** 12; 7.31; 7.1.2.2; 2.4.10; 5.4, 5; 8.7; 9.2.4.8; 5. 32; 3.2.28; 3.29.

फाजा f. 2.1.4.11; 4.3.13; 18.19.17; 9.1.5.37.

षाजागल adj. 2.3.1.15.

भजापयस् n. 4.1.9.11, 29.

चन्जि adj. 5.2.10.43.

चातिमाद्य (मह) 7.1.1.40; 3.23-26; 2.2.14, 16, 21, 26; 4.20, 5.3, 9; 6.3; 9.2.2.24; 3.1.5, 18.

श्रतिप्राद्यपात्र n. 7.1.1.15.

चरित्रात्र m. 2.2.3.24; 3.2.28; 6.15; 5.3.6, 12, 17; 3.7.8; 8.9; 6.2.6.7; 7.2.1.37; 3.31; 4.14; 5.17, 21. 9.7.5.30, 43, 46; 2.2.23; 5.21; 3.6.1, 2; 8. 20; 4.1.1, 9, 11, 13, 37; 2.2, 10, 12, 14, 29; 3. 2, 6-36; 5.1.2, 4, 13; 2.1, 2, 3, 11-13; 3.9, 14,

23, 28; 4.6, 9, 17, 37, 40.

चिरोक m. 2.1.1.9.

मथर्वशिरस् n. (brick) 10.2.3.4.

भवाम्य m. 7.1.1.20, 29, 38; 2.1.42; 6.4; 9.3.1.6.

भदीकित see दीश्चित.

मधरारणि f. 1.5.3.1; 7.1.40.

मधिकाणी adj. f. 2.1.3.30. (of प्राक्काणी 2.2.3.16); 7.2.1.30.

भिषेदेवन n. 1.5.5.6, 7, 9; 9.1.4.20.

ऋषिषवण n. 2.2.3.38; 3.1.21; 4.1, 13; 5.4.24; 9.3. 2.25.

ছাখিনিল জনীয adj. n. 4.2.3; 3.36, 39; 4.3, 14. ছাখিববাদেন্তক n. 2.2.3.35, 39; 3.3.9; 5.4.23; 7.1.1. 30; 9.3.2.25.

क्रध्यू भी f. (small intestine?) 1.8.5.35; 5.2.12.31. क्रध्यर m. 5.1.6.32, 33.

अध्वय m. du. 2.3.7.7.

अध्वय पात्र n. 2.3.8.8; 4.2.17; 6.6.

भनडवाह m. 6.1.5.38.

चनस् 2.1.3.48, 52: 4.20, 23, 36; 5.6; 2.4.34; 6.1. 4.28.

मनाहितान्ति 1.1.2.42; **8**.20.1.

बनुकी m. (sādyaskra) 9.3.2.18.

भनुम्रह m. 8.1.1; 11.3.13.

मनुवाज m. (resp. चानुवाजिकी) 1.3.1.34; 4.1, 4; 4.1. 28; 2.14; 6.5.9, 12; 7.2.9, 10; 4.39; 6.26.41; 8. 6.1, 4; 2.1.5.17; 5.4.1, 5.25; 5.1.2.6; 3.10; 4. 15; 2.8.41; 11.41; 7.1.3.34.

सनुराधा f. piur. (lunar mansion) 1.5.1.7, 6.5.5. सनुवास्या f. 5.1.9.22; 2.4.39: 8.2, 34, 38, 39; 11.40.

चनुस्तरणी f. 9.3.2.25.

भावकाषा f. 2.4.5.20: 5.5.5, 7: 5.1.6.32; 2.12.34, 45: 6.2.6.21; 8.16.3, 9: 9.1.5.5, 6, 29: 2.5.28, 29: 3.1.6; 2.13, 15: 3.27: 8.6, 16, 23, 29.

चन्तर्मायु (rafter) 2.2.3.22.

धान्सर्वाम m. (ब्रह्) 2.3.4.25, 31; 5.1; 7.1; 9.2.3.5. धान्सर्वामपात्र n. 2.3.1.14; 3.4.30; 5.1.38; 9.2.3.3. धान्सर्वेदि adv. 1.1.3.4; 3.1.14; 3.17; 5.21, 24; 4.1. 18; 7.2.13; 8.2.4; 6.2; 2.2.13, 18; 3.12; 4.6, 8;

5.32; 4.1.58; 5.14; 4.2.8; 3.37; 5.1.8.5; 7.2.7.9, 11-13; **8.**25.8.

मन्बाहार्य n. 1.4.2.12.

चपचिति f. du. (ekāha) 9.3.5.13.

भपस्या f. plur. (bricks) 6.1.8.4; 2.1.5, 6; 10.2.3.4; 4.1.

चपानभत् f. plur. (libations) 9.2.5.5.

भपामार्ग m. 9.1.1.22.

भ्रप्तोर्चाम m. 8.18.2, 3: 9.3.5.37; 6.4. °मन् 2.3.2. 28; 5.3.18, 27; 5.2.16.15.

चप्रतिस्थ n. (स्क्त) 5.2.15.29; 6.2.5.7; 11.2.3; 7.1. 24; 2.10; 3.2.

মনিজিব m- (soma festival) 3.7.8; 7.2.4.19; 8.25; 9.3.1.14; 6.10; 4.3.18, 36; 5.1.1; 2.20; 3.3; 4.24. f. (lunar mansion) 10.3.1.11.

च्रभिधानी <sub>र</sub>. 4.2.6: 3.2; 9.2.1.15.

चिभिष्ट्य m. 7.2.4.16, 19; 5.6, 13, 14, 16, 19, 21; 8.2. 9.5.1.1.

स्रभिवान्या (. 1.7.5.28; 6.20.

भ्रक्षिषव m. 2.3.4.1; 7.2.4.5.

শ্ব भिषेक m. 7.1.3.20; 9.1.3.24; 5.2; 2.3.27; 5.5; 11.2.7.

म्रभिषेचनीय m. 9.1.2.1, 17, 26.

स्रभिषोतृ m. 2.5.1.11.

अभ्यअम् adv. 2.5.2.23.

चन्यासहय m. (pañcáha) 9.4.2.15; 3.8, 16, 28, 34, (sadaha) 38.

सम्याहबस् adv. 1.2.5.2.

भ्रम्युद्य m. (भाइ) 11.9.3.2, 27.

चित्र है. 1.8.1.21; 2.1; 2.2.3.1; 4.1.8, 22; 6.1.1.8, 22; 9.3.1.23.

समावास्या f. (new-moon day) 1.7.3.3; 5.1.8, 31; 6.25; 2.7.1.14; 4.7.2, 5.7.1.1; 10.15; 2.15.1; 6. 7.1.1; 7.2.8.26; 8.7.4; 23.8; 9.7.1.3, 29; 5.43, 46; 4.2.18; 5.4.13, 24, 26; 6.22; 11.9.4.8. (new-moon sacrifice) 1.2.1.32; 3.2.17, 21; 5.30; 4.1. 1, 6; 3.7.34; 5.7.10.61; 8.7.2,3; 9.5.3.12. (brick) 6.2.3.8.

चवन n. (sattra) 9.5.3.1, 6, 8-10, 23-27; 4.22-24, 32, 42.

भर्षा f.du.1.5.1.9; 2.2, 5-8; 6.3.2; 2.1.3.14, 15; 2.

5.3; 5.5.24; 3.8.4; 7.2.2.17; 8.2.7; 4.1, 6; 6.7; 19.15; 20.3; 23.24.

भरुण m. (भिन्न) 10.3.4.5

सर्वेष्ठ m. 7.2.6.3.

मर्थाणा f. (brick) 10.3.5.21, 22, 24, 25.

ष्रधिन adj.m.2.4.5.7, 8: 7.2.1.23.

चलं हु. v. 1.2.6.24, 25, 6.4.17; 7.5.20; 6.21; 8.5. 5. 2.3.7.9; 4.4.18 5.1.23; 5.2.5.8; 6.16; 8.16. 8; 9.4.2.6.

घरक 1.8.1.5.

धवकाश m. 2.3 7.1.

सव दा v. 1.3.2.5, 12, 13. 17, 18, 23:3.2-6, 13, 19; 5.1, 7, 13, 14, 20: 6.4.18, 22; 7.4.40; 6.31, 40; 8.3.19; 4.32; 5.5, 18, 20, 23, 30; 6.6, 16; 2.1.3.25, 26; 5.20; 7.9; 4.1.42; 5.2.2-4; 3.21; 3.5.3, 16; 5.1.7.6, 10, 18; 9. 34; 2. 3.8, 10; 5. 9: 6.17; 12.41; 6.2.5.16; 8.15.7, 9.2.4.21, 29. समत दा 1.3.2.19, 22; 5.6.21; 7.5.22,25; 6.36; 7.5; 8.19; 2.5.5.15; 5.1.7.20; 10.4; 2.1.3,4; 3. 22; 12.32; 9.1.3.33; 4.30; 2.4.25.

ষ্ণবদান n. 1.3.2.12, 19, 22; 3.11; 5.9, 7.4.23; 8.1. 21; 4.42; 5.10, 12, 34; 3.1. 6, 31; 5.15, 16; 5. 1.9.6; 2.12.41; 6.7. 3.16; 8.15. 1; 9.2.4.25, 29. মব্যানপ্র্যাণ f. 1.8.1.21.

भवन्य m. 1.7.4.36; 8.6.19; 2.5.4.22, 27, 35; 5.1. 3.21; 2.11.36; 15.30; 8.16.4; 17.15; 9.1.5.1-4; 2.5 15, 24: 3.1.22; 3.32, 34; 7.19, 23; 8.6; 5.3. 17, 4.18, 31, 35; 6.23; 10.3.4.29.

भवत्सम्बक 10.3.2.10, 12; 4.1.

चवान्तरदीचा f. 2.2.1.6; 4.7.1.

अवान्तरेडा f. 2.4.1.42; 5.1.9.6.

स्वालम्ब m. (support of the axle) 2.3.1.20.

भवि f. 5,2.10.12.

भवेष्ट f. (दिशास्) 5.2.7.23; 9.1.5.32.

सहाकाम adj.1.1.1.12.

महत्व m.1.5.2.21: 4.1, 2, 10, 12; 2. 5. 3.8; 3.5.1; 7.3. 4.7.14: 5.2.6.6: 6.7.1.9, 10, 16, 19, 36, 37, 41; 3.1; 6.15, 17, 18: 7.7, 28; 8.16: %ो.10; 3.11; 7.7.2.14, 35: 9.2.1.18, 20, 26, 29. 31; 2. 13; 3.7, 8, 11, 14, 17, 19, 25; 4.2, 8.10, 13, 15, 18, 21, 28, 30; 5.16; 3.3. 6; 5. 6.20.

भरवत्रिरात्र m.9.4.1.35.

घरवमेध m. 5.2.11.47: 7.1.1.38: 8.18.1, 2; 9.2.1. 1, 5.

अरवशफ m. 8.2.11; 9.2.5.15.

अवाधा f. (brick) 6.1.2.13, 16: 7.21: 10.2.3.1.

भव्दरात्र m. 9.4.3.23.

भप्टात्रिँशद्वात्र m. 9.5.2.8.

अप्टादशरात्र m: 9.5.1.16.

अष्टावि शतिरात्र m. 9.5.1.28.

श्रमपत्ना f. (brick) 6.2.2.1.

ग्रमिल m. 1.1.1.23.

असुविर adj. 1./.1.12.

बहोन m. 2.2.3.24; 6.1.1.3; 7.2.1.1, 3, 27, 48; 4. 12, 9.1.5.45; 4.1.1.

#### 3

चाखान m. 6.1.1.15, 25, 29.

**भावुकिरि 1.5.2.17**; 7.7.4.

चाग्निमारुत adj. (शस्त्र) 2.5.2.23.

भाग्नीज m. 1.2.2.17: 4.8, 17; 3.1.8, 25, 3.13, 16: 4. 2, 19, 24, 30, 5.10, 11: 5.4.4; 7.3.40, 4.34, 6. 29, 8.3.23, 28; 4.21: 5.8: 6.2, 2.2.1.11, 41; 4. 22, 5.22; 3.6.13, 17: 7.13; 4.1.57; 4.28, 5.8, 10, 11: 5.2.15, 4.2.34; 5.2.4.14, 7.2.1.53; 2.9; 8.14, 1: 75.2.—n. 2.2.3.12; 4.1, 9, 11, 29; 5.30, 34: 3.1.1: 7,2, 13, 4.1.58, 4.31: 5.13: 5.1.36: 4.14: 6.2.5.6: 6.2; 7.1.1.19; 2.20, 9.1.3.22; 5.4.2, 11, 10.1.3.3, 3.3.3, 4.25.

भाग्नीधीय m. (चिक्क्य) 2.2.4.1, 5, 8, 11, 27: 5.34: 3.1.2, 5, 8. 6 13; 1.5.12, 5.1.13, 3.5.17, 6.19: 8.3, 8 4.5.2; 5.2.16.9; 6.2.5.8, 7.2.3.29, 7.9; 9, 7.3.5, 1.1.20, 10.2.2.10.

भाभायण m. (ब्रह.) 2.3.5.2, 9; 7.1: 4.4.10: 5.1.16, 18. 38. 2.10, 4.2, 3.6.17: 7.1.1.40; 2.4.3, 4. 9. 3.1.4: 2.27: 5.7.— n. (oblation of first fruits) 1.6.4.1; 5.1.7.27. 2.7.3; 8.1.3, 12-15. 5.4; 8.2: 25.13: 9.1.1.19. (.j.) 11.9.3.31.

षाद्रायणस्थाली (. 2.3.1.15; 3.20; 5.9, 4.4.10; 5.1. 15; 7.7.1.15

बाधार m, 1.3.1.15. 7.4.38, 5.33; 8.3.11, 12: 6.1.3.

5, 14.

स्राचार्य m. 11.4.5, 7; 8.10.9, 12.

भाज्य n. 8.2.1, 3.

भाज्यधानपात्री f. 1.2.1.4.

भाज्यधानी (. 8.19.15.

भाज्यभाग m. 1.3.1.34; 2.6, 16: 4.2.1, 16: 6.5.9; 7. 4.20, 40; 5.5, 22: 6.27; 8.4.30: 2.7.3.24; 5.5. 25: 5.7.1.7, 20, 28. 37: 2.7, 8, 11; 3.7, 18, 25; 4.4, 16: 5.4, 9, 12, 31, 39, 47, 60, 73; 6.8, 27, 38, 45: 7.25, 34, 41, 47; 8.15: 9.34; 10.11, 31; 2.5.13: 8.29; 8.2.15-17; 16.9: 9.7.1.11: 11.2.9; 4.5.

नाज्यस्थाली f. 1.2.3.24, 25; 5.20, 6.18, 27; 3.2.7; 4.30; 7.1.14, 40; 4.34; 8.2.12; 2.2.1.17, 28; 4. 1.20; 2.6, 12; 4.31, 37; 8.16.9.

भातक्रय adj. 2.2.5.29; 5.1.2, 4.

म्रातिथ्य n. 2.1.5.1; 5.2.14.26.

भ्रातिथ्या f. 2.1.1.19; 2.1.15; 9.3.4.13.

भातृरण m. 6.1.7.10, 11; 2.1.14, 3.15. cf. स्वयसातृरणाः भाग्सन् m. (of the agni) 6.1.5.31; 8.10; 2.3.1; 4.9; 10.2,2.7, 5.9, 13; 3.4.19, 5.1-3.

भारमनीन adj. 7.2.6.3, 6. 7.20.

भाविस्थमह in. 2.2.5.29; 5.1.2.

मादित्यधाम्नी f. plur. (bricks) 6.2.1 20.

ब्राहित्यपात्र n. 2.3.1.15; 8.2, 11, 16, 21, 24; 5.1.2, 15.

चादित्यस्थाली f. 2.3.1.15; 8.11, 16, 21-24; 5.1.2, 3, 15.

भ्रादिन्याकृति f. 4.1.14.

मादित्येष्टका १. 6.2.2.11.

न्नाधवनीय m. 2.3.1.19; 2.35; 4.10; 5.16, 19; 6.9; 7.1; 4.3.22; 4.10; 6.23; 5.1.11, 16.

भागराहिक adj. 2.2.1.13; 2.1; 4.3.44; 6.2.1.1, 8, 22, 28. 4 15, 21.

माप्ती f. plur. (formulas) 6.2.6.24.

भाष्ट्री f. 5.2.8.18; 10.9; 11.7, 39, 43; 6.7.3.3, 13; (bricks) 6.2.2.16; 9.2.5.9.

भामिका f. 1.7.1.24, 25, 35; 3.11; 4.6; 2.7.2.40; 3. 2.4; 7.8. 5.7.6.18; 7.19, 20; 2.1.3; 6.2.6.25; 8. 11.4, 5. 9.7.4.4.

स्रायवन n. (stirring stick) 1.7.2.2, 11.

भाषुकोस m. (ekāha) 9.3.1.13; 6.9.

भावत n. (trikadruka day) 7.2.4.16; 5.16, 21; 8.2; 9.4.1.11; 3.2, 6, 26, 36; 5.1.1, 8, 26, 27, 32; 2. 5, 8, 9; 3.4, 7; 4.13, 17.

**पार्च** m. 1.5.5.8; 7.2.7.11.

चार्यकृती f. 1.6.1.13, 14; 3.2.3.

चारेंब adj. m. 1.5.1.21; 2.1.1.4; 5.2.15.1; 9.4.1.23, (धना°) 25, 33; 11.8.1.2, 4.6, 12-14, etc.; 10. 4. 5, 8, 11.

जावसभ्य m. 1.5.5.5, 17; 6.3.7, 14, 16; 8.1.10; 5.3-5; 6.7; 23.3, 7, 22, 23.

**प्राराय** m. 1.6.4.19, 22; 2.5.4.28; 6.2.5.17, 20.

चाशित् f. 2.2.5.28; 5.1.11, 13, 25; 9.3.1.24; 4.17, 26; 4.1.16.

चारलेचा f. (lunar mansion) 11.4.1.

भारवमेधिक adj. 10.3.3.4.

भारवयुजी f. (full moon in the month भारिवन) 9.1.

**चारिवन (प्रह) 2.**3.6.14; 7.1; 4.1.40; 5.2.12.9.

चारिवनी f. plur. (bricks) 6.2.1.2, 3.

भासन्दी f. 2.1.4.34; 5.7, 9; 2.4.26, 29; 3.7.13; 5. 4.23, 30; 4.1.30, 31; 2.2; 3.39; 4.5, 18, 37; 5. 2.11.24; 6.1.4.3, 6, 16; 5.19; 2.5.30; 7.1.3.17, 18; 2.7.3; 9.1.4.9; 5.44; 3.3.25; 11.2.7.

बास्ताव m. 2.2.4.6, 8; 3.6.1, 5; 9.2.3.11.

चाहिताग्नि m. 8.6.8; 19.1; 11.3.9.

## \$

**EXIT** f. 1.3.3.3, 5, 7, 8; 4.2.9; 3.2; 5.6.21; 6.4.22, 23; 7.4.25; 5.25; 6.40, 46; 8.5.8, 20, 34; 6.16; 2.1.5.21; 2.5.19, 20, 23; 3.7.11; 5.1.26; 3.5.2; 5.1.4.6; 2.1.4; 3.22; 4.33; 5.9; 8.35, 40; 7.1.2. 10; **8.**16.10; **9.**1.4.30.

इडापाची f. 1.2.1.4; 3.3.3; 8.5.16, 23; 8.19.15.

7.1.9; 5.22, 6.23; 8.1.18; 2.2.1.16, 26, 27, 30; 2.3; 5.1.6.13, 16; 8.8, 11; 9.36; 2.6.3; 8.2.6; 16.2; 9.1.1.25; 2.6; 2.1.10; 3.2.26.

इप्सारक्छ m. 2.3.6.17; 4.1.9, 18; 7.2.1.44. इप्सारक्ति n. sing. or dual. 1.7.2.1; 2.4.23, 28; 7.1.9; 3.5; 5.10, 14, 17; 6.3; 8.1.18; **2.1.5.1**; 2.2.10, 12; 4.13; 5.27; 3.1.3; 5.5.6; **5.1.10.15**; 7.2.1.58; **2.8**; **9.3.7**:2; 5.4.7.

इन्द्रत्रीय n. 5.2.7.10; 9.1.1.21.

इन्द्रस्तोम m. (ekāha) 9.3.5.27; 5.3.3.

T m. (agnistoma) 9.3.3.20.

9, 10; 2.4.3, 6; 8.19.16; 9.2.3.26; 10.2.2.5; 5. 1-3, 10-12, 15; 3.2.6; 4.12, 17; 7.5-7.

#### 3

3年年 m. (現實) 2.3.5.10; 7.1; 4.3.1; 4.12; 6.18, 19; 5.1.17-19; 3.1, 12; 7.1.1.40; 9.3.5.7. (表質) 2.2. 3. 24; 3.1.19; 2.27; 6.15; 5.2.18, 33; 3.1, 3; 3. 7.8; 4.1.4; 6.2.6.7; 7.2.2.10, 12, 20, 25, 34, 38; 4.15, 16, 19; 9.1.2.26; 2.2.23; 3.1; 3.1.12, 13; 3.10; 4.22; 5.4, 6, 36; 8.14, 20; 4.1.11; 2. 2, 10, 12, 14, 29; 3.2, 6,30, 32, 36; 5.1.7; 2. 11, 16, 17; 4.12, 13.

उक्थ्यपात्र n. 2.3.1.15; 4.3.2, 9, 13, 23.

उक्थ्यस्थाली f. 2.3.1.15; 4.3.2, 3, 13, 23.

बचन m. 5.2.10.33; 9.4.2.23, 30.

उस m. 2.1.4.34.

**3**(1) f. 1.1.3.19; 3.5.14; 8.2; 4.1.13, 20; 6.1.1.1; 2.6, 16; 3.22; 4.10, 31; 5.11; 7.25, 27, 28, 31; 7.2.1.12; 8.23.19; 9.2.2.11; 10.2.2.6; 3.1.

**38**4 adj. 3.8.1; **6**.1.3.28; 4.10, 15, 17, 20,27, 38; 5.10; **9**.2.2.18; 3.5.16.

उच्यति adj. 2.1.2.9; 3.32; 4.5.2.

उजिजीत f. plur. (formulas) 7.1.2.28.

उरकर m. 1.1.3.2; 2.2. 6, 7, 20; 4.8. 26; 5.23; 3.1. 25; 7.1.35; 3.15, 27; 2.2.2.7; 3.9; 5.1.1.4; 2.4. 14; 6.2.4.12; 7.1.1.19; 8.26.2, 5, 6; 10.1.1.10; 3.2.27.

उत्तरविदि f. 1.7.3.14, 18-20, 29, 30; 5.32; 8.1.22; 5.4; 2.1.3.51; 2.1.54; 2.4, 12, 21; 4.12, 31; 5. 34; 3.1.9; 6. 13; 4.1.11, 12; 5.4.7; 4.4.14, 22; 5.2.11.24; 6.1.1.2, 3; 5.30; 6.8, 17; 2.6.30; 8. 16.8; 9.2.2.20; 3.2.10; 3.25; 7.12; 8.3, 11; 6. 4.3; 10.1.3.3; 3.4.2.

उत्तरारणि f. 1.5.3.1; 7.1.40.

उत्सर्जन n. 7.2.8.8, 24.

उत्साद m. 1.8.5.18.

उद्क्रम m. 1.1.2.11, 14; 7.6.21, 45, 52; 2.1.4.7; 6.1.5.20; 2.4.8.

उदह्री f. (kettle) 1.1.2.2, 3, 5, 33.

डदम्बन m. (scoop) 2.4.4. 10; 5.1.16.

उदयनीय adj. 2.1.3.28; 5.5.1, 2; 7.2.1.42; 2.4; 3. 31; 4.2, 10; 8.4; 9.3.4.14; 8.21; 5.1.1; 3.13; 4. 17.

उदवसान n. 9.1.5.44, 46, 48; 5.2.23.

उदवसानीया f. (isți) 2.5.4.36; 5.24; 5.2.16.20; 6.2. 6.24; 7.2.3.34; 9.3.1.23.

डद्गान m. 1.5.1.21: 2.1.1.4; 2.3.14; 3.4.19, 21; 6. 2: 4.1.1, 26; 5. 8: 5.2.8, 22; 3.9; 4.21, 25; 3. 6.9, 22; 4.2.5, 10; 4.11; 6.2.4.9; 7.2.2.18; 7.5: 8.14.1; 15.2; 9.1.4.18; 2.3.10, 12, 13, 15; 5.3; 3.2.3, 14, 20; 4.14; 5.3.16.

उद्भव m. 1.1.2.10, 19, 33; 7.6.19.

डिन्डि m. (ekāha) 9.3.2.30; 5.11; 5.3.3.

डम्नेतृ m. 2.3.4.1, 6, 10, 13, 22; 5.19; 6.9; 4.1.4; 4.2; 5.8; 5.4.2, 4, 37, 38, 41; 7.2.1, 23, 8.15, 2; 9.1.5.27; 5.3.16.

डपतस्य m. (bench) 7.1.3.7; 9.2.2.29.

उपमृत् f. 1.2.1.4: 5.5, 19; 6.16; 3.1.11, 12, 29; 2. 3, 4; 4.7, 8, 15, 27; 7.1.14, 28, 33; 2.3, 11; 6. 30; 8.4.29; 5.5, 16, 19, 23, 25; 2.1.5 18; 2.1. 25; 3.1.12; 7.9; 8.19.15.

उपयज f. 2.2.5.21; 5.2.12.42.

डपयमनी ह. 1.7.3.37, 44: 5,2.4.10.

उपयास m. 4.2.2. 6; 3.17, 18, 31-33, 36; 4.2; 5.2, 3, 7, 10; 5.2.4. 11, 20, 21, 25; 7.1.1.17, 43.

उपरव m. 2.7.3.51; 2.1.53; 3.3, 10, 32, 36; 4.12; 3.6.14; 9.5.4.5.

डपल m. 2.3.1.21; 3.4. °ला f. 1.2.2.17, 26, 29. टपबन्स्वरान n. 1.1.1.11; 4.1.5; 5.1.12; 5.1.5.58.

उपनस्य m. 5.2.11.6, 10, 42; 12.8; 6.2.6.6; 7.1.1.

11; 2.1.36; 9.1.2.25; 5.21; 2.2.26; 5.20; 3.4,18. उपवेष m. 1.1.3.5; 2.2.34; 8.19.15.

डपशीवरी f. plur. (bricks) (6.2.3.4); 10.2.4.5.

उपसद् f. 2.1.1.19; 2.40; 3.19; 2.1.14, 15, 39, 42-

44, 50, 51, 55; 4.2.1; 3.49-51; 6.1.5.25-28; 2. 1.1, 8, 22, 28; 4.15; 7.1.1.2; 2.1.5, 15, 31; 9. 1.5.19, 20; 2.2.17,19; 3.1.3; 2.9; 4.4, 13; 8.2, 9, 19; 4.1.2; 2.4, 7, 28; 5.3.11, 18, 20, 22; 10. 2.2.14.

डपसद m. (ekāha) 9.3.5.3.

उपहव m. 7.2.3.25.

उपहब्द m. (ekāha) 9.3.4.1; 5.1.23.

उपाँशु m. (ब्रह्) 2.3.4.31, 32; 7.1.

उपाँशुपात्र n. 2.3.1.14; 3.12, 21; 5.1.11; 2. 10.

उपाँगुयाज m. 1.3.2.17; 4.2.4, 16.

डपॉग्रसवन adj. m. 2.3.1.14; 3.1, 4, 8; 4. 30; 7.1; 5.1.5; 7.1.1.30.

उपोलप adj. (of stubbles) 1.6.5.6.

उल्लेपराजि f. 1.2.1.2, 17, 19; 7.3.45; 8.1.24; 2.2.2. 12; 3.6.13; 4.4.19; 5.1.24; 8.19.19; 25.8.

বস্তুজন n. 1.1.2.2; 2.1.4; 2.10; 6.1.7.23, 25; 8.19. 15; 9.5.4.4; 10.2.2.6; 3.1.

उल्ह्रक n. 1.2.3.27; 6.1.17; 7.7.5; 8.3.22, 23, 28; 4.21.

उद्धार m. 1.7.8.5.

डक्मीष n. 2.1.4.5; 9.1.3.9; 3.2.24; 3.3.

उक्जीविन adj. 9.3.1.23.

#### 3,

ऊर्णास्तुक m. 1.1.2.11: 7.3.35, 51; 2.1.4.13. ऊष m. 6.1.5.2, 4; 7.1.2.25; 3.7.

### **4**5

ऋजीच n. 2.3.4.18; 4.3.20; 6.22; 5.1.11; 4.24, 29, 31; 3.6.18, 21.

ऋतपेय n. (ekāha) 9.3.4.3.

चतन्या f. plur. (bricks) 6.1.8.7; 2.1.3, 4; 2.9; 10. 2.2.3, 7, 3.1; 4.1; 3.1.4.

**™** m. 1.5.1.2; 8.6.2.

भारतमह m. 2.4.2.1.

भारतपात्र n. 2.3.1.15; 4.2.25, 34; 4.4.11.

भारतीय m. 2.3.6.17.

चारिका m. 1.1.1.19; 3.3.12, 15; 4.2.12; 5.1.15, 21, 32; 5.16; 6.9, 10; 7.2.18; 6.28, 39; 2.1.1.4;

2.1.3, 12; 3.6.21; 4.5.14; 3.6.26; 4.2.8, 24, 36; 3.35; 4.4, 6, 19, 26; 5.2; 5.2.2.11; 15.9; 7.1.2. 12; 2.1.7; 8.19.8; 26.6, 12; 9.1.5.29; 2.1.2; 3. 9, 12; 3.2.3, 24; 11.4.5, 7; 9.4.18.

च्छम m. (ekāha) 9.3.5.17, 18. (brick) 6.1.8.10; 3. 10. (bull) 5.2.4.23; 10.15, 21, 35, 36, 44; 11. 7, 18, 43; 6.1.3.1; 7. 28; 7.2.8.5; 9.2.1.3; 5.4. 15; 6.16.

乘行 m. 8.7.6; 10.3.2.17, 19; 11.7.1.14, 19; 3. 1, 2; 8.1.5; 10.4, 16-18.

ऋषिष्टोम m. (ekāha) 9.3.5.37.

### ij

एकश्चिँशहात्र m. 9.5.1.31. एकन्निक m. (ekāha) 9.3.2.30. एकधनिन adi. 2.3.2.9. 11. पकवि शतिरात्र m. 9.5.1.19, 20. एकष्टिरात्र m. 9.5.2.20. एकादशरात्र m. 9.4.3.37. प्कादशिन m. 6.2.6.13; 7.2.4.9; 8.4.6; 9.3.7.22; 4. 1.6, 7. ° aft f. 5.2.12.13, 46; 9.3.4.25; 5.34; **10**.1.3.7. एकाष्ट्रका f. 5,2,10,38, 39; 6,1,1,1; 9,5,1,11; 5,12; 6.5. एकाह m. 3.8.5; 9.3.1.1. एकोनचरवारि राहात्र m. 9.5.2.9. एकोनब्रिशहाम्र m. 9.5.1.29. एकोनपन्चाशदात्र m. 9.5.2.11, 12, 15-19. एकोल्मक n. 1.7.6.14; 7.3; 9.1.1.12, 23, 37.

## गे

ऐन्ह्रवायव m. (प्रह) 2.3.5.2, 4, 5; 7.1; 4.1.35, 40; 3. 8.7; 7.2.4.2-4; 8.2; 9.3.1.4. ऐन्ह्राव्न m. (प्रह) 2.4.2.7, 41; 6.14; 5.1.49. ऐस्टक adj. 6.2.6.24, 26. °िस्क 10.3.2.26.

## ओ

कोदन m. 1.3.3.25; 5.1.24; 6.10; 7.5.11, 19, 27; 3. 1.12; 6.2.5.27; 8.3.8; 8.2; 9.5.5.24.

# औ

भीदुस्बरी f. (pillar) 2,2.3,13, 14, 23, 25; 4.4, 8; 5, 4,21, 23; 5,2,16,16; 7,2.3,27; 9,3,3,30, भीपसृत adj 1,3,4,4 8,5,7, 32; 2,1,5,18; 2,1,35; 3, 7,10, भीपसृत adj, 1,5,1,14; 8,4,4, भीपसृत adj, 1,8,6,1.

### क

ककुम n. (sattra) 9.5.2.17.

**™** m. (agni) 10.3.2,20; 5.2-6, 15. कम्युक m. 1.1.2.18. कपाल n. (also the sacrificial cakes) 1.1.3.5; 2.1. 4; 2.22; 3.2, 5, 19, 22; 6.23; 3.5.22; 5.28; 5.5. 5; 6.1, 3, 5, 6, 19; 6.4.6, 11,17-19, 22; 5.1, 9; 7.1.1, 14, 16, 19; 2.5; 3.10; 4.9, 24; 5.2, 31, 32; 6.6, 43; 7.1, 4; 8.3; 8.1.2; 5.2, 9; 2.1.1.16; 5.4; 3.2.3; 7.11; 5.3.19; 4.18, 28; 5.11, 25; 3. 1.24, 25, 34; 3.1, 2, 4, 6; 4.2, 3, 8; 8.2; 4.1. 14, 20; 5.1.1.19, 24; 2.10, 13; 5.22, 59, 65,69, 72; 6.23,30, 32, 41, 44; 7.1, 3, 17, 19, 24, 32, 33, 35, 38, 43; 9.31; 10.10, 44, 49, 63; 2.1.1, 3, 19; 2.2, 15, 16; 3.2, 6; 4.32; 5;2; 6.15; 7. 13; 10.38; 11.32; 6.1.3.9, 15, 18; 2.5.14, 22; 7.2.4.6; 8.14, 15, 18, 20; 8.1.12, 13; 2.8, 10, 11; 7.4; 19.9, 15; 25.3; 9.1.1.5, 8, 21, 31-33, 38, 39; 2.28, 30; 5.12, 33, 34; 2.2.2, 4; 3.2.15; 4.11, 19; 7. 29; 4.2.8, 24, 25; 5.4.27, 34; 11. 3.10.

कपिललाट n. 1.8.5.18, 19.

करमा m. 2.3.2.2; 7.8; 9.2.2.30.

करम्भपात्र n. 1.7.4.1, 13, 15; 7.1; 9 3 7.14; 8.13.

करीर m. 1.7.4.7; 5.2.6.3, 5, 23.

कर्ण m. (hypotenuse, diagonal) 10.3.1.10; 2.10; 3.5.

कर्षे v. उप° (to slide) 1.1.1.22, 45; 2.1.23; 2.27: 3.4, 26; 8.2.27, 28; 2.2.3, 25; 3.5.18; 4.1.31; 16; 3.39; 4.37.

**TRUE 1** m. 2.2.5.14; 3.7.6; 4.3.22; 6.23; 3.6.11; 7.

1. 1.18, 19; 11.4.5, 7.

कस्तम्ब m. 1.3.4.28.

कॉस्य n. 2.1.3.4; 2.1.1; 3.8.3; 4.1.6; 5.2.2.3, 17; 6.16.

काच m. 9.2.3.24.

कारीरी f. (isti) 5.2.6.1, 23.

কাভান্ত adj. 1.8.2.30; 2.1.4.33.

क्तिब m. 1.5.5.8, 13.

526 m. (cock, i.e. stone) 1.2.1.4.

कुम्म m. 2.2.5.16; 6.1.6.18; 11.4.5.

कम्भी f. 1.1.3.10,24, 32; 6.1.6.18.

कुम्भेव्हका f. 6.1.6.18, 19; 10.2.2.6; 3.1.

कुलाब m. (ekāha) 9.3.5.24, 26.

इलाबिनी f. (brick) 6.1.7.14; 10.2.3.1.

\*\*Set f. (resp. \$\*S m.) (angle) 1.2.3.7; 7.6.11; 2.2. 3.3; 3.39; 8.13.9; 10.1.2.6, 7; 2.2.10; 3.2.12, 21; 4.1; 5.4.5; 6.3, 8.

क्ती f. (plant) 1.6.4.14.

т. 3.6.16; 10.2.3.1.

₹ n. (die) 9.1.4.20.

कृतिका f. (lunar mansion) 1.5.1.4; 10.1.1.3.

क्रमाङ n. 5.1.9.3, 6; 7.1.3.12; 10.1.4.6.

कृष्णविषाणा f. 2.4.5.18.

इच्याजिन n. 1.1.2.2, 4; 2.1.4; 2.5, 25, 26; 2.1.2.2, 3, 22, 31; 4.20; 5.8; 2.4.34, 44; 3.3.6; 4.3.20; 5.4.33; 3.8.4; 4.1.9, 10, 30, 31; 2.2; 3.39; 4. 18; 5.1.8.12; 2.6.2, 3, 5, 7, 18; 6.1.1.25; 4.8; 2.4.16; 5.30, 34; 7.1.3.17; 2.1.25, 48; 3.28; 8. 19.12; 9.1.5.16; 5.4.26, 30.

च्छ्रित f. (bricks) 6.2.2.16.

♣€ 1.7.3.35.

क्य m. 1.7.2.23; 2.1.1.22.

केरावपनीय m. 9.1.5.42.

केशस्त्रभु n. 1.4.1.2; 7.1.6; 8.10; 2.1.1.26; 5.5.10; 8.25.13; 9.1.5.8, 31, 44; 5.4.26, 31.

कोरि (. 10.7.1.8.

**玩** m. 2.1.1.11; 8.4.8; 6.8; 21.14; 9.1.5.43; 11.9. 4.7.

कतुपद्य m. 5.2.12.46; 7.2.8.4; 9.4.1.7.

m. (of soms) 2.1.2.19; 2.5.2; 3.3.4; 7.2.1.29;

9.1.2.16.

বস্থানি f. 9.1.5.47.

पत्रिय m. 11.8.1.7.

#### ख

**TRY M. 2.2.3.4; 4.12; 3.1.11, 14; 5.1.46; 4.1.21;** 2.3, 11, 18; 3.31; 4.3, 14; 5.2.4.8, 10, 11, 13, 14; 6.1.1.39, 40; 2.14, 21; 7.1.1.4, 5, 17, 19; 8,13.9; 10.1.1.7; 3.1.5, 6.

#### ग

THE 5.2.6.8.

गर्गत्रिरात्र m. 9.4.1.14, 34.

गर्दभ m. 6.1.1.9, 34, 37, 41.

गवामयन n. 7.2.4.13; 8.8; 9.5.3.1, 5, 21, 23.

गायत्र (brick) 10.2.3.7; 5.13. (measure) 10.3.4.14, 16; 6.9.

गुद n. 1.8.4.42; 5.19; 6.6; 2.2.5.23; 5.2.12.32.

युहपति m. 7.2.1.6, 9, 13, 23, 46; 3.3; 8.15.2; 9.3. 3.3, 5-7; 5.3.16; 4.16, 17, 38.

गृहस्य m. 8.25.2.

गो m. (trikadruka day) 7.2.4.16, 5.16; 21; 9.4.3. 2, 6, 26, 36; 5.1.1, 8, 26, 27, 32; 2.5, 8, 9; 3.

4, 7; 4.12, 17.

सो f. 8.19.2, 17; 9.5.5.6, 11, 12, 19, 21, 27; 6.8, 10, 11, 17-19, 22.

योत्र n. 2.1.2.23; 3.8.3; 8.20.8; 9.1.2.24; 11.9.1.2, 6; 3.14, 28.

गोधम m. 5.2.4.2; 11.16.

गोनासन् n. 9.5.5.6; 6.18.

गोगामिक adj. 9.5.5.1.

गोस्ग m. 5.2.10.24; 9.2.4.2; 5.14, 16.

गोप्टोम m. (ekāha) 9.3.6.8.

गोसन m. (ekāha) 9.3.5.17, 21.

महाम n. 7.2.4.1; 9.4.1.5.

FIRE m. 4.6.3, 4; 7.1.

प्राचन m. 2.2.4.26, 29; 3.1.14, 21, 22; 4.2, 18, 21; 4.3.21; 6.22; 3.6.10.

मावस्तत् m. 2.4.4.2; 5.8; 9.1.5.27; 5.3.16.

घ

घर्म m. 4.1.14; 2.30; 5.10; 5.2.16.3. घर्मपात्र n. 2.2.2.2; 5.2.16.7; 6.2.4.21. घर्मेष्टका f. 4.1.20; 4.41; 6.1.7.20; 10.2.3.1.

च

चतुरात्र m.9.4.2.1. चतुर्वरातात्र m.9.5.1.8-10. चतुर्वरातात्र m. 9.5.1.23, 24. चतुर्वरितात्र m. 5.2.14, 2, 17, 22; 7.2.3.14, 16. चतुष्टोम m. (ekāha) 9.3.5.5. चतुष्य m. 1.7.7.5. चतुर्वराद्यात्र m. 9.5.2.4. चत्वारि शदात्र m. 9.5.2.10. घन्द्र m. (instead of चपा) 9.2.4.18, 19. चमस m. 1.2.1.4, 8-11; 7.2.13; 2.1.3.4; 2.1

चसस m. 1.2.1.4, 8-11; 7.2.13; 2.1.3.4; 2.1.1; 3.1. 20; 2.18, 22; 7.12; 4.1 1, 2, 22, 26, 43, 44, 57; 2.27, 30; 3.6, 11, 17, 26; 5.1.35, 36; 2.17, 28; 3 17, 22, 30; 4.10, 11; 3.6.19; 4.7.7; 5.2. 2.3, 17; 6.16; 6.2.6.16, 17; 7.2.8.17, 19, 21; 8.14.1; 16.8; 9.1.5.24; 3.4.9; 5.8, 9; 5.3.15.

चमसगण m. 2.5.3.13.

चमसाध्वर्षु m. 2.3.2.9; 4.1.21; 2.27, 30; 3.6, 8; 5. 2.28, 30; 3.22; 9.3 4.28.

चयन n. 10.3.2.17; 5.26; 6.18.

**TRE ID. 1.3.2.20; 5.30; 5.6.5-7, 9, 19, 21; 6.4.13-15; 7.1.1, 14, 22; 5.6; 7.12; 2.1.1.16; 3.20, 25, 26, 28; 4.6.11; 5.5.11; 3.3.1, 6; 5.1.2.10, 13; 5.51, 74, 77, 80; 6.1, 12, 15; 8 1, 12; 9.1, 7, 11, 14-16, 19, 36; 10.56; 2.1.7, 11, 15, 19; 2. 20-22; 3.6; 5.19; 7.1; 6.1.3.18; 6.20; 2.4 6, 8, 9.1; 23.30; 9 1.1.18, 21, 31-34, 36; 2.7; 5.34, 35; 3.4.11; 8.24; 4.2.25; 5.4.27.** 

चरुस्थाली f. 1.7.3.8; 2.1.3.42.

चर्मन् n. 2.1.3.51; 6.1.6.13, 15, 16; 7.2.7.11, 14; 9. 1.3.17; 2.5.6, 7; 3.2.25.

चबार n. 1.8.1.16, 17; 2.5, 13; 3.5.7; 5.2.12.4; 7. 1.1.7, 8; 9.3.2.11; अच° 5.2.12.36; 9.3.2.26.

चातुर्मास्य n. plur. 1.7.1.1, 6; 5.1.7.27; 8.1.3; 17. 12; 9.1.1.20; 3.1.2; 7.1; 8.1; 5.3.11. adj. 1.7. 1.48.

चातुर्होतृक adj. 9.5.5.1.

चारवारह m. 1.7.3.15, 16, 37; 4.35; 8.3.20, 22, 38; 4.3, 40; 2.2.4 2, 6-9; 5.9; 3.2.9, 10, 12, 15, 21; 4.5 13, 18; 5 · 30; 4.11, 22; 5.10; 4.4.14, 37; 5.12; 5.1.1.4; 2.15.32; 16.16; 6.7.5.8; 6.7; 8.16; 7.7.2.20, 23, 37; 8 73.10; 26.2, 6, 7; 9. 1.3.25; 2.1 4; 3.2.10; 7.5, 8, 15; 10 3.1.5, 8; 4.29.

चिति f. 6.7.5.6-9; 6.13; 8 7, 9-13, 15, 16; 2 1.2, 9, 23; 2.1; 3 10; 6.29; 7 2.1.33; 8.79.11, 12; 20. 4; 27.2; 10.7.4.8; 2 5.14-16; 3.2 3; 6.2, 10, 12; 7.7.

বিসা f. (lunar mansion) 1.5.1.5; 9.5.5.4; 6.22; 10. 1.1.3; 3.1.2, 11.

चुरचृषा f. 2.5.4.7. cf. निरच्च्य 5.1.9.8. च्डा f. 8.4.3; 20.3. (brick, cf. पञ्चच्डा) 10 2.2.3. चैत्री f. (full moon) 1.7.1.5; 7.2.1.21.

F

छुत्र n. 7.1.3.21. जुन्दश्चिति f. 6.2.2.21.

बन्दस् n. (bricks) 10.2.4.4.

कुन्दस्या f. plur (bricks) 6.1.8.4.

कुन्दोग m. 8.19.21; 11.9.4.16.

छुन्दोस m. 7.2.2.38: 4.4, 5, 7; 8.5; 9.4.3 34; 5.1.4. छन्दोसदशाह m. 9.4.3.33; 5.3.4, 7.

वान्दोम m. 9.4.1.38.

ज

जन्य m. 9 1.3.21.

जय m. plur. (offerings) 1.5.6.20.

जाघनी f. 1.8.6.15; 2.2.5.23; 5.2.12.33; 8.26.7.

जासकर्मन् n. 8.4.2.

ரெ f. 1.8.5.18.

जह f. 1.2.1.4, 5; 5.3, 4, 19; 6.14, 16, 27; §3.1.11, 12, 19, 21, 29; 2.3; 4.4, 7-10, 15, 16, 27, 30;

5,6.20; 7.2.10; 6.30; 8.3.12, 18; 5.5, 7, 16, 17, 23,25, 32; 6.4, 9, 10; 2.7.5.18; 2.1.25, 35; 3. 1.12; 7.9, 10; 3.5.7; 6.7.1.4, 5; 2.5.15; 8.79. 15.

ड्योवियो शति f. (brick) 6.1.7.18. ड्योवियोम m. 3.8.7; 9.1.1.3; 3.1.11; 3.17; 5.1.23. ड्योविय् n. (trikadruka day) 4.1.4; 7.2.4.16; 9.3.6. 2; 8.10, 28; 4.1.9, 11; 3.2, 6, 20,24, 26, 36; 5.1.1.

#### Ħ

क्ष्डूल m. 1.1.2.5; 5.1.19; 6.4.14, 15; 5.1.10.55; 8. 2.2; 9.1.2.7; 2.2.30; 11.4.3.

वनुष्ट m. 9.1.5.16.

तनुमिश्र (mats) 2.1.1.8.

तानुनष्त्र n. 2.2.1.1, 3, 45.

वापश्चित n. (sattra) 9.5.3.18, 20, 22.

तार्सीयसवनिक adj. 2.3.1.19; 4.6.23; 5.3.10.

वार्च n. 9.1.3.8.

तिच्य m. (lunar mansion) 10.1.1.3; 3.1.11.

दीचं n. 1.8.2.5, 30; 2.1.1.30; 2.4.9; 5.2.8.16; 15. 3, 30; 7.2.7.14; 8.26.1, 2, 5, 9-12; 9.3.3.32; 11.9.3.12, 15. घतीचं 3.8.4; 8.19.12.

वीवस्त m. (ekāha) 9.3.1.2; 4.22.

क्यर adj. 5.2.10.8, 42; 9.2.4.2; 5.16.

**電影** n. 1.1.3.1, 2; 2.6.29; 3.4.30; 5.3.1; 7.1.40; 2. 2.3.24.

तृतीयन् adj. m. 2.4.5.7, 8; 7.2.1.23.

तेजनी f. 9.2.4.28; 5.14.

न्नयस्त्रिंशद्वात्र m. 9.5.2.1-3.

त्रयोदशात्र m. 9.5.1.4-7.

त्रयोवि शतिरात्र m. 9.5.1.22.

দ্বি বার্যর m. 9.5.1.30. স্বিক্তর m. (daśarātra) 9.4.3.29.

প্রিকর ক m. 9.3.1.10; 4.3.18, 28; 6.1.1.

শ্বিভুত্ত m. 9.5.4.35.

त्रिरात्र m. 9.5.1.1, 10, 12, 13.

त्रिवल्सा f. 9.4.2.20.

जिबेंयुक्त n. (havis) 5.2.7.16; 9.1.1.31.

त्रिधातच्या ad]. f. (iați) 5.2.5.1; 9.1.1.42; 5.49; 2.2.

14; 3.1.7.

न्यनीक m. 7.2.4.4; 9.4.1.5.

म्यम्बक m. 8.17.15; 9.3.7.23; 8.22.

ष्यह m. 7.2.4.3, 4; 9.3.8.19; 4.1.15; 3.18, 28; б.1.

21,27; 2.4, 5, 9, 21; 4.24.

म्युद्धि adj. 1.5.6.5; 4.1.17; 6.1.2.6. स्सन्द m. 2.3.1.18, 20; 10.3.6.6.

#### ₹

4 Touri f. (sacrificial fee) 1.4.2.12; 5.5.16; 6.2, 4, 8, 22; 6.1.53; 4.27; 5.11; 7.1.3; 2.8; 4.26; 5. 35; 8.5; 8.5.37; 2.2.5.1, 18; 4.5.10, 14, 17; 5. 4.36; 5.26; 3.1.23; 2.14; 4.2; 5.18; 6.6, 8, 23, 25; 8.9; 5.1.1.26; 5.1, 38, 42; 6.22, 29, 41; 9. 30, 32; 10.33, 37; 2.1.18; 2.12; 4.35; 5.10; 10. 2, 10, 40, 41; 11.33, 34; 6.2.5.33; 6.14, 15; 7. 11.29; 2.11, 20; 2.1 47; 8.8.3; 9.4; £1.6; 16.1; 18.5; 21.10; 25.5; 9.1.1.13, 15, 19, 21, 24, 28, 30-33, 38, 39, 42; 2.14, 31, 32; 5.34, 35, 40; 2.5.1, 2; 3.1.8, 20; 2.14, 29; 3.8, 9, 23, 24, 26, 27, 29; 4.3, 8, 9, 17; 5.16, 22, 28, 35-37; 7.2; 8.33; £1.17; 5.5.3; 11.1.1.2, 5; 2.3;

3.7, 11; 4.8; 5.4, 7.

व्यक्ष m. 1.2.1.6; 5.2; 6.15; 8.1.21; 2.21; 3.14; 2.1. 2.15; 5.2.8 16, 44; 9.7.5.9.

द्धिप्रह m. 2.2.5.29; 3.2.29.

दिश्रहपात्र n. 2.3 1.14; 7.1.1.20, 35; 2.7.19.

द्धिवर्स m. 2.2.5.28; 4.4.18, 20; 4.4.2; 5.1, 5.

दम्तजन्मन् n. 11.5.1. 5.

दर्भ m. 8.2.4.

दर्ब m. 1.7.5.29; 5.2.15.31. दर्बी f. 1.1.2.2, 11, 19. दर्शपूर्णसास m. 5.1.7.27; 8.1.3, 12-14; 19.5.

दर्शपीर्णमास m. 1.1.1.7; 5.1.11; 6.19; 9.5.3.11.

दशपेय m. 9.1.5.14, 15, 22.

दशरात्र m. 9.4.1.15; 3.29, 35; 5.1.1, 8, 13, 15, 16,

21, 22, 24, 29, 30; 2.1, 2, 4-6, 13, 16, 17, 19, 21; 3.3, 14, 28; 4.40.

बराहोत m. 5.2.14.1, 15.

THE f. 1.1.2.27, 28; 2.2.4.24; 3.1.18; 4.20, 24; 5.

15; 6.10; 4.2.36; 5.4.

दशापवित्र n. 2.3.1.18; 4.19.

বাদ্বাযায় m. 8.11.1.

दार्शपौर्णमासिक adj. 1.5.5.1; 2.1.1.19; 5.1.8.11; 2. 15.33.

दार्षद्वत n. (sattra) 9.5.4.36.

दासी f. 7.2.7.10.

विश्या adj. f. plur. (bricks) 6.2.1.18.

दीचणीया adj. f. (iṣṭi) 2.1.1.16, 18; 5.2.14.24; 16. 1; 6.1.3.18; 7.2.1.20; 9.1.2.1; 2.2.14; 3.4.13.

दीचा f. 2.1.3.19, 20; 6.1.4.37, 40; 7.1.1.2; 2.1.25, 28; 9.1.2.15; 2.2.19; 3.1.3; 4.4; 8.2, 9, 19; 4. 1.2, 3; 2.4, 28; 5.2.23.

दीचित 2.1.2.8, 23; 3.12, 22; 5.7; 2.5.2; 3.8.3, 4; 4.1.6; 6.1.4.26, 38. भ्रदीचित 2.2.5.31; 4.1.7; 5.2.16.6; 7.2.1.3; 9.5.4.26.

दीचितदयह m. 2.2.3.18; 5.7; 7.2.1.35.

दीचितवसन n. 9.1.3.8.

दीवितमंचर m. 2.1.2.30; 3.4: 5.7, 9; 2.4.19; 4.1. 31; 3.39.

दुन्दुभि m. 7.1.2.22; 3.10; 2.2.11; 7.9; 9.2.3.19.

द्णाश m. (ekāha) 9.3.4.10.

वृत्रांसिश्च adj. (लोष्ट, brick) 6.1.7.14.

वृर्वेष्टका (. 10.2.3.1.

रपद् ह. 1.2.2.26; 9.1.1.7.

**दबदुप**ल m. 1.2.1.4; 2.17.

**रषद्वी** f. (river) 9.5.4.34, 35.

देवपत्नी f. plur. 2.2.1.41.

देवयजन n. 'sacrificial compound) 2.1.1.1, 6; 2.5. 12; 4.1.21; 9.2.1.1.

देवस् m. plur. 5.2.7.20; 9.1.2.20; 5.49.

देखिका f. plur. 5.2.7.11; 8.16 10; 9.1.1.30; 5.49; 2. 5 34, 3.7.28.

दैविकाहविस् me plur. 2.5.5.11, 13, 15; 6.2.6.5; 9.1. 2.21.

₹ adj. 2.1.1.13, 33; 7.2.1.26.

चोक्सी f. 4.2.6; 3.1, 13, 15, 29.

चोड m. 1.2.6.25; 3.2.19; 3.25; 8.16.8.

南南 n. (milk-pail) 1.1.3.10, 16; 2.1.8; 3.2.11. (milking) 1.1.3.28; 7.1.10; 8.26.5; 9.5.3.12.

चुप्रहण n. 7.2.7.20.

ब्रहिल adj. 5.2.14.14.

होग n. 5.2.4.11, 18; 7.1.1.17, 42.

द्रोणकल्ला m. 2.2.4.26, 29; 3.1.18; 2.27; 4.19-21; 5.15-17; 6.14; 7.1; 8.4, 22; 4.1.5; 2.36; 6.4.2, 4; 3.6.18; 9.4.1.27.

द्रोणचित् m. 10.3.6.6.

द्वात्रि शदात्र m. 9.5.1.32

द्वादशारात्र m. 9.5.2.12.

हादशाह  $\mathrm{m}$ . 5.2.14.25; 7.2.1.1; 4.1, 12; 5.16, 21; 8.1; 9.4.1.1; 3.40; 5.1.1, 2, 4, 6.

द्वार्या f. 2.3 7.2.

द्वावि शतिरात्र m. 9.5.1.21.

द्वितीयिन adj m. 2.4.5.7, 8.

द्विदेवत्य adj. m. (प्रह् ) 2.3.8.1; 4.1.32.

द्विदेव यपात्र n. 2.3.1.15, 4 1.41; 5.1.46.

aus m. 9.3.8.9; 4.1.1, 8.

#### ध

धनुस् n. 9.1.3.12.

धवित्र n. 4.2.6, 25.

धवित्रद्**यह m. 4.2.2**.

धाना f. plur. 1.7.6.6, 9, 30, 35; 2.2.5.29; 3.2.2, 7; 7.8; 4.1.40; 5.4.3, 7; 5.2.2.17; 9.2.2.8, 30.

धानासोम m. plur. 5.2.16.19.

घाच्या f. 5.1.1.6; 5.73; 6.7, 38; 7.47; 2.1.25; 5.11. धिच्या m. 2.2.4.4, 8, 10, 12; 3.6.13, 21; 7.4; 4.1. 47; 4.15; 5.2.9, 12; 5.2.16.16; 6.2.6.1, 2; 7.2. 1.54; 3. 28; 9.3.2.10; 8.4, 11, 13, 21; 10.2.5. 5; 3.4.23.

धेतु f. 5.2.10.18, 23; 7.2.8.5.

भ्रुव adj. m. (ब्रह्) 2.3.4.21; 5.11-13; 7.1; 5.2.26; 3.6.20; 7.1.1.41.

ध्रु बस्थाली f. 2.3.1.17.

भू वा f. (ladle) 1.2.1.4; 5.6, 19; 6.16, 27; 3.1.5, 6, 19, 21, 22; 2.4, 7, 17; 4.15; 5.21; 7.2.20; 4. 33, 6.30; 8.4.29; 2.1.3.29; 3.1.12; 5.4.16; 8. 19.15.

भौव adj. 1.3.3.6; 5.20, 2.1.3.25, 26, 2.1.2; 5.2.19.

### न

नकुळ(क) m. (on a चिच्चय) 10.3.4.24, 26, 27.

नक्तर n. 1.5.1.2, 31; 6.25; 4.1.2; 7.1; 5.1.1.1; 7.2. 3.28; 8.6.2; 11.4.5.

नचत्रेष्टका f. 6.2.3.8.

नग्नह m. 5.2.4.2.

नख m. 1.4.1.3. 4.

नर m. (measure) 10.3.1.4; 2.2, 7, 16; 3.6; 5.1; 6. 3, 14; 7.1, 4.

नवभागा f. (brick) 10.3.5.21, 23.

नवरात्र m. 9.4.3.25; 5.1.1, 7; 2.16, 17.

नाकसद f. (bricks) 6.2.2.4, 5; 10.2.2.3; 4.5; 3.1.4. नाचिकेत adj. m. (agni) 6.1.1.3.

नाभि f. (of the vedi) 1.7.3.21, 24, 31, 34; 6.1.7.5; 2.4.17.

नाराशॅंस (चमस) m. 2.4.1.47; 3.6.12; 9.3.3.23, 26; 4.14.

निकच m. (of the agni) 6.2.4.9.

निम्राभ m. 2.3.4.3, 8, 15, 16.

निम्राभ्या adj. f. plur. 7.1.1.20.

निदान n. 1.1.3.10, 16; 4.2.6; 3.1.

লিখল n. (end of a sāman) 2.5.4.26; 4.4.11, 32; 7.2.7.7.

निराम्ब्यन n. (mark) 10.1.1.11; 2.4-7; 3.2.21, 23; 3. 2; 5.7, 9.

निर्मन्य m. 1.7.1.38; 8.2.3; 2 / 5.14; 6.1.4.39. °स्थ्य 3.8.4.

निष्काष m. 1.2.6.24; 7.4.7; 518, 29; 2.1.3.28; 5. 5.2.

नेष्ट्र m. 2.3.2.9, 13; 6.17, 4.1.28, 57; 5.8, 5.2.16, 22; 7.2.1.23; 8.14.1; 15.2; 9.5.3.16.

नेष्ट्रीय adj. m. (धिष्यय) 2.2.4.4; 3.2.23, 5.2.16. नैवार adj. 7.1.2.5, 7, 9; 3.13.

नैका ती adj. f. (brick) 6.1.4.39; 5.16.

#### प

Two (of the agni) 6.1.5.31, 32, 35, 40; 6.11; 8. 10; 2.2.6; 3.1; 4.9; 6.10; 10.2.1.12; 2.7, 11, 12; 3.5, 6; 5.9, 12; 3.4.16, 19; 5.1-4, 22, 23, 25, 27, 28; 6.11.

पम्चकोणा f. (brick) 10.3.5.21, 22, 24; 7.6. पम्चवृद्धा f. (bricks) 6.2.2.5; 10.3.1.4. cf. পুৱা. पम्चवृद्धात्रात्र m. 9.5.2.5.

पम्चदशरात्र m. 9.5.1.11-13.

पञ्चिव शतिरात्र m. 9.5.1.25.

पन्चशारदीय m. (pañcaha) 9.4.2.17.

पम्चहीत m. 5.2.14.3, 18.

पञ्चाही f. (cord) 10.2.1.4, 14; 3.2.19, 20; 4.15.

पम्चापम्चीना f. (bricks) 6.2.3.6.

पन्चावदान adj. m. 1.7.6.36.

पञ्चाह m. 9.4.2.15, 16; 3.8, 16, 28, 34; 5.1.1, 15, 22, 29; 2.1, 3.

पम्चेध्मीय m. 9.1.1.25, 29.

पतिकासा है. 1.7.7.6, 7, 9.

पन्नी ह. 1.7.2.4, 31; 2.1.3; 2.16; 4.23; 5.10, 12; 3. 5.10; 5.15; 4.1.11; 6.2.16; 7.4.11, 12, 31, 47; 5.16; 8.4.1, 3, 4; 2.7.1.13, 29, 33, 34, 37, 39, 45; 2.7, 14, 21, 26, 28, 41; 3.8, 22, 23, 47; 5.3; 2.1.8; 2.15, 4.19, 44; 5.28, 30, 32; 3.2.9, 13, 20, 23; 5.1.25; 2.21, 22; 4.36; 4.2.5, 37; 6.7. 2.4,6, 9; 7.7.3.2, 3; 2.1.23; 7.8; 8.7.4; 23.3, 4, 11-14, 17, 22; 26.5; 9.7.3.31; 4.27; 5.10; 2. 3.25; 4.12, 15, 17.

पस्नीसँयाज m. plur. 1.7.4.30; 8.6.14; 2.7.1.18; 2.5. 26, 5.4.15; 7.2.1.55; 3.6; 8.22; 9.2.2 28. परनी: सँयाजय 1.3.4.32; 8.6.15; 5.2.12.33, 9.2.5.15.

पयस्या त. 1.7.4.7; 2.2.5.28; 3.2.4; 4.1.40; 5.5.16; 5.1.6.32; 2.1.1; 8.16.3, 5, 9; 9.3.2.15. पयसी 9.1.2.30, 33; 3.33; 4 30.

पयोग्रह m. 5.2.4.19, 25, 29; 11.15, 23.

पराक m. (trirātra) 9.4.1.39.

परिग्रह m. 1.1 3.3: 7.3.25.

परिवाह m. 1.2.4.21; 7.3.49; 6.12, 14; 8.1.26; 2.2, 2.9; 5.2.12.26; 15.12. m. du. 4.2.2,6; 3.17, 33, 38.

पश्चिम्यं n. 4.1.30; 2.6; 3.39; 4.5. 15.

परिणहन n. 4.7.5.

पश्चि m. 1.1.1.52; 2.5.23; 6.8; 3.1.8; 4.2, 10, 24, 27; 4.1.16; 2.20; 7.1.46; 5.10; 8.1.18; 2.2.1. 20; 2.3; 3.2.27; 3.19; 4.2.11; 3.1.26, 31, 32; 2.7; 6.13; 5.1.9.17; 2.1.12, 13; 6.2.6.8, 19; 8. 2.8; 9.3.7.8, 14; 11.2.9.

परिचिमंचि m. 1.2.6.9; 3.1.5, 15, 31; 3.1; 7.1.39; 2. 3.2.32; 3.18; 4.28; 7.14; 5.2.2-4; 4.2.33; 7.1.

1.26; 8.26.2, 9.

परिप्छव m. 8.17.7.

परिस्त्रवा f. (small sooop) 2.3.1.18; 5.15; 6.14; 8.4, 22; 4.2.3.

परिकाप m. 2.3.2.2; 7.8.

परिवृक्ती f. 9.2.3.23, 24.

परेगोष्ड m. 2.1.5.17.

परोगोष्ड adv. 1.7.4.43; 6.1.5.22.

पर्यम्बिकरण n. 5.1.6.39; 9.25; 2.8.2; 9.2.4.5; 4.2.22. पर्यम्बिक रू. 1.2.3.26; 6.1.20; 7.6.8; 8.1.25; 3.22; 2.2.1.19; 3.2.6; 5.2.5.6; 12.40; 6.1.3.7; 8.16. 8; 9.2.4.6.

पर्याणहन n. 2.5.4.36.

पर्वन् n. (period) 1.6.1.54; 7.8.11; 2.1.1.14; 4.7.7; 8.1; 9.3.7.3, 28; 8.30.

पवमान m. 2.4.2.39; 4.16, 17; 5.1.20-22; 3.7.5, 6; 8.7; 5.2.16.13; 7.2.4.6.

पवित्र n. 1.1.2.2, 5, 18; 3.6, 11, 20, 22; 2.1.4, 11, 18, 30; 3.10, 25; 5.28; 6.2; 6.4.14, 15; 7.5.12; 2.1.4.13; 3.1.18; 2.29; 4.21; 5.14; 6.9; 4.4.12; 5.1.19, 25; 4.2.7; 5.2.2.17; 4.11, 19; 8.2.8; 11.9.1.5, 6.

**42**5 m. 1.7.8.11; 8.1.1; 6.24. 2.3.6.15; 7.14; 5.1. 23, 26; 3.5.2, 3, 16, 17; 5.1.7.27; 2.4.33, 37; 8.30; 9.1, 3; 10.1; 12.16, 26, 39, 41, 42; 15. 24; 7.1.2.2; 2.4.8; 8.3; 8.1.12-14; 17.13.

पशुपुरोबास m. 1.3.2.20; 8.5.2; 2.2.5.19; 3.6.19; 5. 5.11, 13, 15; 3.5.2; 5.7.1.11; 2.4.32, 33; 8.14, 30; 11.32, 40; 12.28, 42; 6.7.3.9, 15; 2.6.4; 9. 7.2.20; 5.7; 2.5.30; 3.2.12; 7.28; 8.24.

पश्चरण m. 1.8.6.25; 2.1.5.1; 5.5.16; 5.2.4.6, 36; 9.1; 10.4; 11.5; 15.32; 6.1.3.17; 7.2.1.14, 8.1. 3; 9.1.5.36; 2.2.14; 5.33; 4.2.18.

पशुभ्रपण m. 3.5.18; 6.2.6.2; 10.2.2.10.

पच्टीही f. 9.1.4.21, 23; 5.36.

पाकयज्ञ m. 8.23.7; 9.5.5.2; 11.9.3.31.

पाणिकोष्ठ adj. 1.2.4.8, 13.

पान्नीवत adj. m. (प्रह) 2.5.2.10.

पानी f. 1.2.1.23; 3.10; 6.19, 27; 3.3.21, 25; 5.1. 21; 6.4.5, 17; 7.4.6; 2.3.7.8; 3.1.18; 4.2.29; 5.1.7.20; 9.18; 6.1.4.28; 2.5.29. पाथिकती f. 3.1.33; 5.1.7.27.

पादिन adj. m. 2.4.5.7, 8; 7.2.1.23.

पान्नेजन n. 2.3.2.13, 20, 23; 5.2.21.

पारा m. (tie) 10.7.1.2, 3, 9; 2.2, 5; 3.4; 3.2.22, 24; 3.2; 4.16; 5.9-17.

पागुक adj. 2.2.5.1; 3.1.5; 9.3.7.3; 10.7.2.4; 3.4.3. पागुकिक adj. 2.2.5.27; 5.5.6.

चिष्ट m. 1.1.2.19, 22, 26-31; 3.8, 35; 2.3.16; 5.1. 22; 7.6.46, 54; 2.5.1.35; 4.1.14; 8.20.8; 9.2. 4.20; 11.8.10.9, 10; 9.2.11; 3.23, 25, 27, 28,

पिण्डपितृयज्ञ m. 1.1.2.1; 7.6.44, 51; 8.24.5; 11.9: 1.7; 2.11.

पिएडी f. 5.2.2.23; 6.5, 7, 16, 17.

पितामह m. 1.1.2.19, 21; 2.1.2.23; 5.2.10.25.

चित्र m. plur. 11.9.1.2; 2.5, 8, 13-15; 3.4, 12-14, 18, 24, 26, 29, 30; 4.2, 3, 7, 10-12, 19, 20, 22.

पितृयज्ञ m. 1.7.6.1; 5.1.4.11; 8.17.16; 9.3.7.23; 8. 21; 11.9.2.15.

पित्र्या f. 8.19.9, 22.

पिटलेप m. 1.2.3.12, 23, 27; 4.3; 3.5.13; 7.3.13, 49; 6.11, 14; 8.5.4; 8.2.14.

पुरंचली f. 7.2.7.13.

To n. (of the agni) 6.1.5.31, 32; 6.11, 12; 8.10; 2.2.6; 3.1; 4.2, 9; 5.30; 10.2.1.13; 2.7, 11, 12; 3.5, 6; 5.9, 12; 3.4.16, 19; 5.1-5, 14, 25, 27. To n. 4.2.2; 8.21.7.

97 m. 8.4.1.

प्रनराधेय n. 1.6.5.3; 5.1.2.6.

पुनर्वसु m. (lunar mansion) 1.5.1.7; 6.5.5; 10.1.

पुनरिचिति f. 6.2.2.14; 6.28, 30, 31; 10.1.4.7; 3.6.1. पुनस्तीम m. (ekāha) 9.3.5.3, 4.

gt f. (daśarātra) 9.4.3.35.

पुरीष m. 1.7.3.37; 6.1.5.8; 2.6.29; 7.2.1.33; 10.2. 2.4, 14; 3.6; 3.2.15; 6.5.

पुरीषवती f. (brick) 6.2.2.1; 10.2.4.5.

पुरुष m. (सीवण) 6.1.7.3, 9 (measure) 6:1.5.30, 31, 33; 10.1.4.5, 7; 2.1.3-14; 2.2; 3.2.11, 12; 3.5; 4.6, 8, 15, 16; 6.1, 13, 14.

पुरुषचिति f. 6.1.8.1; 10.2.3.2.

प्रकार m. 8.18.1, 2. पुरुषशिरस् n. 10.2.3.2. पुरुषाकृति f. 4.4.14; 8.21.2; 25.8. पुरोबारा m. 1.2.3.18, 22; 6.17, 18; 3.2.4, 13, 19; 3. 20; 7.6.30; 8.5.8; 2.3.2.2; 7.8, 14; 4.1.40, 49. 4.18; 5.1.23, 35; 3.1.12; 6.16; 4.2.32; 5.1.7, 20, 25; 9.34; 10.19; 2.1.3; 8.33; 6.2.5.22; 8.2. 13; 11.4; 19.9, 15; 9.4,2.5; 5.3,26. प्रहोनवाक्या f. 5.1;4.19; 6.31; 2.8.30. प्रहोहित m. 1.3.1.28; 5.2.6.1; 9.3.5.29; 11.8.10. 12, 15. पुण्कल n. 7.1.2.18. पूतदार m. 1.7.3.35. पतन्त 2.3.1.19; 4.20; 5.15, 16; 6.9; 7.1; 4.1.1, 5; 2.36, 44; 3.4, 15, 25; 6.24; 5.1.25, 43; 2.33; 3.6.18; **7**.1.3.29. प्रतीक m. 4.1.9, 11. पूर्वाहिक adj. 6.2.1.2, 9, 23, 29; 4.16. TE 3.5.18; 6.16. प्रथु m. (= प्रथ) 1.8.1.16. प्रश्नि m. 7.2.8.5. पृश्चिम्रह m. 7.2.6.3-5, 7. प्रवाज्य n. 1.7.1.14, 26; 2.3, 10; 3.51; 8.1.23, 28; - 3.33; 4.29; 5.10, 29; 6.4; **2**.2.4.17; 3.6.3; 7.2; · 3.5.1; 6.21; 5.2.4.16. श्वदाज्यधानी f. 1.7.1.28, 30, 33; 2.11. Tes n. (stotra) 3.8.4; 7.2.4.11; 5.11. प्रच्य m. (sadaha) 7.2.2.1; 4.3, 4, 17, 19; 5.12, 14; 9.4.1.5; 3.4, 10, 12, 14, 22, 24, 26; 5.1.9-12, 19; 2.11, 20; 3.2-6, 9, 13, 18; 4.41. (pañcaha) 9.5.2.1, 3. पुष्ट्यस्तोम m. (saptarātra) 9.4.3.21. प्रदेश f. (of the vedi) 1.7.3.13; 2.1.1.21; 2.1.52; 2. 6, 9, 12, 13; 3.13; 4.4; 3.6.13; 4.3.4; 5.2.15. **28**; 16:7; 6.1.5.29, 2.5.6, 8.16.3; **10**.1.1.2; 2.5.

पुष्ट्यावलम्ब m. (sadaha) 9.4.3.7.

पोत्रीय adı. m. (विष्यय) 2.2.4.4.

पोम् m.: 2.3.6.17, 4.1.28; 5.8; 8.14.1; 9.1.2.37; 5.

पेल m. 5.2.10.28.

3.16.

पेतृक adj...10.1,2,6, 7.

पौँरचकेय m. 9.2.1.19, 23. पौतदारव adj. 1.7.3.34. पौर्णमास m. n. (sacrifice) 9.5.4.12, 14; 11.9.3.31. °तन्त्र n. 5.1.1.19, 23, 31; 4.24. पीर्णमासी f. (day) 1.5.1.3, 8, 31; 6.24, 25; 6.5.1; 7.1.1; 5.2; 8.14; 4.1.2; 5.1.1.1; 6.3; 2.15.1; 6. 1.1.1; 8.11.4; 23.8; 9.1.1.20; 5.34, 42; 2.1.3, 8; 3.7.11, 22; 4.1.2; 5.4.12, 24; 6.22. (sacrifice) 1.2.1.32; 3.2.17, 21; 5.28; 4.1.1, 6; 5.6. 24, 25; 6.5.2; 7.2.23; 4.50; 8.8; 3.1.34; 5.1.6. 11; 8.11.2, 3; 9.1.5.35; 3.7.2; 5.3.12. (brick) 6.2.3.8. प्रदेश n. (agni) 10.3.6.3, 4, 15. प्रकृति f. 4.1.2. प्रचरणी f. (ladle) 2.2.4.15; 3.1.5; 2.8, 22, 26, 28; 5.2.9. Stura n. 1.3.1.1; 2.9; 7.6.23, 49; 4.2.30; 5.1.1.14. प्रणीला f. plur. (holy water) 1.2.3.13; 3.5.24; 4.1. 12; 3.7; 7.6.4; 2.2.1.23; 5.1.9.16. प्रतिकृत्तिका f. (lunar mansion) 10.1.1.3. प्रतिगर m. 2.5.1.47, 48; 2.25; 3.10; 7.2.2.34. प्रतिगरित m. 9.1.4.15. प्रतिनिद्राद्य adj. m. (प्रद्र) 2.3.8.2. प्रतिबस्थात m. 1.7.3.4, 8, 25, 37, 42, 46; 4.1, 3, 9, 11, 20, 22, 33, 34; 8.4.23; 5.10, 15, 28; 6.6; **2**.1.1.45, 2.7; 3.1.4; 2.1, 2, 9, 12; 3.6, 13, 22; 4.1; 6.12, 17; 7.8, 14, 8.2, 8, 11, 16, 21, 24; 4. 1.6, 14, 18, 19, 24; 2.3, 6, 9, 13, 14, 17, 21, 36; 3.12; 4.11, 18; 5.8; 6.6, 11; 5.1.11, 23, 25, 46; 2.26; 3.19, 21, 25; 4.2.32; 3.13, 16, 17, 27, 29; 5.2.4.8, 10, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 31; 11.24, 30, 31; 6.2.3.17; 7.1.1.5, 17, 19, 42, 43; 2.1.23, **8**.15.2; **9**.5.3.16. प्रतिप्रस्थान n. 2.3.8.9; 4.2.16, 18; 6.6,8. प्रतिवेश adj. 1.7.5.27. प्रतिभवण m. (lunar mansion) 10.1.1.3. प्रतिहर्त m. 2.3.6.2; 4.5.8, 14; 3.6.9; 9.5.3.16. प्रतिहित m. 7.1.2.33; 9.1.4.3, 16, 19, 27, 29. प्रथिक m. 10.3.4.8, 10, 12. MIX n. (forepart of the pole) 2.3.1.19; 2.28. प्रियामह m. 1.1.2.19; 7.6.46; 2.1.2.23.

प्रसायक m. 8.6.1.

भयाज m. 1.3.1.16; 2.2; 4.1.25, 27, 28; 6.5.9, 10; 7.2.1, 2; 4.39; 6.26; 8.3.15, 16; 4.29; 2.5.5. 25; 3.1.26; 5.1.1.8, 17; 2.6; 3.6, 22; 4.15; 9.3. मञ्जू (offerings) 9.1.5.34, 35.

ਸਲਕ m. 1.2.5.2.

मवर m. 1.3.1.24, 28; 4.1.24; 7.4.17; 6.24; 8.3.13; 2.1.5.16; 2.1.33; 5.6; 3.6.16; 5.2.15.13; 7.2.1. 17, 43; 11.8.1.1, 12, 13, 14, etc.; 10.1, 6, 11, 12, 15, 17, 21.

प्रवर्ग m. 2.2.1.14, 42; 5.28; 4.1.1, 2; 2.9; 6.1.5. 26; 2.1.1, 8, 22, 28; 4.15; 9.3.1.3; 3.13.

प्रशास्तृ m. 2.3.6.17; 4.1.28; 3.30; 6.27.

प्रसर्पक m. 9.1.5.28.

प्रसाधस्य 8.17.8.

प्रस्तर m. 1.1.1.29, 32, 35, 43; 2.6.1-4, 8, 13, 14; 3.4.7-19, 26; 4.2.17; 7.1.9; 5.10; 6.2, 19; 8.1. 18; 2.2.1.13, 15, 27, 39, 40; 3.1.11; 5.1.9.17, 18; 8.19.15.

प्रस्तोतृ m. 2.3.5.19; 6.2, 5, 6; 4.2.38; 5.8; 5.4.25; 3.6.9; 4.4.11; 8.15.2; 9.5.3.16.

प्राप्त्रा m. 2.1.2.23, 33; 3.31; 4.33, 36; 2.1.52; 4. 11, 15; 5.30; 3.1.5; 2.2; 5.2.12.34; 6.1.5.29; 7.1.2.13; 2.1.21; 9.1.5.14; 10.1.3.1.

प्राची f. (of the vedi) 1.7.3.13, 26; 10.1.2.4-7.

प्राचीनमातृक adj. (चौम) 2.1.1.34.

प्राचीनवँश m. 2.1.1.7.

प्राचीनावबीत n. 1.7.6.27, 38; 2.5.1.36; 2.4. °तिन् adj. 1.1.2.2; 2.5.1.35; 2.3.

भाजापस्य adj. m. (ब्रह्) 7.1.1.43; 3.29, 31.

प्राणुब्रह m. 7.2.1.41, 42; 6.3-5, 7.

माणश्च adj. f. (bricks) 6.1.8.5, 6; 10.2.3.4; 4.4, 5. (libations) 9.2.5.5.

प्रातः जुवाक m. 2.3.1.24; 2.14; 7.2.5.2; 6.2; 9.3.1.17. प्रातदोंह m. 1.1.3.38; 3.3.9; 6.27; 3.2.4; 7.1.20, 24; 3.1.9, 10, 12; 5.1.10. 56; 7.2.8.16.

प्रातःसविक adj. m. 2.3.1.19; 2.35; 4.12, 22; 5.14. प्रायणीय adj. 2.1.1.19; 3.20; 5.5.1, 2; 5.2.14.25; 6. 1.5.25; 7.2.1.37, 42; 2.4; 3.31; 4.2, 14, 15; 8. 4; 9.1.5.17, 18; 3.4.13; 5.1.1.

प्राथरिचत n. 3.1.1, 4, 6; 5.1.1.2; 7.2.1.57; 9.4.2.

24; 11.4.7.

मायश्चित्ति १. २.१.३.१; 5.१.1.27; 2.14; 5.3, 29, 63; 6.25, 42; 7.29; 10.16, 36, 42, 58, 65; 2.1.26; 7.14, 26.

प्रासित्र n. 1.3.3.2; 4.2.8; 2.1.5.20; 5.1.9.6; 2.10.11; 15.15.

प्राशित्रहरण n. 1.2.1.4; 4.29; 5.3, 7; 3.3.1, 22; 7.6. 3; 5.2.15.22; 8.19 15

प्रासर्पक adj. 2.4.5.15; 7.2.1.48.

प्रेड्ख m. 7.2.7.3.

प्रोचिंगी f. plur. 1.1.3.10; 2.4.23-25; 5.16, 18, 21, 22, 26, 27; 7.3.29; 2.2.1.23, 26; 2.10; 3.32; 4.2.8.

प्रोड्यदा f. plur. (lunar mansion) 1.5.1.7. न्ह्राड प्रस्तवण n. (at the Barasyati) 9.5.4.16, 18-20.

#### फ

फलीकरण n. 1.3.5.12; 6.4.9.

फारगुनी f. sing. (full moon) 1.7.1.5; 9.2.1.3. f. plur. (lunar mansion) 1.5.1.3, 5.

#### ब

विद्ये n. 1.1.1.28, 42; 2.16; 3.11; 2.4.28; 5.23, 24, 27; 3.1.24; 3.20; 4.14, 29, 30; 5.21, 25; 6.4. 18; 7.2.13; 4.48; 5.4, 7, 9; 6.2, 18; 8.4.27; 5. 15; 2.2.1.15, 20, 21, 26; 2.2, 11; 4.31; 3.1.11; 4.4.18; 5.1.23; 4.11; 5.1.6.13, 16; 7.25; 9.18, 34; 2.6.18; 15.16; 6.2.4.21; 8.16.2; 9.1.2.6; 3. 2.26. बापविद्यं adj. 1.7.4.39; 6.26.

बल्लिक m. (ekāha) 9.3.5.11; 5.3.3.

बस्त m. 6.1.3.1; 7.28.

बस्ताजिन n. 6.2.5.30; 7.1.3.16.17.

वहिबंदि adv. 1.3.4.8; 8.2.4; 2.1.2.11; 5.19; 2.1. 36; 2.13; 3.12; 4.1.19, 58; 4.2.6, 4.22; 5.2.16. 23, 7.2.2.7; 7.11-13.

बहिष्यवसान m. 2.3.6.8, 11; 7.2.2.3; 9.2.3.6, 8.

बहुला f. (lunar mansion) 10.3.1 11.

बाल m. 8.20.3.

TE m. (measure) 10.3.1.9; 2.12; 3.6; 6.4, 7, 9, 10, 12.

बीज n. 1.6.4.6, 7.

इहत् n. (brick) 6.2.3.1; 10.2.3.7; 5.13. इहस्पतिसद m. (agnistoma) 4.1.4; 9.3.3.21; 5.3.3. महाचारिज् m. 7.2.7.13; 11.3.4; 7.2.7; 9.4.10, 21. महात्व n. 5.2.15.24.

7.5.30; 6.28; 2.1.1.4; 2.1.12; 3.8; 4.9; 6.7; 7.5.30; 6.28; 2.1.1.4; 2.1.12, 38; 4.18, 30, 45; 3.2.1; 6.2; 4.1.1, 26, 28; 5.8; 3.1.1; 6.9; 4.2. 5, 10, 11; 5.1.9.8; 2.2.11, 21; 4.31; 15.1, 9, 22; 6.2.5.7; 6.15; 7.2.3.3; 8.14.1; 15.2; 9.1.1. 34; 2.18, 23; 3.21, 28; 4.18, 19, 25; 5.27; 2. 1.16; 2.18; 3.28; 5.3; 3.2.3, 20; 4.3, 9; 4.1. 29, 31; 5.3.16; 4.38; 11.2.10.

नद्मीदन m. 1.5.1.19, 21; 3.1.35; 5.2.10.11; 8.6.4; 9.2.1.9, 12, 15; 5.34.

TIRROY m. 1.1.2.32; 3.1.28; 5.27; 4.3.20; 5.1.1, 4, 24; 6.6, 13; 6.1.6, 54; 8.4.40; 2.1.2.40; 4.1.59; 3.2.14; 8.3; 4.7.2; 5.1.5.69; 2.1.3; 14.22; 6.1. 1.26; 4.20; 7.9; 2.4.7; 5.31, 32; 7.1.1.1; 2.1. 7, 23; 7.15; 8.3.6; 15.3, 4; 20.11; 21.7; 9.1.4. 22; 5.24; 2.2.7; 3.5.29; 5.4.33; 5.13, 24; 6.26; 11.1.2.2; 2.10, 11; 5.4, 7, 9; 6.3; 7.2.11, 12; 8.1.7; 10.2; 9.1.2, 5-7; 2.5; 4.4, 5, 15, 19-21. n. (text) 1.6.2.12; 4.20; 3.1.25; 11.8.1.2.

बाह्मणार्डे सिचमस m. 2.4.3.15.

बाह्मणाइँसिन् m. 2.3.6.17; 4.3.17; 5.8; 5.3.13; 3.7. 2; 7.2.2.36; 8.14.1; 9.5.3.16.

काकाणाईंस्य adj. m. (धिष्यय) 2.2.4.4; 6.2.6.2; 10.2. 2.10; 3.4.27.

मासीयनिक adj. 1.5.1.14; 2.7; 3.1.35; 5.2.15.25; 8.4.6.

#### भ

和東 m. 1.3.3.4; 2.3.8.9; 4.1.29, 31, 46, 54; 2.18, 42; 4.29; 6.8, 15; 5.1.33, 50; 2.15, 32; 3.11, 15, 26, 29; 4.1.16; 5.7; 5.1.9.8; 2.5.9; 16.6, 17; 9.1.5.11.

भार्मा f. 8.4.3.

मृति f. (sustenance) 2.1.3.12; 6.1.4.26; 7.2.1.27. मृद्धिस adj. 1.2.1.7. आतुष्य m. 9.1.3.21.

### Ħ.

सदा f. (lunar mansion) 11.9.2.1.

मगडल n. (circle) 10.1.1.8; 3.2.9, 10, 13, 14; 4.6, 11, 12; 6.6, 7, 13; 7.1, 3.

मण्डला f. (bricks) 6.1.7.14; 2.1.16; 2.1.2; 10.2.3.1. मण्डक m. 6.2.4.11, 12.

मध्यत:कारिन् m. 2.4.1.1, 21; 5.7, 8, 14; 5.2.10.11; 6.2.5.27; 7.2.1.9, 23; 9.1.4.16, 17; (मध्याल्का°) 2.1.13; 5.34.

मनोता f. (RV.6.1) 5.2.8.2, 36; 12.29.

मन्य m. 1.7.6.6, 9, 20, 30, 35, 40.

मन्थिन् adj. m. (ब्रह्) 2.2.5.29; 3.1.15; 5.8; 7.1; 4. 1.6, 20, 23; 4.9; 7.1.1.39; 9.3.2.27.

मरुस्तोम m. (ekāha) 9.3.5.24.

सरस्वतीय adj. (ग्रह) 2.4.4.11; 5.19; 6.1.7. (śastra) 2.4.6.14.

मस्हा f. (गो) 5.2.10.13.

सहाबोर m. (at the pravargya) 3.8.2: 4.1.17, 28, 30, 32: 2.6.11-15, 19, 20, 23, 26, 28, 33, 34; 3.15, 29, 31, 33, 38, 49-51; 4.5, 7, 15, 38, 39; 9.5.3.11, 12.

महाजत n. (at the gavāmayana) 7.2.5.10, 17, 21; 6.1; 8.5; 9.4.3.2, 10, 12, 14, 16, 20, 24; 5.1. 7, 11, 21; 2.2, 4, 12, 16-21; 3.9, 14. (bricks) 6.2.3.1.

महिमन् m. du. (ब्रह्) 9.2.3.3, 5; 4.22.

महिषी f. (the first wife) 9.2.3.23, 24; 4.12, 17.

माची adj. f. (full moon) 7.2.4.13.

मार्थविनीय adj. 2.3.1.19; 4.3.22; 7.1.2.4-9.

मार्जालीय adj. m. (चिच्चम) 2.2.4.5; 5.20, 34; 4.2. 34, 44; 3.11; 5.1.35; 2.33; 3.8.4; 4.5.10; 5.2. 16.9; 6.2.6.2; 7.2.2.24; 7.10, 11; 9.3.3.31; 8. 13, 21; 10.2.2.10; 3.4.29.

माष m. 6.1.2.24.

मास m. 7.2.4.17, 18, 22; 5.14-21.

मासनामन् n. 1.7.2.7; 4.24; 5.34; 8.4; 9.2.5.12.

साहेन्द्र adj. m. (ब्रह, stotra) 2.4.6.12, 17; 7.1.2.21; 3.1, 23, 26; 2.4.7; 7.1, 20; 9.1.5.1; 2.5.4; 3.3.

25: 5.23.

चुसल n. 1.1.2.2; 2.1.4; 2.12; 6.1.7.23, 24; 8.19. 15; 10,2.3.1.

मृत m. n. 1.7.7.4, 10.

मूल n. 11.2.1, 2, 4-6; 4.3.

स्गशिरस n. (lunar mansion) 1.5.1.6.

स्गारेष्टि f. 5.2.11.47; 9.2.5.30, 31, 35.

सृद् f. 4.1.9, 10, 20.

मेचण n. 1.1.2.5, 17, 18; 5.6.6, 21, 23; 6.4.15; 2. 1.3.28; 11.9.1.6.

मेखला ६. 2.1.2.8; 2.1.8; 5.4.34; 9.1.5.16.

मेथी f. (post) 4.2.6; 3.1, 4.

मेथी (. 5.2.9.3.

मेष m· (of flour) 1.7.4.3, 8, 23. (animal) 9.3.7.18. मेषी f· (of flour) 1.7.4.3, 8, 23. (animal) 2.3. 6.15; 5.2.4.23; 11.18; 12.17; 7.1.2.2; 9.3.7.11.

मैत्रावरुण m. (priest) 1.8.3.14; 2.2.5.7; 3.6.2; 4.3. 6; 5.8; 5.3.13; 3.7.2; 5.2.8.2, 4, 16, 22, 44; 7. 2.1.35; 2.35; 8.14.1; 9.5.3.16 (अह) 2.2.5.29; 3.5.6; 7.1; 4.1,36, 40; 3.8.7.

मैत्रावरुणचमस m. 2.3.2.18; 4.3.4, 9. °सीय adj. 2. 3.2.21, 24, 35.

मैत्रावरुणी adj. [· (पयस्या) 2.2.5.28. °णीय adj. m. (धिष्यय) 2.2.4.4; 5.20.

#### 77

यजुर्वेद m. 1.1.1.6.

यज्ञायज्ञिय n. 7.2.1.52. (brick) 6.2.3.1; 10.2.3.7. °शीय 1.5.4.15.

यक्रोपबीत n. 1.7.6.27, 38; 11.4.3. °तिज् adj. 1.1. 1.6; 5.2.15.3; 11.7.1.12.

यत् ए. भपा° caus. 1.3.2.16; 7.1.18, 21; 8.5.8; 2.3. 3.7.

यमगाथा १. 8 3.5.

यमल m. 11.3.1, 2.

यसुना f. 9.5.4.35.

चव m. 1.2.1.29; 6.22; 3.3.2; 6.4.1, 9, 24; 7.6.6; 8, 2.6, 8; 2.3.2.2; 3.3.1; 8.3; 5.1.9.3; 2.4.2; 5.4; 8.2.2; 3.9; 9.3.2.10, 11; 10.1.4.3, 4, 6; 3.22; 11.9.1.4.

यवागू f. 1.1.3.8, 35; 6.1.23; 2.1.2.40; 3.1.9; 6, 2; 8,3.8.

याज्या f. 5.1.1.11; 6.31; 9.22; 2.4.41; 8.30-34, 37-39; 11.40; 7.2.2.28; 3.21; 8.23.13.

याज्यानुवाक्या f. du. 3.1.6; 5.1.4.28; 5.24, 43; 7.23; 2.11.46.

चुन n. (measure) 10.1.1.3; 2.1; 3.2.8.

युष m. 1.8.1.3, 4, 6, 16, 17; 2.5, 6, 24; 3.22, 24; 4.22; 5.14; 6.11, 22; 2.2.1.51; 5.2, 3; 3.5.5; 5.2.8.8; 10.7; 12.1, 2, 4, 5, 11, 36, 45, 46; 6. 1.5.28; 2.6.13; 7.1.1.7, 10; 3.3; 8.12.1; 13.1, 13; 16.4; 26.7; 9.2.2.22; 4.4; 3.2.11, 13, 26; 4.24; 5.33; 7.13, 16, 19, 24; 8.3, 12, 25; 5.4. 4; 10.2.1.4; 3.2.5. ेशस्ट m. n. 2.4.1.8, 19; 5.4.8; 3.5.7.

यूपावट  $_{\mathbf{m}}$ . 1.8.2.3,5, 7; 2.2.3.3, 13; 5.4; 5.2.4.22; 11.17; 12.9, 22, 37; 7.2.7.16; 8.13.5; 10.1.3.3. यूप  $_{\mathbf{m}}$ .  $_{\mathbf{n}}$ . 1.8.5.20, 21.  $_{\mathbf{q}}$  यूप  $_{\mathbf{q}}$ . 5.2.11.27.

बोक्त n. 1.2.5.12; 3.5.17; 2.1.2.7; 2.1.8; 5.4.34.

## ₹

रञ्जु f. 1.1.3.42; 2.2.2.30; 10.1.1.2, 5, 9, 11; 2.6, 7; 3.3, 4, 7; 2.1.4; 3.2.20; 4.15; 5.7, 20, 26.

रिलन् m. plur. 9.1.1.34, 38; 4.16; 10.3.1.6.

**枢** m. 7.1.2.13, 16, 31; 3.9; 2.2.5, 7; 9.1.3.25; 4. 11; 2.1.4; 3.19; 3.2.3, 25; 3.3; 10.1.2.1, 3; 3.2.8.

रयकार m. 9.1.4.16.

रथचक n. 1.5.4.9, 16; 5.2.15.27; 7.1.2.24, 26; 10 1.1.7. (agni) 10.3.6.13; 7.1, 5.

स्थंतर n. (brick) 6.2.3.1; 10.2.3.7, 5.13.

स्थशिरस n. 6.2.5.33.

स्थाच m. 5.2.12.9; 7.1.2.23; 10.1.3.7.

₹₹ v. caus. 1.3.3.11; 5.9.

रराटी 1. (हविर्धानस्य) 2.3.2.27.

रहाला f. 1.8.1.21; 2.5, 23, 28; 3.4, 6, 36, 38; 2.3. 6.15; 3.5.6; 5.2.12.7, 11, 16, 24, 40; 7.1.1.9, 10; 2.1, 2; 8.13.7, 8; 9.2.1.15.

राज् m. (ekāha) 9.3.5.1.

राजकथणी adj. f. 2.1.3.30, 33, 35, 47, 50; 2.2.15;

7.2.1.30.

राजन् m. 5.2.6.1; 9.1.1.1; 5.41; 2.1.1, 5; 3.4.22; 5. 29. (सोस) 2.1.3.48, 51; 4.3, 6, 7, 15, 21; 5. 8, 9; 2.1.10, 12, 37, 38; 4.18, 26, 30, 33, 35; 3.1.22; 3.3, 4, 6, 7; 5.14, 19; 4.3.21; 4.4, 12; 5.1.19; 3.6.3, 22; 5.2.16.9; 7.2.1.38; 9.1.5.17; 3.4.9, 20; 5.3.10.

राजन्य m. 1.5.1.1, 24; 3.14; 5.10; 6.1.6, 54; 2.1. 2.40; 5.1.7.1, 19; 2.1.3; 10.20, 36; 6.1.1.26; 2.23; 4.20; 2.5.31, 32; 7.1.1.1; 2.7.15; 9.1.3. 29; 4.22; 2.2.7; 11.1.2.2; 8.10.12, 15.

राजपुत्र m. 7.2.7.15; 9.2.1.31; 5.17.

राजस्य m. 5.2.4.1; 7.1; 7.1.1.38; 9.1.1.1; 3.4.29. राष्ट्रश्य adj. (offerings) 6.2.5.32.

रास्ना र. 4.1.18; 6.1.2.9, 10.

रुक्स m. 9.1.3.1-3, 19, 33; 2.1.12; 5.8; 3.3.3.

रुद्रजप m. 11.7.1.1.

रेत:सिच् f. (bricks) 6.1.7.16, 18; 2.2.7; 10.2.3.1.

रेवती f. (lunar mansion) 9.5.5.4.

रोहिणी f. (lunar mansion) 1.5.1.5.

रौद्दिन adj. (पुरोडाश) 4.2.32; 3.27, 44, 45.

### ल

लक्षण n. 10.1.1.9. 10; 2.2; 3.2.20, 21.

लाङ्गलबन्ध m. 2.1.4.5.

लाक्गूलवादिन adj. 7.2.7.9.

हाज m. 9.2.2.30.

ज्ञम् v. caus. (to efface) 1.2.5.22; 2.2.2.5.

केप m. 1.1.2.20, 29; 3.3.5, 10, 11, 19; 5.8, 9; 6. 1.44; 7.6.47; 8.6.8; 4.1.14.

होकंप्रणा f. (bricke) 6.1.8.11; 2.1.7, 21, 27; 3.10; 6.29, 31; 10.2.5.16.

लोकेप्टका f. 10.2.3.6.

लोब m. 2.2.4.12. °व n. 1.2.5.23; 2.2.2.7; 6.2.6.1. m. 4.4.33.

स्रोमन् n. (of wolf, tiger, lion) 5.2.11.16.

#### đ

南 m. (interspace) 10.2.3.1, 4-6; 4.1; 3.1.7.

परवा f. 9.2.3.11.

वस्त m. 1.1.1.16; 3.38; 6.1.14; 2.8; 4.27; 7.1.7; 2. 8; 3.4; 5.5; 3.1.9, 13, 14, 16; 5.2.10.19; 7.2. 8.5; 9.3.7.15; 5.4.6.

बत्सतर m. 1.6.4.28. °री f. 9.4.2.26.

वनिष्ठ m. 1.8.5.35; 5.2.12.31.

चपा f. 1.8.4.11, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 35, 36; 2.2.5.8, 9; 3.6.20, 21; 4.5.20; 5.5.9, 10; 3.5.15; 5.2.8.30, 32; 11.39, 40; 12.25, 27, 42; 15.32; 16.16; 7.1.2.3; 2.8.15; 8.19.18; 26.7; 9.2.1.4; 4.18, 22; 5.29; 7.15; 5.4.6.

वपाश्रपणी f. 1.8.1.21; 3.26; 4.28, 38; 5.2.12.24.

वयस्या f. (bricks) 6.2.1.6.

बरस m. (swelling) 2.2.2.29.

वराहविहत adj. n. 4.1.9, 11.

ৰক্ডাসমাৰ m. plur. (câturmāsya sacrifice) 1.7.2. 7; 3.1; 5.32; 8.1.19; 2.5.4.27; 5.1.3.12; 4.9; 2.15.28; 8.17.3, 9, 11, 14; 9.3.7.11, 29; 8.9; 5.3.17.

वक्सीकवपा f. 1.5.2.12; 3.2.7; 4.1.9, 11; 5.1.8.13; 6.1.1.13; 2.24; 8.6.5; 9.1.1.17.

बशा f. 5.2.10.32; 7.1.2.2; 2.8.5.

वषट्कार m. 1.3.1.31; 6.4.6; 8.6.6; 2.5.3.25; 4.3. 27; 8.26.9. अन् 4.3.27.

वषर्क ए. 1.3.1.33, 4.1.26; 6.4.19; 7.2.16; 8.4.36; 2.3.8.6, 7: 4.1.29, 54: 2.29; 3.8; 6.4, 5; 5.1. 10, 42: 2.14, 30. 4 6; 3.7.31; 4.3.26; 5.6; 5.7. 1.18; 4.23; 9.21; 2.4.28; 11.22; 6.2.5.19; 7. 1.3.25, 31; 9.2.5.17. चतु॰ 1.7.2.16; 2.4.1.29, 54; 2.5, 29; 3.8; 5.2.30; 4.6; 4.3.26; 5.6; 5.7. 3.11; 2.4.28, 42; 11.22; 7.7.3.26, 32.

वसतीवरी adj. f. plur. (जाप:) 2.2.5.13, 31, 33; 3. 2.9, 12, 24, 36; 4.6, 4.3.28; 5.1.12; 7.2.1.52, 58; 2.8; 8.11, 12; 9.2.2.23; 3 2.12; 8.31.

बसाहोस m. 1.8.5.24, 28, 29; 5.2.8.37; 12.30. °हबनी f. 1.8.5.16, 23.

बसोर्घारा f. 6.2.5.24, 25; 11.9.3.6.

बाच f. (bricks) 6.2.2.10.

बाजपेय m. 2.2.3.24; 3.2.28; 7.1.1.1, 12, 38; 3.35; 2.2.14; 8.18.2; 9.3.1.7; 4.29. ेक adj. 7.1.3. 28.

वाजप्रसम्य adj. (होस) 5.2.7.21; 11.24; 6.2.5.28; 7. 1.3.19; 9.3.3.25.

वाजिन n. (whey) 1.7.1.35; 2.13; 4.27, 28; 8.5.29; 5.1.3.11; 8.11.5; 9.3.7.9; 8.5.

वाण m. (harp) 7.2.7.4.

वासदेख्य n. (sāman) 1.5.4.6; 4.3.43; 4.36. (bricks) 6.2.3.1.

वामन adj. 5.2.10.14; 7.2.8.7.

वासमृत् f. (brick) 6.1.7.15.

वायच्य n. (पात्र) 2.2.4.26, 29; 3.1.13, 16; 7.12; 4. 1.17; 5.2.4.11, 25; 7.1.1.16. °च्या f. plur. (bricks) 6.2.1.4, 5; 10.2.4.1.

वारवन्सीय (sāman) 1.5.3.16.

बाल m. (hair-sieve) 5.2.4.11, 18; 7.1.1.17, 42.

वावाता f. 9.2.3.23, 24; 4.17.

वास्त्वमय adj. 5.1.9.26.

वि शतिरात्र m. 9.5.1.18.

विकर्ण adj. (पात्र) 2.3.1.15. °णी f. (brick) 6.2.3. 17; 10.2.4.5.

विप्रह m. 2.4.3.1.

विधन m. (ekāha) 9.3.5.30.

वितिस्ति f. 10.1.4.4; 2.1.3, 13.

विश्वति f. du. (grassblades between barbis and prastara) 1.2.6.13, 16; 3.4.14; 8.1.18; 2.2.1. 27, 39. m. (sattra) 9.5.2.11.

विराज् m. (ekāha) 9.3.5.1, 2. f. (bricks) 6.2.2.2; 10.2.4.4.

विवाजिन adj. (out of the gravy) 1.8.5.14.

विशाखा f. du. (lunar mansion) 1.5.1.7.

विशेष m. (at the cord) 10.3.3.1.

विश्वजिद्धिस्प m. (sadyaskra) 9.3.2.21.

विरवजित् m. (soma festival) 3.7.8; 8.9; 7.1.1.38; 2.5.11; 8.25; 9.3.1.15; 2.21; 6.11; 4.3.8, 18, 20, 22, 28, 34, 36; 5.1.1; 2.1, 3, 20; 3.3; 4. 17, 24.

विरवज्योतिस् f. (bricks) 6.1.7.19; 2.1.17; 2.8; 10.2. 3.1.

विषाणा f. 2.1.2.10, 11; 3.41; 7.2.1.50; 9.1.3.24; 5.16.

विषुष्त m. (central day in sattra) 7.2.4.24; 5.7, 17, 21; 9.3.6.7; 5.1.1, 6, 19; 3.2, 6, 9; 4.37.

विकास m. (support of the axle) 2.3.4.19. (diameter of a circle) 10.3.2.10, 13, 14; 6.17; 7.3. विष्णुकम m. 1.4.3.11; 8.6.27; 9.2.5.11.

विहब्य n. (स्कत RV.10.128) 1.4.1.7; 6.2.1.5, 17, 18.

विद्वार m. (the three ares and the place between) 1.1.1.1; 2.1.2;5.4.10; 6.3.4; 7.4.13; 8.1.21; 2. 1.3.18; 2.5.34; 5.5.28; 3.8.4, 6; 4.2.5; 5.2.4. 14; 15.3, 27, 32; 7.2.7.17; 8.19.7.

बीणागाथिन् m. 9.2.2.7, 12.

बृद्धिश्राद्ध n. 11.9.3.1, 4, 22.

वृषभ m. (brick) 10.2.3.1.

वृषल m. 7.2.7.12.

बृष्टिग्रह m. 7.2.6.3; 7.19.

बृष्टिसनि f. (bricks) 6.2.2.9.

वृष्णि m. 6.1.3.1; 7.28; 7.1.2.2.

चेणा m. (cane for measuring) 6.1.5.30; 10.2.1.2, 5-10.

वेणयव m. 1.6.4.26.

वेद m. (bunch of grass) 1.1.3.1, 3; 2.1.4; 3.19, 24, 30; 4.4, 5; 5.2, 12, 16, 20; 6.17, 18, 21, 27; 3.1.4-6; 3.5, 19, 23, 24, 30; 5 1, 14, 15, 19; 4.1.18; 3.2; 7.3.8, 13; 8.5.10; 2.2.1.17, 28, 52; 4.2.2, 6, 12, 14; 4.17; 6.1.5.29; 8.19.15.

वेदमलव m. 1.2.5.2; 4.2.6, 7, 17.

चेदि (. 1.1.3.3; 2.1.3; 4.1, 2, 5, 12, 15, 21-23; 5. 21-24; 6.6-8, 27, 28; 3.1.4; 4.28; 5.26; 4.1.14; 7.2.12; 3.13-15, 25, 37, 46; 6.11, 14, 47, 54; 8.1.19; 6.23; 2.1.2.30; 2.1.52; 2.5, 18; 3.13; 4.12; 4.5.6; 5.5.10, 18; 4.4.4; 5.2.4.7, 8, 13; 8.5, 16; 12.2, 5, 35; 15.1, 28; 6.1.5.29; 6.4; 2.6.23; 7.2.7.12; 9.1.2.6; 2.2.20; 3.2.5; 4.23, 24; 5.32, 33; 5.4.3, 11; 10.1.2.3, 5. 3.1, 4, 7-9; 3.1 3; 2.6, 18.

वेहत f. 5.2.10.17.

वैदित्ररात्र m. 9.4.1.36.

बैप्रुष adj. (होम) 5.2.16.13.

वैशाली f. 9.4.2.18.

वेश्य m. 1.5.1.1, 24; 3.14; 6.1.6; 2.1.2.40; 5.2.1.3; 6.1.1.26; 2.23; 4.20; 2.5.31, 32; 9.1.3.21; 4

22; 3.4.15; 5.5.21; 6.17; 11.1.2.2; 8.10.12, 15. वैश्यस्तोम m. (ekāha) 9.3,4.15, 26.

वैश्वदेच n. (cāturmāsya sacrifice) 1.7.1.5; 2.7; 3.2; 8.2, 14, 16; 5.1.3.1, 17; 4.26; 2.8.11; 8.17.2, 9, 11; 9.3.7.4, 27; 8.2, 29. adj. m. (शह) 2.4.2.22, 35; 6.18; 5.1.43. n. (śastra) 2.5.1.45. °ची f. (bricks) 10.2.2.3; 3.4, 6.

वैहव adi. 6.2.6.2.

च्यायास m. (fathom) 1.8.2.23; 10.1.4.4; 2.2.1; 5.4, च्याहर्त्ति f. 1.6.2.3; 3.1.6; 5.8; 4.4.15, 35, 39; 8.5. 4: 19.14.

ज्युष्ट f. plur. (bricks) 6.2.1.26.

n. (religious observance) 1.4.1.8; 3.17; 7.1.7; 8.9; 8.1.18; 2.2.4.43; 3.1.8, 15, 16; 4.7.4; 5. 1.1.3; 2.6.2, 23; 14.21; 8.20.4; 9.5.1.11; 4.30. (subsisting on hot milk and the milk itself) 2.1.2.27, 39, 41; 3.1, 2, 4, 9; 2.1.45, 47, 48; 2.1; 4.13; 5.28; 7.2.1.27; 9.1.5.11; 3.4.5; 7.2; 5.6.14. (mahāvrata) 9.5.1.1, 5, 14, 17, 25, 26, 28, 31, 32; 2.7, 8, 10.

वतचर्या f. 8.4,3,

वतचारिन् adj. 1.4.1.11; 5.1.32; 5.2.14.14.

बतवान m. (sadaha) 9.4.3.1.

जास्य m. 9.3,3.2, 9.

बात्यस्तोम m. (ekāha) 9.3.3.1.

**剛懷 m. 1.2.1.29; 6.4.1, 25; 8.5.2; 2.3.2.2; 3.1.** 11; **4.6.3; 5.1.6.1, 12, 15; 8.12; 9.1; 2.2.20; 4.2; 5.4; 6.1.7.23; 8.3.9.** 

### ज

शॅयोर्वाक m. 1.4.2.19; 6.2.6.18.

बॉबोस् interj. 1.3,1,34; 4.25, 26. बॉब्बस्त adj. 1. 4,3,20; 2,1.3,27; 5.2,12,43; 15,23; 6.2.6,20.

शक्ट n. 8,19,15. °टी f. 4.1.20.

和表表 m. n. 1.3.1,23, 27; 5.3.8; 7.1.39, 46; 2.3.6. 17; 6.2.4.1; 9.3.7.8.

মাজুর m. 10.1.1.11; 2.1.4-11; 3.1.2, 12; 2.23, 25; 5.9-19, 28.

शतरात्र m. 9.5,2.21.

शतरुद्रिय adj. 3.2.13; 6.2.4,3; 11.7.1.20; 2.4; 3.2.

शतावर्षणा f. (pot) 5,2,4.11, 31; 11,28.

शबली f. 5.2.10.34; 9.5.6.25.

शमिल m. 1.8.3,30; 4,17; 5,10; 8.15.2,3.

शस्या f. 1.2.1.4, 7; 2.27; 7.3.15; 2.2.2.36; 8.19.15; 9.1.1.7, 8, 17; 5.4.10, 35.

शय m. (चरिल) 1.7.3,13; 2.1.1.10; 10.1.1,4; 2.3, 6, 7; 3.1; 4.4; 3.3,2.

शक्त f. 1.5.2.15; 6.1,5.1; 6.9; 7.7; 2,2.10; 3,11, 17; 10.2,5,17.

शलपरिचाय्य m. (a fire) 4.1,22; 2.2, 3.

शहरी f. 1.7.2.23.

शलाका f. 1.7,6,20.

शालक m. n. 1.8.1.4, 5, 8; 2.10.

शस्त्र n. 2.4.2.27, 41; 6.14; 5.1.49; 2.27; 3.20, 21; 3.6.22; 7.3; 5.1.1.12; 7.1.3.23; 2.3.24; 9.3 3. 13.

शाला f. 1.1.1.12, 18, 22; 3.4.17; 7.1.7; 5.5; 8.1. 21; 3.2, 3; 5.18; 2.2,1.55; 8.2.8.

शाखापवित्र n. 1.1.3,10, 19; 3.3.17.

शान्ति f. 11.3.1; 5.2; 6.3. °कर्म n. 4.3.43.

शासित्र m. 1.8.3.20, 22, 28, 29; 4.20, 41; 6.2; 2.2. 4.7, 8; 12.22, 26; 10.3,1.8; 4.29. °श्रीय 2.2.5. 22; 3.5.18.

शास्त्र f. 9.5.4.2; 10.1.3.1. शास्त्रीम्न m. 1.5.1.13; 8. 4.4; 20.2; 23.17, 28.

शालामुखीय adj. 2.2,2.14, 4.8, 15; 5,15; 4,5.1; 5.5. 3, 23; 3.8,8; 6,1,5.1; 6.13.

शिक्य n. 6.1.4.6-8, 14; 5.14.

शितिपृष्ठ adj. 7.2.8.5.

River n. (placed in the agni) 6.1.2.23, 25, 26; 3. 7, 10, 16; 7.26-32; 10.2.3.1, (of the agni) 6.7.5.33, 41; 6.11; 2.2.6; 3.1; 4.9; 10.2.1.4, 14; 2.7, 11, 12; 3.5-7; 5.7-9, 12; 3.4.19, 20; 5.1-5, 24.

गुरू adj. m. (बह) 2.2.5.29; 3.1.15; 5.2, 7; 7.1; 4. 1.4, 6, 13, 20, 23, 52; 4.9; 7.2.4.3, 4; 8.2; 9. 3.1.4.

सुकथारा f. 2.3.4.21, 23; 4.4.8; 5,1.14; 7.1.1.41, 43.

ग्रुकपात्र n. 2.4.2.35; 6.17.

245 (reed ?) 8.2.5.

गुनस्कण्स्तोम m. (agnistoma) 9.3,3.28.

श्वनासीर्थं n. (पर्वन् ) 1.7.2.7; 8.1, 14, 18; 5.1.4.26; 2.7.8; 8.17.6, 9, 11; 9.3.7.27, 31; 8.28; 5.3. 12.

**夏曜** n. (cord) 1,1.1.40-42; 3.1, 2, 42; 2.6.6; 2.2. 2.2; 8.13.7; 16.3; 10.1,1.1; 3.1.1, 2.

观 m. 1.6.1.14; 2.1,3.51; 7.2.7.11; 9.1.4.22; 5.5. 21; 6.17; 11.1.2.2.

यह m. n. 1.8.1.21; 4.42; 5.12; 6.19; 3.5.18.

युर्ष n. 1.1.2.2; 2.1.4, 20, 30; 2.18; 4.1.13; 7.4.2, 13, 15; 8.5.1; 2.1.5.11.

युष (reed ?) 8.2.5.

शोणित n. 9.2.4.28.

शौन:शेप n. (भ्राख्यान) 9.1.4.13.

रमशानचित् m. 10.3.6.6.

रमञ्ज n. 1.7.2.23.

स्यामाक m. 1.6.4.5, 26, 28.

हर्येन m. (sādyaskra) 9.3.2.22; 3.20. (agni) 10.3. 2.20; 5.1-5, 20, 26, 27.

अवण m. (lunar mansion) 10.1.1.3; 3 1.11.

आह n. 8.12.6; 20.8; 24.1; 11.7.1.9; 2.7; 8.10.10; 9.1.1; 2.13-15; 3.8, 9, 30, 31; 4.3, 4, 6, 9, 11, 12, (13), 16, 19, 20, 22.

श्रीष्टोम m. (ekāha) 9.3.5.36.

श्रोणि f. (of the vedi) 1.2.4.19; 6.27; 7.3.31, 46; 6.13, 47; 2.4.5.6; 5.5.10; 3.8.4; 5.2.8.5, 16; 15.28; 6.1.5.41; 6.16; 8.5; 2.4.3; 5.30; 7.2.7. 12; 10.1.1.5; 2.4, 5; 2.2.11, 12; 3.2.12, 24, 25; 3.2; 4.19.

रवन् m. 9.2.1.19, 23, 25.

### ष

बट्जिंदादात्र m. 9.5.2.6.

Tag m. 7.2.2.1, 37; 4.16, 17, 19; 5.12-14, 16, 19, 21; 9.4.3.3, 4, 38; 5.1.1, 16, 21-30; 2.2, 4-9, 12, 13, 16, 19, 21; 3.2-7.

बह्दोतृ m. 5.2.14.18; 7.2.3.14; 8.16.1.

षड्बिँशतिरात्र m. 9.5.1.26.

षोडरारात्र m. 9.5.1.14.

बोडरिश्वमस m. 2.5.3,5; 7.1.3.27.

चोडशिन् adj. m. (ब्रह्) 2.5.1.18. (क्रतु) 2.1.3.30; 2. 3.24; 3.2.27; 6.15: 5.1.18; 3.4, 7, 11; 3.7.8; 6.1.1.2; 7.2.2.15; 9.3.1.2; 5.10; 5.2.11; 4.8. चोडशिपात्र n. 2.3.1.15.

### स

संयत् adj. (bricks) 6.7.8.6; 10.2.3.4.

सँयाज्या f. du. 5.1.1,22, 30, 39; 3.9, 20; 5.5, 11, 14, 21, 33, 48, 76, 6.10, 28; 7.14; 8.17; 10. 13, 32; 2.5.15.

सँयानी f. (bricks) 6.1.8.9: 2.2.10; 10.2.3.4.

सँवत्सरमंमित n. (sattra) 9.5.2.16, 20.

सँवपनपात्री f. 1.2.1.4.

सँसदामयन n. (caturvinisatirātra) 9.5.1.23.

मॅंसर्प m. (caturātra) 9.4.2.11.

मस्प f. (offerings) 9.1.5.11, 12.

संस्था f. 2.2.1.23; 5.3.30.

संखावभाग m. 1.3.4.27; 4.2.21.

सक्त m. 2.2.5.29; 3.5.8; 7.8; 5.5.19; 9.2.2.30.

संख्य n. 2.5.4.13; 7.2.1.50.

संबास m. 9.5.5.17; 6.20.

संचर m. 2.1.2.30; 2.4.11, 45; 5.2.16.9, 16-18; 8.26.1.

संजय m. (caturātra) 9.4.2.13.

सतनु adj. 2.3.3.5.

सस्य n. 2.2.3.24; 3.6.1; 8.6, 9; 6.7.1.3; 7.7.1.38; 2.1.1, 7; 4.11, 12; 9.4,3.22; 5.1.1, 2, 13; 2. 24; 10.3.2.5, सन्त्रिन् edj. 7.2.3.17.

सत्यदतहविस n. 5.2.7.25; 9.1.5.40.

सब्स<sub>n.</sub> 2.2.3.12, 13; 4.4, 8, 27; 5.34; 3.1.1; 2. 23; 7.2, 3, 7; 4.1.31, 48; 2.20, 23, 25; 3.9; 4. 14; 5.10; 6.10; 5.2.20; 3.6.19; 4.5.8; 5.2.16. 9, 16; 7.2.2.4; 3.7, 27; 7.11; 9.1.3.17; 5.4.2, 11; 10.1.3.1, 2, 4, 6.

सदस्य m. 2.4.5.15; 8.15.2,

संवति f. (bricks) 6.2.2.17.

संदेश m. (ekāha) 9.3.5.31.

संन्यास m. 8.25.1, 14.

सप्तित्र शद्रात्र m. 9.5.2.7.

सप्तद्शरात्र m. 9.5.1.15.

सप्तरात्र m 9.4.3.9, 19. सन्तवि शतिरात्र m. 9.5.1.27. सप्तस्थवीर्थं m. 9.5.5.3, 19. सप्तहीतृ m. 5.2.14.4, 20; 7.2.3.14. सम्य adi. m. 1.5.5.5, 10; 6.3.7, 14, 16; 8.1.10; 5.3-5; 6.7. समयार्थे (half-way) 2.2.3.12; 4.4. समर m. (meeting-point) 10.1.1.4, 5; 3.2.25. समिध (. 1.2.6.10; 3.1.1, 23; 4.1, 4, 4.1.7; 3.17; 5. 1.24; 3.17; 4.19; 6.1.13, 26, 30, 34, 36; 3.12, 16; 7.3.43; 4.45, 46, 6.41; 8.6.1; **2.**2.1.7; 4.41; 3.1.35; 8.1; 4.1.7; 2.2.6, 11, 29, 32, 33; 3.46; 7.3; **6**,1.3.28, 31; 4.20, 22; 2.5.3, 12; 6.9; 7. 2.1.25, 57; 3,30; **8**.1.8; 19.3; 26.5. समिष्टयज्ञस n. 1.3.5.21; 4.3.6, 20; 5.6.9; 7.2.19, 20;4.32, 33; 8.6.18; **2**.5.4.15, 16; **5**.2.2.22; 11. 35; 15.23; **6**.2.6.22. समृद्ध adı. (agni) 10.3.6.5. संपात m. 1.3.1.6; 8.4.39; 2.3.3.20; 8.11, 16, 21; 4. 1.38; 3.9, 17, 26; 5.2.12; 5.2.1.3; 4.29; 11.24; **6**.2.5.29, 30; **9**.2.5.8; **11**.2.7. संभार m. plur. (ritual requisites) 1.5.2.10, 19, 20; 3.8; 4.3, 10; 6.5.6; 7.3.35, 36, 42; 4.1.9, 13; **5**.2.15.26; **6**.1.2.3; 2.5.12; **8**.6.2, 5. संभारवजुल n. plur. 2.1.1.17; 5.15; 3.7.4; 5.2.14.24. संमार्ग m. 1.3.1.3, 8, 25; 4.2, 3; 2.1.5.17; 3.7.13. सरस्वती है. 9.5.4.1, 44. सर्पशिरस् n. 6.1.8.3. सर्पसन्त्र n. 9.5.4.39. सर्वजित m. (ekāha) 9.4.3.18. सर्वप्रष्ठ adj. 3.8.9; 5.2.11.46; 7.1.1.38; 2.5.11. सर्वमेध m. 8.18.1. सर्वस्तोम adj. 3.7.8; 8.9, 5.2.12.46. सर्वप m. 10.1.4.3; 3.2.2; 11.4.7. सवनकरिंग f. (libation) 2.4.3.29; 6.26; 5.4.17. सबनीय adj. 2.3.2.2; 6.19; 7.8; 4.1.58; 2.21; 4.21, 23, 31; 6.11; 5.1.27, 29, 36; 5.2.12.28; 16.10. सवनीयकल्या m. 2.3.1.19; 2.11, 19, 24, 36. सहस्रद्विण adi. (कत्) 9.3.1.5, 7. सहस्रसँबस्सर n. (sattra) 9.5.4.40.

सद्दक्तसाच्य n. (sattra) 9.5.3.28.

साकमेश m. plur. (cāturmāsya sacrifice) 1.7.2.7; 5.1; 8.18; 5.1.4.1; 8.17.4, 9.11, 16; 9.3.7.22, 30; 8.19. सांकारान adj. 2.1.1.10; 3.6.13. सात्यदृतद्वविस् n. 9.1.5.39. साचस्क m. 9.3.2.1. स्रोनास्य n. 1.3.2.20; 4.3.20; 3.1.14; 5.1.10.55; 7.2. 8.10: **8.**3.1; **9.**5.4.6, 9-11, 14. सांनाय्यधानी f. 8.19.15. सामन n. 4.4.24, 25, 31; 8.19.21. सामिधेनी adj. f. (ऋच् ) (cf. 1.3.1.1) 1.4.1.20; 7.6. 23; 5.1.1.5, 16; 3.5; 4.11; 6.21, 44; 7.40; 2.1. 24; 8.2, 12; 10.9; 15.12; 6.1.3.3, 13; 7.2.8.14. सायंदोह m. 1.2.6.27; 3.2.4; 7.1.24; 3.1.10, 11, 15; 7.2.8.16; 8.3.2. सार्पराज्ञिकी adj. f. (vedi) 10.3.4.2. सावित्र adj. (ब्रह्) 2.5.1.38, 43. (agni) 6.1.1.3; 10. 3.4.5. सिकता f. plur. 1.5.2.14; 7.3.23; 4.1.19; 2.4; 6.1.5. 2, 4, 13; 6.10; 10.3.2.16. सिच् f. 2.1.2.12. सीता f. 6.1.5.39-41; 6.6, 18. सस्या (. 5.2.14.23; 7.2.8.12, 22; 9.4.1.3; 5.3.21, 23, 26. सपर्ण m. (agni) 10.2.4.6. सुमहार्य m. 2.1.4.30; 2.1.40; 5.9, 35; 3.2.1; 4.5.8; 8.15.5; 9.1.5.27; 5.3.16. सुम्रह्मच्या f. 2.1.4.30; 2.1.40; 5.9, 35; 3.2.1; 5.2.16. 24. सरा f. 5.2.4.2, 18, 31, 38; 11.11; 7.1.1.3, 42. सुराकल्ला m. 5.2.4.14; 7.1.1.19. सरामह m. 5.2.4.21, 25, 29; 11.23; 7.1.1.43; 3.32, 33. सरोपवाम m. 7.1.3.30, 33. सक्तवाक m. 1.3.4.12; 4.2.16; 5.6.23; 8.6.11; 5.1.1. 8; 7.15; 9.25; 2.3.21; 8.44; 9.6. स्तवसा ह. 5.2.10.20. स्द m. 2.3.4.30. स्ना f. (basket) 9.1.5.6. स्या f. (ladder) 7.1.3.4. स्टि f. plur. (bricks) 6.2.1.25.

सेमानी m. 9.1.4.16, 19.

सोम m. (soma sacrifice, soma) 1.5.1.2; 6.10; 7.8. 11; 2.3.7.14; 3.8.9; 5.1.6.33; 10.45; 2.5.18; 14.20; 15.24, 28, 32; 6.1.5.29; 2.6.30; 7.1.3. 30; 8.8.1; 17.13; 9.4.2.27; 10.1.3.4.

सोमयाजिन् m. 2.2.5.16, 17.

सोमविकयिन् m. 2.1.3.51, 53; 4.7, 12; 3.6.3.

सोमस्थाली f. 2.5.4.23; 5.11.

सौत्रामणी र. 5.2.4.1; 6.2.6.27; 9.1.5.49; 10.3.4.1. कौकिली 5.2.11.1.

सौमिकी adj. f. (vedi) 10.3.4.2, 3.

सौम्य adj. (चरु) 2.5.2.1, 3, 5.

स्तम्बयजुस् n. 2.2.1.21, 53.

स्तिभगवन्त् adj. 1.5.1.24; 4.7.3.

स्तुतशस्त्र n. du. 2.4.3.5, 16; 5.3.13.

स्तोत्र n. **2.**3.6.6; 4.2.22, 38, 39; 6.12; (ग्राव्निण्टोस°) 5.2.19; 3.7, 9; 3.6.22; (ग्राज्य°) 7.4, 9; 8.7; 7. 1.3.1; 2.2.5, 11, 13, 17, 22, 33; 3.9; 7.5, 7; **9.**2.5.4.

स्तोमभाग m. plur. (formulas) 5 2.16.15. गा° f. (bricks) 6.2.2.3; 10.2.4.5.

स्थाली (. 3.2.11.

स्थालीपाक m. 4.6.3; 9.5.5.19, 23; 11.2.9; 3.6; 4.5; 5.3.

₹₹₫ f. plur. (bricks) 6.2.1.24; 10.2.4.3.

**EVEL 11.** 1.1.2.2, 7; 2.1.4, 5, 7, 15, 18, 23; 4.2, 6, 10, 15, 18, 20, 22-24, 26; 3.1.8, 9, 25; 4.2; 7. 3.8, 16, 46; 2.1.3.41; 2.1.17, 28; 2.9; 3.7.13; 5.1.7.25, 26; 9.34; 2.12.9; 15.28; 8.19.15; 9. 1.4.19, 20.

जिल f. 1.7.6.46.

सुग्त्यह m. 1.2.6.27; 3.3.25; 4.11; 6.1.30; 7.6.32; 8.4.31; 2.2.4.24, 45; 4.5.4; 5.2.2; 8.19.3.

**3 9 1 1.1.3.14; 2.1.20, 30; 2.5; 4.23, 29; 5.2, 9, 28; 6.16; 3.1.13, 18, 20; 2.1, 27; 4.6, 11, 15, 28, 30; 4.1.13, 18; 6.1.25; 7.1.14, 27; 2.12, 13; 3.8, 32; 4.34; 5.15; 6.42; 8.5.1; <b>2.**1.2.1; 5. 19; 2.1.17, 28, 34, 36; 5.25; 3.1.6, 8, 11, 18; 7.12; 5.4.1, 29; 4.2.2; 5.2.12.44; 6.1.7.6; 2.4. 18; 5.24, 27; 6.22; **8.**1.9; 16.8; 19.15; 26.2, 8; **11.**2.9.

चुच m. 1.2.1.4, 5; 4.29, 5.3, 19, 20; 6.18, 27; 3. 1.5, 6, 21, 22; 2.5, 21; 5.1; 4.1.22; 6.1.6, 25, 26, 52; 7.1.47, 48; 3.8; 4.34; 5.15; 8.2.12; 3. 11; 5.10; 2.1.2.1; 2.1.17, 28, 39; 4.15; 5.3; 3. 1.5; 6.18; 3.1.1, 27; 4.1.8, 11, 2.6, 12, 13; 4. 31, 37; 5.2.11.38; 6.1.1.4; 2.5.15, 28; 7.1.3. 19; 8.1.9; 16.8; 9.1 1.23; 2.2 29; 11.2.9.

स्त्रीच adj. 1.4.1.23, 7 4.38; 5.33; 8.3.12; 2.2.1.33. स्विधिति m. f. 1.8.1.21; 3.18; 4.8, 14; 5.18, 21; 3. 5.7.

स्वयमान्यणा f. (शकेरा) 4.4.14; 6.7.6.11, 17, 20; 7.7, 9,14, 24, 25, 32; 8 12, 13; 2.1.10; 2.1, 13; 3.11, 17; 4.10, 17; 5.11; 10.2.3.1, 4, 6; 4.1, 2, 5.

स्वरसामन m. 7.2.4.19; 5.6, 7; 8.2; 9.5.1.1, 19.

स्वरु m. 1.8.1.16, 17, 21; 2.5, 24, 28; 3.18; 6.9-11; 2.2.5 11; 3.5.7; 5.2.12.4, 11, 24; 8.76.3; 9.3.7.8, 16.

स्वाती (. (lunar mansion) 10.1.1.3; 3.1.11.

स्विष्टक्रव adj. (ह बिस् ) 1.3.2.22; 5.6; 4.2.7, 16; 5. 6.20, 21; 6.4.21, 22: 7.2.6, 7: 4.25, 40; 5.24, 34; 6.36; 8.4; 8.5.19; 2.1.3.26; 5.19; 5.5.15; 3.5.2, 18; 4.6.3; 5.1.1.7, 8; 2.1, 2, 7; 3.20, 24; 4.5, 14, 17; 5.13, 40, 61, 73; 6.38, 46; 7. 15, 34, 42, 46, 47; 9.32; 10.9, 18, 25, 49; 2. 1.4, 16, 20; 2.3; 3.21, 22; 4.30, 32, 33; 5.9; 6. 17; 7.21; 8.39; 10.45; 11.27, 40; 12.42; 7.1.2. 10; 8.18.4; 9.1.2.22, 23; 3.33; 2.2.5; 5.14; 11. 2.10; 3.8; 4.7.

#### ₹

हविभान n. 2.2.2.13, 15, 24, 26, 38; 3.12; 4.30, 45; 5.20, 34; 3.1.1, 17, 18; 2.28, 36; 6.1; 7.2; 4.1.41, 47; 4.14; 5.1.2, 35; 5.17; 5.2.16.9; 7. 1.1.5; 2.3.8; 9.2.2.21; 3.2.25; 5.4.2, 11; 10.1. 3.2, 4; 3.1.5.

इविष्कृत् m. 2.4.2.22; 6.12; 9.1.5.17.

हारियोजन adj. (ब्रह) 2.2.5.29; 5.4.2, 7; 7.2.1.53; 9.3.8.5.

हिरचय n. 2.1.3.32, 34, 40; 4.1, 11; 2.1.12; 2.18; 3.20; 5.17; 3.3.3; 5.7, 11; 4.5.2, 5, 6, 10; 5.3. 7; 3.2.9, 14; 5.1, 16, 18: 6.16, 18, 21; 4.7.2; 5.1.10.10; 2.2.4, 6, 9; 6.1.5.33; 7.1.1.33; 3.16. हिरचयलेखा f. 8.19.22.

हर्रायकाला f. 8.19.22. हिरायबाकल m. n. 1.8.4.32; 5.17, 25; 2.2.5.29; 4.4. 15; 6.1.5.7; 7.26; 2.4.17; 5.12; 8.19.13, 15.

हिरययेथ्टका f. 6.1.7.14; 2.1.16; 3.10; 10.2.3.1.

हृद्य n. 1.8.4.42; 5.12, 18; 6.7; 2.4.1.39, 45; 3.5.

हद्यश्र m. 2.2.5.10; 5.2.12.28.

TIQ m. 1.1.1.9; 2.6.29; 3.1.1, 26; 3.7-11, 16; 4.
31, 32; 5.7-9, 11, 19; 5.1.21; 6.8; 7.2.18; 6.
28; 8.5.35; 6.2; 2.1.1.4; 2.5.20; 3.2.9, 12, 14,
25, 31; 3.17; 4.27; 6.17; 8.10, 15, 20; 4.1.1,
21, 26, 30, 32, 33, 42, 44, 50; 2.23, 25, 26;

4.29; 5.8; 5.2.23; 3.13; 3.6.22; 7.2; 8.4; 4.2. 5, 10; 5.3; 5.1.1.25; 3.11; 6.21; 2.8.4, 16, 18, 22, 28, 42, 45; 12.31; 6.2.4.9; 7.1.1.25; 2.1. 18, 44; 3.4, 10, 14, 17; 7.3; 8.14.1; 15.2; 9.1. 1.2; 4.13, 15, 18; 5.26; 2.3.28; 5.3; 3.1.21; 2. 3; 5.3.16; 11.8.1.8, 12, 13, 14 etc.; 10.13.

होतूक m. 2.1.1.4; 4.1.2, 21; 5.14.

होतृचमस m. 2.3.2.9, 12, 36; 3.5, 8; 4.2, 4, 12, 21, 22; 5.9, 14; 4.1.38; 3.28; 4.10; 5.1.35; 2.17, 19, 26, 28; 3.17, 22; 3.7.9; 7.1.1.20, 34; 3.28, 29. °सीय adj. 2.3.2.21, 24.

होतृषद्ग n. 1.3.5.26.

होत्र n. 5.2.4.37. होत्र n. 5.2.8.1.

होन्नीय adj. m. (धिष्यय) 2.2.4.4, 5; 5.22; 3.6.13; 7. 7; 4.2.38; 5.2.16.17; (होन्य) 6.2.6.2; 9.1.2.37; 10.2.2.10; 3.4.26.

## **DETAILED CONTENTS**

| प्राक्सोमः              |                            | पुरोडाशाभिषारणम्<br>पुरोडाशोद्वासनम् | 2.6.18.<br>20. | समिष्टय जु <b>र्</b> षिमः<br>कपालादःस <b>नम्</b> | 3.5.21.<br>22. |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                         |                            | पुरोड।शाञ्जनम्                       | 24.            | <b>होतृ</b> शदनस्तरणम्                           | 26.            |
| दर्शपौर्णमासौ 1.1-4.    |                            | इवि:सादनम्                           | 26.            |                                                  |                |
| <b>ऋग्निप्र</b> णयनम्   | <b>1</b> . <b>7</b> .1.11. | •                                    |                | याजमानम् 1.                                      | <b>4</b> .     |
| शाखा                    | 12.                        | होमाः 1.3.                           |                | ,                                                |                |
| बत्सापाकर <b>णम</b> ्   | 16.                        | 0.00                                 | 3.1.1.         | ग्राम्याधेयम् 1                                  |                |
| वर्दि:                  | 23.                        | सामिधेनीनामनुबचनम्                   |                | नच्छा गि                                         | J 1.2.         |
| इध्मसंनहनम्             | 52.                        | स्त्रीव श्राघ.रः                     | 4.<br>7        | नक्षीदन <sup>.</sup>                             | 14.            |
| पिरद्धपितृयशः           | 1.2.1.                     | श्राग्निसंमार्जनम्                   | 11.            | समिदाधानम्                                       | 24.            |
| वेदकरणम्                | I.3.1.                     | स्त्रीच भाषारः                       |                | <b>म</b> तम्                                     | 26.            |
| उप <b>वे</b> पकरणम्     | 5.                         | होतुः प्रवरः                         | 23.            | <b>भ</b> रगीप्रयञ्जनम्                           | <i>5</i> .2.2. |
| शाखाप <b>वित्रकरणम</b>  | 6.                         | प्रयाजा <sup>.</sup>                 | 3.2.1.         | श्रग्निलचण।नि                                    | 9.             |
| दोहनम्                  | 8.                         | व्याज्यभागी                          | 5.             | संभारनिवयनम्                                     | 10.            |
| विहारसँस्तर <b>ण</b> म् | 2.1.1.                     | पुरोडाशावदानहोमाः                    | 12.            | <b>प्र</b> ग्निमन्थनम्                           | 5.3 1.         |
| पात्रप्रयोजनम्          | 4.                         | <b>३</b> पाँशुयाजी                   | 17.            | गाहीपत्याधेयम्                                   | 15.            |
| प्रणीतप्रणयनम्          | 8.                         | स्विष्टकृद्धोमः                      | 22.            | श्रम्बिप्रणयनाथानम्                              | 19.            |
| <b>द</b> विर्णिर्वपणम्  | 23.                        | प्राशित्राबदानम                      | <i>3</i> .3.1. | दिचागाग्न्याधेयम्                                | 5.4.4.         |
| इवि:प्रोचणम्            | 2.2.2.                     | इडावदानम्                            | 3.             | श्राह्वनीयाधेयम्                                 | 7.             |
| अवहननम्                 | 5.                         | <b>इडोपहानभन्नग</b>                  | 7.             | श्राग्नेयो ऽध्टकपाल                              | 5.5.5.         |
| P                       | 25.                        | श्रन्वाहार्यं म्                     | 25.            | सभ्यावसध्यौ                                      | 5.             |
| कपालोपधानम्             | 34.                        | श्रनुयाजाः                           | 3.4.1.         | <b>अ</b> धिदेवनम्                                | 6.             |
| पुरोडाशश्रपणम्          | 2.3.10.                    | स्रुवन्युदृहनम्                      | 7.             | अग्नयुपस्थानम्                                   | 18.            |
| वैदिकरणम्               | 2.4.1.                     | परिध्यव्जनम्                         | 10.            | हवीं पि                                          | <b>5</b> .6.1. |
| पूर्व: परिमाह:          | 15.                        | <b>म्</b> क्तवाकम्                   | 12.            | दिचिखाः                                          | 8.             |
| उत्तर: परियाद:          | 21.                        | प्रस्तर।व्जनप्रहरगो                  | 13.            | व्रतानि                                          | - 13.          |
| स्नुक्संमार्जनम्        | 2.5.2.                     | शॅयोर्वाकः                           | 25.            | <b>ब्रा</b> रम्भणीयेष्टिः                        | 19.            |
| पत्नीसंन <b>ह</b> नम्   | 10.                        | परिधिप्रहरग्रम्                      | 26.            | जया:                                             | 20.            |
| <b>भा</b> ज्याधिश्रयणम् | 13.                        | सँस्नावहोमः                          | 27.            |                                                  |                |
| भाज्योत्पवनम्           | 18.                        | पत्नीसँयाजाः                         | 32.            |                                                  |                |
| प्रोचयम्                | 23.                        | परन्यन्बारम्भः                       | 3.5.5.         | भगिनहोत्रम् 1.6                                  |                |
| प्रस्तरापदानम्          | <b>2</b> .6.1.             | भाज्येडा                             | 7.             | उद्धरगम्                                         | <i>6</i> .1.1. |
| वैदिस्तरखम्             | 6.                         | फलीकरगाहीम:                          | 12.            | श्चार्यकृत्य <b>षिश्रयणम्</b>                    | 15.            |
| परिभिपरिभानम्           | 8.                         | पत्नी गोक्त्रम्                      | 15.            | होमः                                             | 36             |
| <b>बु</b> क्सादनम्      | 12.                        | बेदस्तरणम्                           | 19.            | स्रवहोमाः                                        | 52.            |

| श्चरन्युपस्थानम्                | 6.2.1.     | माक्रमेशः 1.7.                    | 5-7.      | बसाहोम:                                 | 8.5.8.2        |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|
| अन्युपरमानम्<br>प्रवासः         | 6.3.1.     | भारम्भणीयेष्टिः                   | 7.5.1.    | <b>अनु</b> याजाः                        | 8.6.1.         |
| अवातः<br>श्रान्युपस्थानम्       | 7.         |                                   | 5.        | स्वरुद्दोम:                             | 9.             |
| अवन्युपरमानम्                   | "          | चरू                               | 29.       | पत्नीसँयाजाः                            | 14.            |
|                                 |            | निष्काषद्दोमः                     | 31.       | श्रवसूधः                                | 19.            |
| भाष्रायणम् $1.6$                | .4.        | सप्रकपाल:                         | 32.       | यूपानुदेशः                              | 22.            |
| पुरोडाशी चरू च                  | 6.4.4.     | प्रचरणम्                          | 7.6.1.    |                                         |                |
| भाज्याद्वतयः                    | 21.        | <b>पितृयकः</b>                    |           | अग्निष्टो                               | मः             |
| प्राशनम्                        | 23.        | निर्वपणम्                         | 6.        | ऋत्विज:                                 | 2.1.1.4.       |
| नारागम्                         |            | प्रयाजानुयाजाः                    | 26.       | देवयजनाध्यवसानम्                        | 6.             |
|                                 |            | <b>बा</b> ज्यमागौ                 | 27.       | प्राचीनवँशकरखम्                         | 7.             |
| पुनराधेयम् 1.6                  | .5.        | होमाः                             | 28.       | दीच्चणीयेष्टिः                          | 14.            |
| चातुर्मास्यानि 1                | .7.        | स्बिध्दकृत्                       | 36.       | भ्रप्सदीचा<br>भ्र <u>प्</u> सदीचा       | 21.            |
|                                 |            | व्हा                              | 40.       | भ-जुदाका<br>श्राधीतयज्ॅंषि              | 1.2.1.         |
| वैश्वदेवम् 1.7.1                | 1-2.       | <b>अनु</b> याजी                   | 41.       | आवातयजू <u>।</u> प<br>दीना              | 2.             |
| <b>मा</b> रम्भणीयेष्टिः         | 7.1.1.     | <b>पि</b> गडनिथानम्               | 46.       | दान्न।<br>दीन्नितव्रतानि                | 29.            |
| <b>ह</b> वी "षि                 | 16.        | त्र्यम्बकहोमः                     | 7.7.1.    | , , , ,                                 | 39.            |
| आमिचा                           | 24.        | केशनिवर्तनम्                      | 15.       | त्रतम्<br>२६                            | 1.3.12.        |
| पृषदाक्यम्                      | 26.        | •                                 |           | दोचितमृति।                              | 1.3.12.<br>14. |
| बाजिनम्                         | 35.        | शुनासीर्यम् 1.                    | 7.8.      | प्रवसनम्                                | 20.            |
| निर्मन्थ:                       | 38.        | ·                                 | 7.8.3.    | प्रावसीया                               | 20.<br>30.     |
| प्रयाजाः                        | 7.2.1.     | प्रचरणम्<br>केशनिवर्तनम्          | 8.        | राजक्रयणी                               | 30.<br>48.     |
| प्रचरणम्                        | 4.         | कशानवतनभ्                         | 6.        | राजाञ्चायनम्                            | 48.<br>50,     |
| मासनामानि                       | 7.         | पम्चसँवत्सरिकाणि                  | 1.7.8.12. | सोमकयः                                  | 30,<br>1.4.15. |
| मनुयाजाः                        | 9.         | पद्य: 1.8                         |           | राजादानम्                               | 1.4.15.<br>27. |
| वाजिनप्रचरणम्                   | 13.        | पशु: 1.0                          |           | सोमप्रवहनम्                             |                |
| केरानिवर्तनम्                   | 23.        | <b>मूपलेद</b> नम्                 | 8.1.3.    | <b>म्रातिब्यम्</b>                      | 1.5.1.         |
| वतानि<br>वतानि                  | 25.        | चषालम्                            | 16.       | तान्नष्त्रम्                            | 2.1.1.         |
| 4/11/1                          | 23.        | वेदिकरणम्                         | 19.       | भवान्तरदीचा                             | 6.             |
|                                 |            | पात्रप्रयोजनम्                    | 21.       | राजाप्यायनम्                            | 11.            |
| वरुणप्रधासाः 1.7                |            | माज्यप्रह <b>ण</b> म्             | 28.       | व्रवग्यीपसद:                            | 14.            |
| हबीँ पि                         | 7.3.10.    | यूपावटखननम्                       | 8.2.1.    | बेदिविधानम्                             | 51.            |
| बेदिः ' चात्वालः ' उत्तरवेशि    | दे: '      | यूपोच्क्यणम्                      | 5.        | इविधानमानम्                             | 2.2.13.        |
| नाभिः                           | 13.        | यूपपरिन्ययसम्                     | 23.       | उपरबखननम्                               | 2.3.1.         |
| दत्तिण। बेदिः                   | 25.        | मजोपकर ग्रम                       | 29.       | सदोविधानम्                              | 13.            |
| करम्भपात्रिख                    | 7.4.1.     | नियोजनम्                          | 8.3.4.    | उपरबप्रोचणम्                            | 32.            |
| मेव: ' मेबी                     | 3.         | प्रयाजा:                          | 15.       | <b>अधिवव</b> राफलके                     | 35.            |
| करम्भपात्रहोमः                  | 13.        | संबदनम्                           | 26.       | <b>बिध्ययनिवपनम्</b>                    | 2.4.1.         |
| प्रचरणम्                        | 21.        | रशनोन्मोचनम्                      | 35.       | भरनीचोमीयपशुः                           | 15.            |
| वाजिनप्रचरणम्                   | 28.        | द्शामनर <b>ण</b> म्               | 8.4.7.    | <b>अग्नीयोममण्यनम्</b>                  | 20.            |
| माजनम् यरच्यम्<br><b>भवसूधः</b> | 26.<br>36. | पशुपुरोडाहाः                      | 8.5.1.    | व्रतिसर्जनम्                            | 41.            |
| जनपुर:<br>केशनिवर्तनम्          | 50.<br>51. | वशुपुराहाराः<br>ज्ञागस्य प्रचरणम् | 10.       |                                         | 2.5.1.         |
| करा।गवतगर्                      | 51.        | । क्रायस्य अचरणभ्                 | 70.       | . 4.11111111111111111111111111111111111 |                |

| वसतीवरीघ्रहराम्          | 2.5.13.        | श्रञ्जावाकः:                  | 4.1.48.         | ) সূব:                      | <b>5</b> .2.26. |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| भग्नीवोमोयपशुः           | 19.            | ऋतुप्रहाः                     | <b>4</b> .2.1.  | चममहोमाः                    | 30.             |
| पर्यांसि                 | 28.            | प्रतिगरः                      | 23.             | उक्थ्यः                     | <b>5.3.1.</b>   |
| वसतीवरीपरिहरणम्          | 31.            | ऐन्द्राग्नः                   | 17, 27.         | षोडशी ं                     | 5.              |
| 021                      | <i>5.6</i>     | वैश्वदेवः                     | 35.             | श्रतिरात्रः                 | 12.             |
| सुत्यम <b>इः 2</b> .3.1. |                | उक्थ्याः                      | <b>4</b> ,3.1.  | भप्तोर्यामा                 | 27.             |
| उपस्थानम्                | <i>3.</i> 1.1. | सवनकरणहोमी                    | 29.             | <b>ह</b> ारियोजनः           | 5.4.1.          |
| पशुबन्धः                 | 5.             |                               | ,               | युपशकलाधानम्                | 8.              |
| पात्र <b>प्र</b> योजनम्  | 13.            | माध्यंदिन सवना                | <b>2.4.4-6.</b> | तानुनप्त्रविसर्जनम्         | 13.             |
| राजोपावहरणम्             | 22.            | श्रभिषवः                      | 4.4.2.          | सवनकरणहोमी                  | 17.             |
| प्रातरनुवाकोपाकरग्रम्    | 24.            | शक्रभारा                      | 8.              |                             |                 |
| सबनीयनिर्वपणम्           | 3.2.2.         | मरुत्वतीयौ                    | 11.             | <b>चवनृथः 2</b> .ö.4.       | 18-5.28.        |
| श्रपां ब्रहणम्           | 9.             | माध्यंदिनः पवमानः             | 13.             | प्ककपाल:                    | <b>5.4.18.</b>  |
| कतुकरणहोमः               | 26.            | दधिवर्मः                      | 18.             | श्रवभृथ:                    | 22.             |
| दिषग्रहः                 | 29.            | सवनीयप्रचरणम्                 | 21.             | ऋ जीपहोमः                   | 24.             |
| उपाँशुमहः                | <b>3.3.1</b> . | चमभहोमाः                      | 23.             | उदयनीय:                     | <b>5.5.1.</b>   |
| अभिषव:                   | 3.4.1.         | दिवाणाः                       | <b>4</b> .5.1.  | भन्बस्था                    | 5.              |
| द्रोखकलशशुक्रभारा        | 19.            | मरुत्वतीयप्रचरणम्             | 4.6.1.          | देविकाहवी "षि               | 11.             |
| ब्रन्तर्यामः             | 25.            | तृतीयो महत्वतीयः              | 7.              | इविधीनप्रवर्तनम्            | 17.             |
| ऐन्द्रवायवः              | 3.5.4.         | माहेन्द्रः                    | 17.             | बेदिपर्यापगम्               | 18.             |
| मैत्रावरुषः              | 6.             | उक्टया:                       | 19.             | उदवमानीयेष्टिः              | 24.             |
| शुक्र:                   | 7.             | सवनकरणहोमी                    | 26.             | •                           | •               |
| मन्थी                    | 8.             |                               |                 | प्रायद <del>ियत्ता</del> नि |                 |
| भाग(यण:                  | 9.             | तृतीयँ सवनम् 2                | 2.5 1.4.17.     | सांनाय्यम्                  | 3.1.9.          |
| उक्टय:                   | 10.            | म्रादित्यः                    | <b>5</b> .1.2.  | हवीँ पि                     | 17.             |
| भूब:                     | 11.            | श्रमिषवः                      | 11.             | <b>ब</b> ग्निहोत्रम्        | <b>2</b> .1.    |
| बहिष्पबमानः              | 3.6.1.         | भाग्रायणः                     | 14.             | श्रग्निहोत्राग्नयः          | 14.             |
| श्रमिनविहरणम्            | 13.            | षोडशी                         | 18.             | भ्रग्नय:                    | 4.1.            |
| भारिबनः                  | 14.            | आभैवः पवमानः                  | 20.             | पश्वन्धः                    | <b>5</b> .1.    |
| पश्रपाकरणम्              | 15.            | <b>म्रा</b> शिरव <b>णयनम्</b> | 25.             | श्रग्निष्टोमः               | 6.1.            |
| प्रबर:                   | 17.            | पशुसंश्वपनम्                  | 26.             | स्तुतशस्त्रे                | 7.1.            |
| नपाहोम:                  | 21.            | सबनीयप्रचरणम्                 | 27.             | उखा                         | 8.1.            |
| भवकाशाः                  | <i>3.</i> 7.1. | चमसहोमाः                      | 29.             | दीचितदहनम्                  | 3.              |
| सद:प्रसर्पणम्            | 7.             | पुरोडाशपिगडाः                 | 35.             |                             | •               |
| सबनीयप्रचरणम्            | 8.             | सावित्रः                      | 38.             | प्रवर्ग                     |                 |
| दिवेबत्याः               | 3.8.1.         | वैश्वदेवः                     | 43.             | संभाराः                     | 4.1.9.          |
| <del>च</del> मसोन्नयनम्  | 4.1.1.         | शस्त्रप्र तिगरः               | 45.             | महावीराः                    | 13.             |
| शुकामन्थिनी होमी         | 6.             | सौम्यः चरुः                   | 5.2.1.          | पचनम्                       | 21.             |
| चमसदोमाः                 | 26.            | पात्नीवतः                     | 10.             | सादनम्                      | 130             |
| सोमभच्चणम्               | 30.            | <b>भ</b> ग्निष्टोमस्तोत्रम्   | 19.             | संभाराः                     | 24.             |
| नाराशॅसचमसाः             | 47.            | भाग्निमारतशस्त्रम्            | 23.             | महाबीरज्वलनम्               | 14.             |

| महावीरथुवनम्                   | 4.2.25.                   | पम्च पश्रवः                              | 1.3.1.         | जा <b>नुद</b> ध्न <b>म</b>           | <b>2</b> .3. <b>20</b> . |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| रौहिया पुरोडाशी                | 32.                       | दीचगीयेष्टि:                             | 18.            |                                      |                          |
| दोइनम्                         | 3.1.                      | <b>उ</b> ख्यममिन्धनम्                    | 22.            | भग्निसादनम् etc. 6                   |                          |
| महावीरा खयनम्                  | 14.                       | समिदाधानम्                               | 28.            | श्रग्निप्रोच्चयम्                    | 2.4.1.                   |
| धर्महोमः                       | 17.                       | उ <b>रु</b> थभर <b>ग्रम्</b>             | 1.4.1.         | शतरुद्रियम्                          | 3.                       |
| <b>अग्निहोत्रम्</b>            | 34.                       | इध्टकापचनम्                              | 39.            | परिषेचगम्                            | 8.                       |
| शान्तिकमे                      | 41.                       | गाईपस्यवितिः                             | 1.5.1.         | स्तुतशस्त्रे                         | 9.                       |
| भापराह्विकः प्रवर्ग्यः         | 44.                       | ने ऋ <sup>र</sup> तीः                    | 15.            | विकर्षणम्                            | 11.                      |
| प्रवर्गीत्सादनम्               | <b>4</b> .1.              | वैदिविधानम्                              | 29.            | भ्रग्न्याक्रम <b>णप्रत्यवरोह्</b> णे | 16-20.                   |
| पुरुवाकृतिः                    | 14.                       | सप्तपुरुपारिनः                           | 30.            | <b>ग्र</b> िनसादनम्                  | 2.5.4.                   |
| प्रायश्तिानि                   | 38.                       | <b>अग्निकर्षण्</b> म्                    | 35.            | समिदाधानम्                           | 12.                      |
| दिष्यर्भः                      | <b>5</b> .1.              | भोषधीवपन <b>म्</b>                       | 1.6.1.         | दादशकपाल:                            | 14.                      |
| श्रसुरिगव्यः                   | 6.1.                      | <b>उत्तरवेदिकर</b> णम्                   | 8.             | सन्त सन्तकपालाः                      | 22.                      |
| श्रवान्तरदीचा                  | 7.1.                      | 6 ((()                                   |                | वसोर्थारा                            | 24.                      |
| •                              |                           | चितयः 6.1.6.13-                          |                | वाजप्रस <b>न्</b>                    | 28.                      |
| इष्टिकल्प                      |                           | प्रथमेष्टकासमाधानम्                      | 1.6.13.        | म्रभिषेकः                            | 29.                      |
| <b>भग्न्याधेये</b>             | <b>5</b> . <i>1</i> .2.1. | कुम्भेष्टकाः                             | 18.            | राष्ट्रभृत:                          | 32.                      |
| बैश्वदं <b>वे</b>              | 1.3.1.                    | सौवर्षः पुरुषः                           | 1.7.3.         | धिष्य <b>निवपनम्</b>                 | 2.6.1.                   |
| वरु <b>णप्रधासेषु</b>          | 12.                       | स्वयमातृरुखा शर्करा                      | 7.             | पशुह्रवीँिष                          | <b>4</b> .               |
| माकमेधेषु                      | 1.4.1.                    | हिर्ययेध्टका                             | 14.            | भन्बारोहाः                           | 11.                      |
| पितृय <b>के</b>                | 11.                       | <del>कृ</del> में:                       | 22             | व्रतानि                              | 25.                      |
| सुनासीर्थे                     | 26.                       | उलू <b>बलमु</b> मनः                      | 23.            | पुनश्चितिः                           | 28.                      |
| काम्या इध्यः                   | 1 5-2.3.                  | उख।                                      | 25.            | वाजपेय                               | •                        |
| सौत्रामणी                      | 2.4.                      | शिराँसि                                  | 26.            | ••••                                 |                          |
| <b>त्रै</b> धातच्या            | 2.5.                      | पुरुषचितिः                               | 1.8.1.         | सुरामंधानम्                          | 7.1.1.3.                 |
| कारीरी                         | 2.6.                      | सर्पेशिरः                                | 3.             | श्रतिय। सपात्राखि                    | 15.                      |
| राजस्यात्                      | 2.7.                      | श्रपस्याः । छन्दस्याः                    | 4.             | प्रजापतिपानां शि                     | 16.<br><b>20</b> .       |
| हौत्रं पशुबन्ध                 | 2.8.                      | प्राराभृतः । सयतः                        | 5.             | श्रदाभ्य:                            | 20.<br>29.               |
| पशुबन्धे बहुबचनानि             | 2.9, 13.                  | <b>भ</b> रतच्याः                         | 7.             | श्रेशुः                              | 29.<br>40.               |
| काम्याः पश्वन्धाः              | 2.10.                     | मँयान्य:                                 | 9              | मतियाद्यम्                           | 43.                      |
| कौकिली सौत्रामणी               | 2.11.                     | ऋषभ.                                     | 10.            | प्राजापत्याः प्रहाः                  | 43.                      |
| एकादशिनी                       | 2.12.                     | लोकं पृखा                                | 11.            | सुराग्रहाः                           | 1.2 1.                   |
| चतुर्होता ' दक्षिणाः           | 2.14.                     | द्वितीया चितिः                           | 2.1.2.         | पश्रपाकरणम्                          | 7.2 1.<br>5.             |
| <b>बद्या</b> त्व <b>म्</b>     | 2.15-16.                  | वृतीया चितिः                             | 9.             | नैवारः बाईस्पत्यः                    | 11, 17.                  |
|                                |                           | चतुर्थी चितिः ' श्रदणयास                 |                | दिच्याः                              | 11, 17.                  |
| चयनम्                          |                           | स्पृत:                                   | 24.            | रथयोजनम्                             | 23.                      |
| पुरीषखननम्                     | £ 110                     | उत्तमा चितिः                             | <b>2.2.1</b> . | रथचकः                                |                          |
| -                              | 6.1.1.8.                  |                                          |                | <b>\</b>                             | 711                      |
| उप <b>नह</b> नम्               | 24.                       | छन्दश्चितयः                              | 21.            | रथारोइसम्                            | 29.                      |
| उपन <b>इ</b> नम्<br>उस्राकरसम् | 24.<br>1.2.6.             | छन्दश्चितयः<br>महावतम्                   | 2.3.1.         | यूपारोहराम्                          | 1.3.3.                   |
| उप <b>नह</b> नम्               | 24.                       | छन्दश्चितयः<br>महाबतम्<br>नच्चत्रेथ्यः।: |                |                                      |                          |

| श्रमिषेक:                                 | 1.3.17. <sub>1</sub> | अनुप्राहिक                         | : 1              | <b>अ</b> पामार्गः              | 1.1.22.            |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| श्रतिबाद्यहोमः                            | 23.                  |                                    | 8.7.1.           | पब्चेध्मीयः                    | 25.                |
| सोमसुराहोमः।                              | 28.                  | भनुप्रहाः                          | 8.7.1.<br>2.     | त्रिषेयुक्ते                   | 31.                |
|                                           |                      | श्रग्निहोत्रम्                     | 2.1.             | वैश्वानरं बारुणम्              | 33.                |
| द्वादशाह: 7.2.1.1-4                       | . 12                 | भाज्यम्                            | 7.               | रस्निनः                        | 34.                |
|                                           | 1.12.                | त्ररणी                             | 8.               | रेन्द् <del>री</del>           | 39.                |
| <b>सत्त्रमहीनश</b> ्च                     | 2.1.1.               | कपालानि                            | °.<br>15.        | मैत्राबाह स्पत्यं दीक्त स्पीया | 1.2.1.             |
| दीचा                                      | 20.                  | म्राज्यभागौ                        | 3.1.             | <b>新</b> 4                     | 16.                |
| दादशोपसद:                                 | 31.                  | सांनाय्यं गोध्ववाहतासु             | 4.1.             | देवमुवः इवी वि                 | 20.                |
| भग्निचयनम्                                | 32.                  | पुत्रे जाते ऽग्निमन्थनम्           | 5.1.             | य जम। नस्या आवणम्              | 23.                |
| प्रायणीयो ऽतिरात्रः                       | 37.                  | पञ्चाग्निकम्                       | 6.1.             | मारुत एकविँशतिकपालः            | 29.                |
| प्राणमहाः                                 | 41.                  | प्रमायुकारन्याधेयम्                | 8-10.            | श्रभिषेचनीयस्यापः              | 34.                |
| पृष्टयः पडहः                              | 2.2.1.               | भागायणम्                           | 11.1.            | बसनानि                         | 1.3.8.             |
| <b>त्रिवृद</b> ग्निष्टोमः                 | 2.                   | दाचायणयत्रः                        | 12.1.            | राजाबेदनम्                     | 11.                |
| पण्चदश उक्ध्यः                            | 10.                  | यूपः                               | 13.7.            | <b>ब्याध्रयमारीहरणम्</b>       | 17.                |
| सप्तदश उन्ध्य:                            | 12.                  | रशना                               | 14.1.            | श्रभिषेकः                      | 21.                |
| त्र्रतिया <b>द्याः</b>                    | 14.                  | चमसाः                              | 15.1.            | रथारोहगम्                      | 25.                |
| एकविँशः पोडशी                             | 15.                  | पशुविभागः<br>पयस्यानुबन्ध्ये       | 16.4.            | जय:                            | 29.<br>33.         |
| त्रिणव उक्थ्यः                            | 20.                  |                                    | 17.1.            | मारुतः पयसी च                  |                    |
| त्रयस्त्रिंश उक्थ्यः                      | 25.                  | चातुर्मास्यानि<br>सर्वेमेषः        | 18.1.            | <b>बासन्धारोहणम्</b>           | 1.4.9.             |
| उक्य्याः छन्दोमाः                         | 38.                  | सवस्यः<br>आहितारिनः प्रमीतः        | 19.1.            | शौनःशेषम्                      | 13.                |
| चतुर्वि शो ऽग्निष्टोमः                    | 2.3.1.               | आहितारिनः प्रमातः<br>शरीरवाहराम्   | 6.               | श्र <b>चदी</b> बनम्            | 16.                |
| मानसो महः                                 | 8.                   | शरायाहणम्<br>चित्यारोपणम्          | 11.              | त्रवभूथः                       | 1.5.1.             |
| उदयनीयो ऽतिरात्रः                         | 31.                  | । चत्यारापणम्<br>दहनम्             | 20.              | <b>अन्</b> बन्ध्या             | 5.                 |
| म <b>रा</b> माणि                          | 2.4.1.               | वहनम्<br>श्रनाहिताग्निः प्रमीतः    | <b>20</b> .1.    | सँस्पः                         | 11.<br>15.         |
| पशव:                                      | 8.                   | अनाहताग्नः भूगानः<br>देशान्तरप्रतः | 21.1.            | दशपेय:                         | 15.<br>32.         |
|                                           |                      | पलाशबृन्ताः                        | 22.1.            | दिशामवेष्टयः                   | 32.<br>34.         |
| ग <b>वामयनम् 7</b> .2.4.13                | -8 26                | ् पत्नीपरिचरणम्<br>  पत्नीपरिचरणम् | 23.1.            | प्रयुजः                        | 34.                |
| •                                         |                      | पत्नीदहनम्                         | 17.              | पशुबन्धी                       | 30.<br>39.         |
| पूर्वः पद्मः                              | 2.4.13.              | सपिगडीकरणम्<br>सपिगडीकरणम्         | 24.1.            | मात्यद्त्रहवी पि               | 39.<br>42.         |
| विषुवान्                                  | 24.                  | संन्यासः                           | 25.1.            | केशवपनीय:                      | 42.<br>45.         |
| उत्तरः पद्यः                              | <b>2.5.6</b> .       | तीर्थानि                           | 26.1.            | <b>ब्यु</b> ब्टि:              | 45.<br>47.         |
| <b>महावतम्</b>                            | <b>2</b> .6.1.       | तायाम                              | 20.1.            | चत्रभृतिः                      | 47.                |
| श्रतिबा <b>द्याः ' पृ</b> श्चित्राखब्रहाः | 3.                   |                                    |                  | चरवमेषः १.२.                   |                    |
| <b>वाणः '</b> कारख्वीखाः ' दुन्दुभ        | ष: 2.7.4.            | राजसूयः                            |                  |                                | 013                |
| दासीगीतस्                                 | 10.                  | <b>प</b> निष्टोमः                  | <b>9</b> .1.1.3. | ऋत्विगावहनम्                   | 2,1.2.             |
| राजपुत्र मावध्यति                         | 14.                  | मानुमतः <sup>'</sup> नैकः          | 5.               | प्राजापस्य व्यवभः              | 3.                 |
| <b>पुप्रस्</b> यम्                        | 18.                  | चरुपुरोडाशाः                       | 18.              | ब्रादित्योपस्थानम्             | 10.                |
| महामाखि                                   | 2.8.1.               | भाग्रायणः                          | 19.              | नद्यौदन:<br>-                  | 12.<br><b>15</b> . |
| पशाबः                                     | 3.                   | चातुर्मास्यानि                     | 20.              | <b>अ</b> भिधानी                | 15.<br>18.         |
| द्वादशोत्सर्जनानि                         | 8.                   | इन्द् <u>रत</u> ुरीयम्             | 21.              | भ्रश्वः                        | 18.                |

| श्रपो ऽभ्यदनयनम्     | 2.1.19. 1      | विश्वजित्                 | 3.1.15. | चतुराद्राः                           | 4.2.1.                     |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| त्रश्वप्रोक्षणम्     | 22.            | सथस्काः                   | 3.2.1.  | पञ्चाहाः                             | 15.                        |
| श्वहननम्             | 23.            | द्वितीयः                  | 17.     | पञ्चशारदीयः                          | 17.                        |
| पदहोम:               | 28.            | श्रनुकीः                  | 18.     | षडहाः .                              | <b>4</b> .3.3.             |
| भश्वोत्सर्जन म्      | 30.            | विश्वजिक्षिल्पः           | 21.     | सप्तरात्राः                          | 9.                         |
| पालियतारः            | 32.            | रयेन:                     | 22.     | ब्रध्रात्रः                          | 23.                        |
| पुरोडाशाः            | 2.2.1.         | एकत्रिक:                  | 30.     | नबरात्राः                            | 25.                        |
| माहुतयः              | 3.             | <b>बा</b> स्यस्तोमाः      | 3.3.1.  | दराराचाः                             | 29.                        |
| बीखागाथिनौ           | 7.             | भग्निष्टुतः               | 12.     | <b>पकादशरात्रः</b>                   | 37.                        |
| <b>मस्वप्ररोधनम्</b> | 13.            | मपूर्वः                   | 19.     |                                      |                            |
| माहुतयः              | 16.            | <b>रपु</b> ः              | 20.     | सस्त्राणि 9.5.1-                     |                            |
| बूपा:                | 22.            | ब्हस्पतिसबः               | 21.     | त्रयोदशरात्रप्रमृत्या दात्रिँशद      |                            |
| भग्निष्टोमः          | 27.            | शुनस्कर्णस्तोमः           | 28.     | त्रयस्त्रिंशद्रात्रप्रमुख्या चल्बारि | राद्र।त्राच्               |
| भन्तहोमः             | 29.            | उपह=्य:                   | 3.4.1.  |                                      | <b>5.2.1.</b>              |
| तक्रय:               | 2.3.1.         | ऋतपेय:                    | 3.      | एकोनपञ्चाराद्रात्राः                 | 11.                        |
| महिमानौ              | 3.             | द्याशः                    | 10.     | एकषध्टिरात्रः                        | 20.                        |
| बहिष्पवमानः          | 6.             | वैश्यस्तोमः               | 15.     | शतरात्रः                             | 21.                        |
| <b>अरवसंकन्दनम्</b>  | 11.            | तीवसुत्                   | 22.     | <b>भ</b> यनानि                       | <i>5</i> .3.1.             |
| <b>उपाकर</b> णम्     | 16.            | राड्विराट                 | 3.5.1.  | सारस्वतानि सत्त्र। यि                | ેંગ.4.1.                   |
| रथप्रयासम्           | 19.            | उपसद <b>पु</b> नस्तोमी    | 3.      | दार्षद्रतम्                          | 36.                        |
| त्रस्वाभ्यव्जनम्     | 23.            | चतुष्टोमी                 | 5.      | सर्पसत्त्रम्                         | 39.                        |
| <b>ब्रह्मोच</b> म्   | 27.            | <b>उद्भिद्दलभिद</b> ी     | 11.     | सहस्रसँ वत्सरम्                      | 40.                        |
| नियोजनम्             | 2.4.1.         | अपचिती                    | 13.     |                                      |                            |
| सं <b>शपनम्</b>      | 7.             | भग्नेः स्तोमी             | 15.     | गोनामिकम् 9.5.                       |                            |
| <b>भरव</b> पर्ययंगम् | 12.            | <b>श</b> रपमगोस <b>वी</b> | 17.     | गोनामभिराह्यनम्                      | 5.5.6.                     |
| महिष्यश्वोपसँबेशनम्  | 14             | कुलाया:                   | 24.     | जाताभिमन्त्र <b>यम्</b>              | 5.6.1.                     |
| श्रसिपथाः            | 17.            | इन्द्रस्तोमः              | 27.     | गोसँसर्जनम्                          | 10.                        |
| <b>बपाः</b>          | 18.            | भग्नेः स्तोमः             | 29.     | <b>बाकृतिहो</b> माः                  | 18.                        |
| भरवशो शितश्रपणम्     | 28.            | विधनः                     | 30.     | शबलीकर्म                             | 25.                        |
| दिषाणाः              | <b>2.5.1</b> . | संदेश:                    | 31.     |                                      | _                          |
| भगिषेक:              | 5.             | श्रीस्तोमाः               | 36.     | <b>शुल्बसूत्र</b>                    |                            |
| पशुद्दवी वि          | 13.            | <b>व</b> र्षिष्टोमाः      | 37.     | <b>पृ</b> ध्ठयोपकल्पनम्              | <b>10</b> . <i>I</i> .1.1. |
| भरवस्तोगीयाः         | 19.            | त्रयोदशातिरात्राः         | 3.6.1.  | दार्शिक्या बेदिः                     | 4.                         |
| व्यतिरात्रः          | 21.            | पशुमन्ति चातुर्मास्यानि   | 3.7.1.  | त्रयो ऽग्नयः                         | 7.                         |
| त्रन्दन्ध्याः        | 28.            | सौम्यानि चातुर्मास्यानि   | 3.8.1.  | उत्करः                               | 10.                        |
| मृगारेष्टि:          | 30.            |                           |         | समन्तचतुरस्रम्                       | 11.                        |
| भजाः                 | 32.            | बहीनाः 9.4.               |         | रथसंमिता वेदिः                       | 1.2.1.                     |
|                      |                | दयहाः                     | 4.1.8.  | पाराकी                               | 4.                         |
| एकाद्याः 9.3.        |                | गर्गेत्रिरात्रः           | 14.     | मारुती बारुखी                        | 5.                         |
| त्रिकद्रकाः          | 3.1.10.        | सहस्रतमी                  | 17.     | पैस्की                               | 6.                         |
| <b>अभिजित्</b>       | 14.            | जिरात्रा:                 | 35.     | महाबेदिः                             | 1.3.1.                     |

| उ <b>त्त</b> रवेदिः            | 1.3.5.         | शामित्रः             | 3.1.8.         | परिशिष                                | ग्रनि          |
|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| सद:                            | 6.             | नस्रप्राणि           | 11.            | प्रतिग्रहकरूपः                        | 11. <i>1</i> . |
| <b>ऐकादशिना वेदिः</b>          | 7.             | प्रमाणानि            | 3.2.1.         | मूलजातविषिः<br>मूलजातविषिः            | 2.             |
| सौत्रामखी वेदिः                | 9.             | चतुरस्रो मण्डलं च    | 9.             | <b>ब</b> मल <b>रान्तिः</b>            | 3.             |
| प्रमाणानि                      | 1.4.1.         | बेदयः                | 17.            | बारक्षेवाविधिः                        | 4.             |
| पुनरिचतिः                      | 7.             | विरोषः               | <i>3.</i> 3.1. | दन्ताप्त्यतिशान्तिः<br>-              | 5.             |
| <b>ऋग्निविमानम्</b>            | <b>2</b> .1.1. | भार <b>≉मेथिकम्</b>  | 4.             | प्रस् <b>वेकृतशास्तिः</b>             | 6.             |
| इष्टकाः                        | <b>2.2.1.</b>  | भग्निष्द्रयः         | 6.             | मस्यकृतसारसः<br>रुद्धजपविभानम्        | 7.             |
| चितयः                          | 7.             | बेदयः                | 3.4.1.         | प्रमुखनाय यानान्यू<br>प्र <b>मर</b> ः | 8.             |
| <b>थिष्ययाः</b>                | 10.            | गाईपस्यः             | 6.             |                                       | 8.1.9          |
| चितयः                          | 11.            | गाई पत्येष्टकाः      | 7.             | भृगवः<br>अक्रिरसः                     | 8.3.           |
| इष्टका नामवत्यः                | <b>2</b> .3.1. | भग्नीध्टकाः          | 14.            | नातरसः<br>विश्वामित्राः               | 8.5.           |
| <b>इ</b> ष्टकापरिमा <b>णम्</b> | 2.5.1.         | पञ्चा¶ी              | 15.            | बसिष्ठाः                              | 8.6.           |
| गाईपस्यः                       | 4.             | इष्टकोपधा <b>नम्</b> | 19.            | कश्यपाः                               | 8.7.           |
| <b>चिष्ययाः</b>                | 5.             | <b>थिष्ययेष्टकाः</b> | 23.            | चारपपा.<br>सत्रय:                     | 8.8.           |
| <b>अग्निचेत्रम्</b>            | 6.             | श्येनालजकङ्काः       | 3.5.1.         | भग्यः<br>भगस्तयः                      | 8.9.           |
| इष्टका यजुष्मत्यः              | 14.            | प्रउगचित्            | 3.6.3.         | वेकृतानि                              | 8.10.          |
|                                |                | सम्बः                | 5.             | शा <b>द्ध</b>                         | 9.1.           |
| •                              |                | श्मशानचित्           | 6.             | व्यक्तिमाद्यम्<br>इडिमादम्            | 9.3.           |
| वेच्यावम् 10.3.                |                | द्रोग्रचित्          |                | परिशिष्टम्<br>परिशिष्टम्              | 9.4.           |
| शुल्बम् 'करणम्                 | 3.1.2.         | रथचकः                | 13.            | नाराराज्य                             |                |
| विष्ययाः ' बेदिः               | 3.1.6.         | रथचकः त्रिगुणः       | <i>3.</i> 7.1. |                                       |                |